# भारतवर्ष का बृहद् इतिहास

(द्वितीय भाग)

पं. भगवद्दत

### \* ओम् \*

# भारतवर्ष का इतिहास

आदियुग से गुप्त-साम्राज्य के अन्त तक

वैदिक वाङ्मय का इतिहास आदि ग्रन्थों के रचियता,
विविध लुप्त संस्कृत ग्रन्थों के उद्धारक,
दयानन्द महाविद्यालय लाहौर के
भूतपूर्व अनुसन्धानाध्यक्ष तथा
महिला विद्यापीठ, लाहौर
के संस्थापक

पण्डित भगवदत्त वी • ए० द्वारा

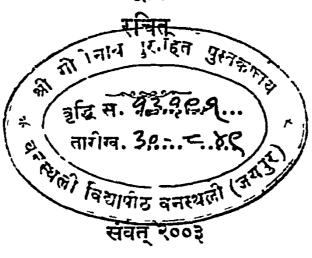

द्वितीय संस्करण १००० प्रति

मृत्य १५ रुपये

# आर्य संस्कृति के महान् रक्षक,

असाधारण संस्कृतज्ञ,

यति-प्रवर

और

अपने ग्रन्थों द्वारा

# मेरे सहश जन में इतिहास की असीम-रुचि

उत्पन्न कराने वाले

परमगुरु

# महामुनि दयानन्द सरस्वती

की

पवित्र स्मृति में

# भूमिका

नमस्कार — वाल्मीिक, अथर्वाद्भिरस और व्यास आदि मुनियों तथा गुणाढ्य आदि विद्वानों को नमस्कार कर के मै भारतवर्ष का इतिहास लिखने में प्रवृत्त होता हूँ। इन्हीं महापुरुषों की अपार कृपा से भारतीय इतिहास के पुरातन तस्बों को समझने में मै कुछ समर्थ हुआ हूं।

भारतीय इतिहास का अनिष्ट—भारतीय इतिहास इस समय बहुत विकृत कर दिया गया है। सत्य को असत्य प्रदर्शित किया जाता है और असत्य को सत्य बनाने का यत्न हो रहा है। मैक्समूलर और वैवर तथा मैक्डानल और कीथ प्रभृति पाश्चात्य ग्रन्थकारों ने भारत-युद्ध के अस्तित्व में ही सन्देह उत्पन्न कर दिया है। रैपसन और स्मिथ आदि इतिहास-लेखक सगर्व कह रहे हैं कि ईसा से अधिक से अधिक २४०० वर्ष पहले आर्य लोग भारत में प्रविष्ट हुए। उस के पश्चात् उन के वेद आदि शास्त्र बने। यकोबी और कीथ तो अर्थशास्त्र को विष्णुगुप्त चाणक्य की कृति ही नहीं मानते। फ्लीट और रैपसन तथा जायसवाल और राय चौधरी ने तो उज्जयन के प्रसिद्ध विक्रमादित्य का नाम ही इतिहास से मिटा देने का यत्न किया है। क्या कहें कितने और लेखको ने क्या क्या अन्य अनर्थ नहीं किए।

इस का भयकर दुष्परिणाम—इस का फल अत्यन्त भयंकर हुआ है। भारतीय छात्र अपना भूत भूल गए हैं। वे इन मिथ्या कल्पनाओं को ही सत्य समझने छगे है। औरों की क्या कहें महात्मा मोहनदास कर्मचन्द गांधी और देशभक्त पण्डित जवाहर लाल नेहरू भी उसी उलटे मार्ग पर चले है। महात्मा गांधी भारत-युद्ध को एक पूर्ण ऐतिहासिक घटना नहीं मानते और पं० जवाहर लाल तो आयों को इस पवित्र भूमि का आदि वासी ही नहीं समझते।

मेरे गत पचीस वर्ष—सन् १९१५ में मैने बी० ए० परीक्षा उत्तीर्ण की। बी० ए० में अध्ययन करते हुए ही मैने यह निश्चय कर लिया था कि अपना सारा जीवन मारतीय संस्कृति और इतिहास के पाठ तथा स्पष्टीकरण में लगाऊँगा। आज इस वात को २५ से अधिक वर्ष हो गए। छः वर्ष हुए, मैने दयानन्द कालेज से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया। कालेज के अधिका-रियों की आर्य-संस्कृति-विरोधिनी नीति मुझे रुचिकर नहीं लगी।

मेरी कठिनाइया—सन् १९३६ में मैने महिला विद्यापीठ, लाहौर की स्थापना की । मैने किसी से एक पाई नहीं मांगी। अब यह संस्था लाहौर में हिन्दी-शिक्षा का एक अच्छा केन्द्र है। इस में मुझे स्वयं पढ़ाना पड़ता है। छोटी छोटी बालिकाओं को हिन्दी का पढ़ाना, फिर पञ्जाब ऐसे उर्दू-प्रधान-प्रान्त में हिन्दी का पढाना कोई सुकर कार्य नहीं है। इस में मुझे पर्याप्त समय देना पड़ता है। इस के अतिरिक्त मैं कई सर्व-जन-हितकारी आन्दोलनों में माग लेता रहता हूँ। इन कामों से समय बचा कर मैं इतिहास शोधन के काम में लगा रहा हूं। मेरी आय का अधिकांश भाग पुस्तकों के मूल्य लेने में जाता है और समय का अधिकांश भाग इतिहासाध्ययन में ही गया है।

मूल-प्रन्थों का पाठ—पूर्वोक्त अध्ययन का फल यह ग्रन्थ है। इस अध्ययन में भारतीय-इतिहास पर लिखे गए लगभग सभी अनुसन्धान-पूर्ण ग्रन्थों का पाठ सम्मिलित है। मैं ने वैदिक और लौकिक-संस्कृत-साहित्य का यथेए मन्थन किया है। मैने मूल ग्रन्थ पढ़े हैं। अनेक लेखकों के समान मैने उन ग्रन्थों के अंग्रेज़ी अनुवादों से काम नहीं चलाया। इस लिए विशाल संस्कृत साहित्य के पारायण का मुझ पर जो प्रभाव पड़ा है वह अनुवाद पढ़ने वालों पर नहीं पड़ सकता। सुतरां उनके और मेरे मत में भूतलाकाश का अन्तर हो गया है। मेरी उस वाङ्मय में श्रद्धा वढ़ी है। मेरे हृद्य पर उस के तथ्य अङ्कित हुए हैं। में अब मानने लगा हूँ कि आर्य ऋषि साधारणतया ३०० या ४०० वर्ष तक जीते थे।

ब्राह्मण ग्रन्थ और श्रोतसूत्र, रामायण और महामारत, अर्थशास्त्र और आयुर्वेदीय ग्रन्थ अश्वघोष और दूसरे वौद्ध लेखको की रचााएँ तथा कालिदास और वाण की कृतियां अव मेरे लिए सजीव वन रही है। इनको पढकर में उस समय की परिस्थितियों में विचरता हूँ। इन ग्रन्थों ने मेरे अन्दर भाव-विशेष जागृत किए हैं।

अनेक नए प्रमाण—पर मैंने इन प्रन्थों को आंख वन्ट करके नहीं देखा। मेंने इनका संतोलन किया है। मैंने इन प्रन्थों में से यथार्थ ऐतिहासिक घटनाएँ निकाली हैं। पाठक अगले पृष्ठों में इतिहास सम्वन्धी इतने नए प्रमाण देखेंगे. कि जितने उन्हें वर्नमान काल के अन्य इतिहास-ग्रन्थों में नहीं मिलेंगे। कही कहीं तो प्रत्येक पृष्ठ पर दो-डो तीन-तीन नए अन्वेपण लिखे गए है। भारत-युद्ध काल की भौगोलिक परिस्थितियों के विषय में अनेक ऐसी वातें लिखी गई है, जो ऐतिहासिक संसार के सामने पहली वार ही रखी जा रही हैं।

कत्पनाओं का अभाव—मेंने रेपसन और स्मिय, पार्जिटर और प्रधान तथा जायसवाल और राय चौधरी से अनेक वातों में मतमेद दशीया है। मेंने अपने कयन की पुष्टि में सर्वत्र प्रमाण दिए हैं। अनेक ऐतिहासिकों के समान मेंने कल्पनाएं, नहीं नहीं, सारहीन कल्पनाएं नहीं की हैं। कल्पना से में डरता हूँ। मेरा विश्वास है कि कल्पना से बहुधा नए असत्य खड़े हो जाते हैं। इतिहास तो अनवच्छित्र परम्परा के सुदद़-प्रमाणों की आधारशिला पर ही खड़ा हो सकता है। इसी लिए मेंने अपने जीवन का एक बहुमूल्य भाग उस आधारशिला की खोज में लगाया है। अब भी मेरी यही धारणा है कि भारत के सब विश्वविद्यालयों को पुरातन खोज के काम में अधिक अग्रसर हांना चाहिए। जिन लोगों ने पुरातत्त्व के कामों में अर्थात शिलालेखों और मुद्राओं आदि के अन्वेषण में परिश्रम किया है, भारत उन का चिर ऋणी रहेगा। परन्तु दो-एक स्वनामधन्य व्यक्तियों को छोड़ कर उन में कितने हैं जिन्होंने उदरपूर्ति के विचार से रहित हो कर इधर ध्यान दिया है। ये उञ्छ्वित्त आर्य ऋषि ही थे, जो सत्यभाव से प्रेरित हो कर वा सत्य का दर्शन करके अपने ग्रन्थ लिखते थे।

यह इतिहास सक्षिप्त है—मैने यह इतिहास अत्यन्त संश्निप्त लिखा है। यहां इतिहास का कममात्र जोड़ा गया है। सुप्रसिद्ध घटनाएं बहुत कम लिखी गई हैं। सब से बड़ा यल किया गया है तिथि-क्रम को ठीक करने का। इस विषय में मै इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि पुराणों का लेख बहुत विश्वसनीय और महत्त्वपूर्ण है। पुराणों में जो जुटि आई है, वह लेखक-प्रमाद का फल है। वर्तमान ऐतिहासिकों ने जहां पुराणों का मत त्यागा है, उन्होंने बहुधा वहीं भूल की है।

तिथियों का अभाव—इस इतिहास में भारत-युद्ध से पहली घटनाओं की ऐतिहासिक तिथियां नहीं लिखी गई। मैं लिख चुका हूँ कि मैं कल्पनाओं से डरता हूँ। जब पुरातन युग-समस्या समझ में आ जायगी, तो सब तिथियां अनायास प्रतीत पड़ने लगेंगी। तब तक हमें तिथियां घड़ने नहीं चाहिएं। स्थूल रूप से मैं इतना कह सकता हूँ कि वैवस्वत मनु से ले कर भारत-युद्ध तक ५००० वर्ष से अधिक समय हुआ होगा, कम नहीं।

आर्थ-माषा में ग्रन्थ लिखने का कारण—मेरा यह इतिहास हिन्दी में है। हिन्दी के साथ भारत के भविष्य का घिनष्ठ सम्बन्ध है। हिन्दी भारत की राष्ट्र-भाषा बन रही है। हिन्दी भारत के जातीय-जीवन का प्राण है। हिन्दी मेरी भाषा है। इस के साथ मेरा असीम प्रेम है। मेरी धारणा है कि जो पाठत भारतीय हिन्दी नहीं जानता, वह नाम-मात्र का भारतीय है। अतः कथित पढ़े-छिखों के इस अंग्रेजी-प्रधान गुग में अपना ग्रन्थ हिन्दी में छिख कर मैं गौरवानुभव करता हूं। मेरा ग्रन्थ पढ़ने के छिए कई देशीय-विदेशीय विद्वानों को हिन्दी सीखनी पड़ेगी।

एक त्रुटि—गत २५ वर्ष में सब पढ़ा लिखा कण्ठस्थ रखने का ही मुझे अभ्यास रहा है। मैने अपनो स्मृति के लिए किसी टिप्पणि-पुस्तक या कागज़ पर बहुत कम टिप्पणियां लिखी है। अतः इतिहास लिखते समय जव पुराने पढ़े हुए अनेक ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हो सके, तो मैने उनका पूरा प्रमाण नहीं दिया। अगले संस्करणों में यह स्वल्प-त्रुटि दूर कर दी जायगी।

इस सम्बन्ध में एक दु ख की वान—दु:ख से कहना पड़ता है कि पुस्तकें देखने में इस बार मुझे पञ्जाव विश्वविद्यालिय के पुस्तकालय की कोई सहायता प्राप्त नहीं हो सकी है। इस के विपरीत कई वार अड़चन ही पड़ी है। विश्वविद्यालय की यह नीति विद्या-वर्धन में कितनी सहायकारिणी है, यह विद्वान् सोच सकते हैं।

स्चियों का अभाव—इस ग्रन्थ में कई कारणों से उपयोगी सूचियां नहीं दी जा सकीं। यह भारी अभाव है। सहदय पाठक क्षमा करें।

मुद्रण-कार्य—यह ग्रन्थ सन् १९३९ के अगस्त मास में मुद्रित होना आरम्भ हुआ था। अव इस वात को लगभग एक वर्ष हो चला है। इस लम्ब काल में मित्रवर महावैयाकरण श्री ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु तथा मीमांसक-प्रवर श्री पण्डित युधिष्ठिर जी ने कहीं कहीं वड़ी सहायता दी है। इन महानुभावों का मैं वड़ा कृतज्ञ हूं। मेरी धर्मपत्नी पण्डिता सत्यवती शास्त्रिणी का स्थायी सहयोग भी इस प्रन्थ की समाप्ति में बड़ा प्रधान अंग बना रहा है। पर सब से बढ़ कर मेरी कन्या कुमारी स्नृता शास्त्रिणी और उसके भ्राता सत्यश्रवा का इस ग्रन्थ की पूर्ति में भाग है। ग्रन्थों का बार बार निकालना, उनके प्रमाणों का चुनना और लिखना उन्हीं का काम रहा है। उन्ही के अनथक परिश्रम से मैं इस ग्रन्थ को लिख सका हूं। हिन्दी भवन-यन्त्रणाल्य के संचालक श्रीयुत देवचद्र और इन्द्रचन्द्र जी ने इस ग्रन्थ के प्र्क-संशोधन का भार सदा उठाए एखा है। उनकी सहायता के विना मुद्रण में और भी देर लग जाती। अतः वे भी मेरी कृतज्ञता के पात्र हैं। आशा है प्रभु की असीम-कृपा से इतिहास-लेखक और पाठक मेरे इस परिश्रम से लाम उठायेंगे।

### द्वितीय संस्करण की भूमिका

विलम्ब का कारण—इस इतिहास का प्रयम संस्करण संवत् १९९७ के पूर्वाई में प्रकाशित हुआ था। वह बहुत शोव्र समाप्त हो गया। संसार व्यापी युद्ध से उत्पन्न कठिनाइयों के कारण उस का पुनर्भुद्रण दुष्कर था। अब एक वर्ष के बहुत यहां से यह दूसरा संस्करण प्रकाशित हो रहा है।

इस संस्करण की विशेषताए—इस संस्करण में दूसरा, वत्तीसवां और तेतालीसवां अध्याय सर्वथा नए जोड़े गए हैं। चवालीसवां अध्याय पहले वयालीसवें (पुरातन चालीसवें) अध्याय का अंग था। अब ये दो अध्याय है। अन्य अध्यायों में पर्याप्त नई सामग्री दी गई है। गत सौ वर्ष के अनुसन्धान में पहली वार इसी ग्रन्थ से विद्वानों को पता लगेगा कि आपस्तम्य धर्म सूत्र में उद्धृत कुछ पुराण वचन वायुपुराण में मिलते हैं। दो तीन स्थानों पर पूर्व लेख का शोधन किया गया है। नई सामग्री की प्राप्ति पर वह करना आवश्यक था। इस प्रकार वह संस्करण पर्याप्त परिवर्धित और संशोधित है। इस में सत्यान्वेपी पाठक को विक्रमपूर्व १२, १३ सहस्र वर्ष के इतिहास का अपूर्व दिग्दर्शन मिलेगा। विद्वान इस के पाठ से प्रमुदित होगे।

हमारे परिणाम—इन छ वर्षों के सतत परिश्रम से हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि पहले संस्करण में भारतीय इतिहास का जो कलेवर हम ने परंपरागत ऐतिहा के आश्रय पर खड़ा किया था, वह सत्य था। जर्मन, फैश्च और अंग्रेज लेखको ने हमारे इतिहास का जो रूप बना दिया है, वह अधिकांश असत्य, किएत और डार्विन के मिथ्या विकासवाद के आधार पर बनाया गया है। हम जितनी गम्भीरता में जा रहे हैं, पुरातन ऐतिहा उतना ही सत्य प्रमाणित हो रहा है। रामायण, ब्राह्मणग्रन्थ, महाभारत और वायुपुराण सव एक बात कह रहे है। आयुर्वेद और ज्योतिष के वैज्ञानिक ग्रन्थों में भी वही यातें पाई जाती हैं। जलप्रावन, ब्रह्मा का प्रादुर्भाव, देव और असुर सृष्टि, अमृतमन्थन, आदि अनेक घटनाएं इन सव ग्रन्थों में मिलती है। ये इतने ऐतिहासिक सत्य हैं जितना दिन दिन सूर्य का उद्य। इन का और ऐसी अन्य अनेक घटनाओं का यथार्थ स्वरूप हमारे शीघ्र प्रकाशित होने वाले, पन्द्रह भागों में विभक्त बृहद् इतिहास में होगा।

शासार्थं का निमन्त्रण—सत्य पर पहुंचने का एक सुलभ उपाय सप्रेम विचार विनिमय अथवा आग्रह रहित शास्त्रार्थं है। वर्तमान लेखक इस से दूर भागते हैं। उन का ज्ञान एक देशीय और अपनी संग्रहीत टिप्पणियों पर आश्रित होता है। उन्हें सत्य भाव प्रेरित हो कर शास्त्रार्थ के क्षेत्र में उतरना चाहिए। साक्षात् शास्त्रार्थ में अपनी सत्यता वा असत्यता का ज्ञान शीघ्र होता है। अतः भारत के विश्वविद्यालयों के इतिहासाध्यापकों से हमारा नम्र निवेदन है कि सभाएं वुला कर अनेक विषयों का हमारे साथ शीघ्र निर्णय कर लें। निरुत्तर हुआ व्यक्ति अपना पक्ष त्याग देगा। इस से संसार का महान् कल्याण होगा। हम ने भेरी ताडित कर दी है।

संस्कृत भाषा की महता—इस ग्रन्थ में भारतीय इतिहास की मूल घटनाएं हैं, और वे भी अत्यन्त संक्षिप्त रूप में। इन को पूर्णतथा समझने के लिए संस्कृत भाषा का श्रेष्ठ ज्ञान अनिवार्य है। यही नहीं, मौलिक ग्रन्थों का गहरा अभ्यास भी अभीए है। संस्कृत संसारमात्र की मूल भाषा है। उस का ज्ञान न करना और उस के विकृत शब्दों अथवा अपभंशों द्वारा अपना काम साधना मनुष्य का दुर्भाग्य है। इस ग्रन्य में उद्धृत अनेक संस्कृत वचनों का हम ने अभिप्रायमात्र लिखा है। विद्वान् पाठक उन का यथार्थ अर्थ स्वयं समझ सकते है। जर्मन और अंग्रेज़ ग्रन्थकारों ने यहूदी और ईसाई पक्षपात के कारण संस्कृत के विषय में अनेक भ्रान्तियों फैलाई हैं। उन्हों ने भाषाविज्ञान के अनेक मूल नियम असत्य प्रकार के बना दिए हैं। वे परीक्षा पर पूरे नहीं उतरते। अतः विद्वानों को इन भ्रान्तियों का शीध्र विश्लेषण करना चाहिए। एकदेशीय ज्ञान रखने वाले लोग उन में श्रद्धा रख सकते हैं। सम्पूर्ण संस्कृत वाङ्मय पढ़ने वाले पाठक हमारे कथन की सत्यता का प्रमाण इस इतिहास के पृष्ठ २ पर देखेंगे।

इस इतिहान की परम आवश्यकता—अंग्रेजी राज्य भारतभूमि पर से उठ जायगा, पर अंग्रेज़ी प्रभाव और अंग्रेज़ी छाप जो विद्या और विज्ञान के नाम पर अंग्रेज़ी पढ़े लिखे भारतीय के मिस्तिष्क पर पड़ी है, वह देर में यहां से हरेगी। उस प्रभाव से प्रभावित लोग सत्य के नाम पर असत्य, स्क्ष्म तर्क के नाम पर कुतर्क और विज्ञान के नाम पर अनृत ज्ञान फैला रहे हैं। सर जदूनाथ सरकार ने लिखा है—अब तक हमारे ऐतिहासिको की पूंजी पवित्र कहानियां, युगों की सड़ी परंपरा, अतिस्तुति की कविताएं, और घटनाओं और कल्पनाओं के सिम्मश्रण की नवीनकाल की रचनाएं रही हैं। हमारे भूतकाल का हिन्दू युग, जो लगभग दो सहस्र वर्ष का था, अन्धकारमय था और यह अन्धकार संस्कृत काव्य नाटकों के मिथ्या प्रकाश हारा प्रायः अधिक उलटी दिशा को ले जाने वाला हो जाता था, शिन। (ए० न्यू हिस्ट्री आफ दि इण्डियन पीपल, भाग ६, सन् १९४६, प्राक्कथन, पृ० १)

रामायण और महामारत पवित्र कहानियां है, आयों का इतिहास केवल दो सहस्र वर्ष का है, संस्कृत काव्य और नाटक समूल मिथ्या हैं, सत्य से विपरीत ऐसा असंगत लेख कोई विदेशीय उच्छिप्रमोजी ऐतिहासिकद्युव ही कर सकता है। जदूनाथ जी ने प्रछन्न रूप से वाल्मीकि, व्यास, अश्वघोप और कालिदास आदि का महान् अपमान किया है। प्राचीन इतिहास तो अन्धकारमय नहीं था, सरकार जी स्वयं घोर अन्धकार में निमग्न है।

श्री जवाहर लाल जी लिखते हैं—यूनानी, चीनी, और अरवो के समान भूतकाल में भारतीय ऐतिहासिक नहीं थे, इति। (डिस्कवरी आफ इण्डिया, पृ० १०६) पुनः—कुल भी हो, यह सत्य है कि भारतीय लोग परंपरा और रिपोर्ट को विना सूक्ष्म विवेचन और पूर्ण परीक्षा के इतिहास मान लेने के विचित्र रूप से भागी हैं, इति। (पृ० १०९) तथा—भारत [भरत ?] आर्य जाति का legendry मनघड़त संस्थापक था, इति। (पृ० ११२) ऐसे लेख अंग्रेज़ी छाप का फल हैं। अपने कालेज के दिनों में हम भी एक दो ऐसी वातें कहा करते थे। ईरवर कृपा से हम ने वह छाप उतार दी और तथ्य की परीक्षा की। उसका फल यह इतिहास है। भारत के एक एक व्यक्ति को इसे पढ़ा देना चाहिए।

आर्थिक सहायता और धन्यवाद—इस अभूतपूर्व कार्य की पूर्ति धन की भारी सहायता के विना नहीं हो सकती। हमारे अनेक सहदय मित्र और धनी मानी महाशय इस काम में हमारी सहायता कर रहे हैं। उन में से श्री छा० जगन्नाथ जी भण्डारी एम० ए० भूतपूर्व टीवान, ईडर राज्य, श्री छाछा योधराज जी बी० ए० जैनरल मैनेजर पञ्जाब नैशनल वेक लाहौर, श्री प्रो० वंदव्यास जी एम० ए०, एडवोकेट लाहौर, श्री ला० खुशीराम जी कोले के व्यापारी, शिमला, श्री रामलाल कपूर एण्ड संज, लाहौर, कविराज श्री हरनामदास जी बी० ए०, श्री महातमा खुशहालचन्द्र जी, तथा दीवान रामनाथ जी कश्यप, माडल टाऊन हगारी विशेष सहायता कर रहे हैं। पं० दीनानाथ जी शर्मा वी० ए० शिमला, तथा श्री देवेन्द्र जी बी० ए० कराची धनसंग्रह में विशेष प्रयक्षशील हैं। इन और अन्य सब सहायको के हम रोग रोम से ऋणी है। इन महाशयों की हपा से भारतीय जानि के उत्थान का यह काम सम्पन्न हो रहा है।

मेरे पुत्र चिरञ्जीव सत्यश्रवा एम० ए०, पं० ईश्वरचन्द्र जी तथा पं० युधिष्ठिर जी सीमांसक ने प्रूक्त आदि के शोधन में वड़ी सहायता की है। समय समय पर इन्होंने मेरे लिए नई सामग्री खोजी है। इस यज्ञ की पूर्ति में ये मेरे अड्डा सद्धा हैं। पञ्चनद् प्रेस के संचालक श्री बा० हंसराज जी, प्रवन्धकर्त्ता ला० दीनानाथ जी और फोरमेन पं० मोहनलाल जी ने इस प्रन्थ को सुन्दर और शीघ्र मुद्रण करने में विशेष प्रयत्न किया है। में इन का धन्यवाद करता हूँ। ईश्वर कृपा से यह इतिहास संसार को मार्ग दिखाने वाला वनं।

माडल टाऊन मंगलवार संवत् २००३ ३१ दिसम्बर १९४६ भगवद्वत

| विषय-सूची                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | पृष्ठ               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| विपय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۶                   |
| क होत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . રૂપ્ટ             |
| १ प्रथम अध्याय—भारतीय इतिहास के स्रोत प्रथम अध्याय—भारतीय इतिहास के स्रोत प्रथम अध्याय—भारतवर्ष                                                                                                                                                                                                                             | <b>३</b> ६          |
| १ प्रथम अध्याय—भारतीय इतिहास के स्रोत २ दृसरा अध्याय—पृथ्वी का भौगोलिक स्वरूप और प्राचीन भारतवर्ष २ दृसरा अध्याय—पृथ्वी का भौगोलिक स्वरूप और प्राचीन भारतवर्ष                                                                                                                                                               | <b>૩</b> ९          |
| १ प्रथम अध्याय—पृथ्वी का भौगोलिक स्वरूप आर्था<br>२ दृसरा अध्याय—चेदिक ग्रन्थों में महाभारत-काल के व्यक्ति<br>३ तीसरा अध्याय—चेदिक ग्रन्थों में महाभारत-काल के व्यक्ति                                                                                                                                                       | <b>કર</b>           |
| २ दृसरा अध्याय—पृथ्या का निर्मारत-काल के व्यातः<br>३ तीसरा अध्याय—चेदिक ग्रन्थों में महाभारत-काल के व्यातः<br>३ तीसरा अध्याय—चाश्चुष मन्वन्तर=( वर्तमान चतुर्युगी का कृतयुग )<br>४ चौथा अध्याय—चाश्चुष मन्वन्तर=( वर्तमान चतुर्युगी का कृतयुग )                                                                             | કેફ                 |
| ४ चौथा अध्याय—चाक्षुत्र में प्रजापित<br>५ पांचवां अध्याय—प्राचेतस दक्ष प्रजापित<br>६ छठा अध्याय—मनु की संतान और भारतीय राजवंशों का विस्तार<br>ह छठा अध्याय—मनु की संतान और भारतीय राजवंशों का विस्तार                                                                                                                       |                     |
| ्र पाचवा जन्म की संतान आर भारताय स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>લ્</b> ષ્ટ       |
| ६ छठा अध्याय—मनु का स्तार<br>७ सातवां अध्याय—ऐल वंश का विस्तार<br>७ सातवां अध्याय—ऐल वंश का विस्तार                                                                                                                                                                                                                         | د <i>و</i> دم       |
| ७ सातवां अध्याय—एल वरा पा<br>८ आठवां अध्याय—इक्ष्वाकु से ककुत्स्थ तक<br>८ आठवां अध्याय—इक्ष्वाकु से कुरु तक                                                                                                                                                                                                                 | ६१                  |
| ८ आठवां अध्याय—इक्ष्वाकु स गाँउ<br>९ नवमा अध्याय—ऐल पुरूरवा से पुरु तक<br>९ नवमा अध्याय—ऐल पुरूरवा से पुरु तक                                                                                                                                                                                                               | •                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . १७                |
| १० दसवा अध्याय—ककुत्स्थ-पुत्र अनेना स नायाना पर्यन्त                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,                   |
| १० दसवा अध्याय ककुत्स्थ-पुत्र अनेना स मायासा<br>११ ग्यारहवां अध्याय — पुरु-पुत्र जनमेजय से मितनार पर्यन्त<br>१२ वारहवां अध्याय — पुरु-पुत्र जनमेजय से मितनार पर्यन्त<br>१२ वारहवां अध्याय — चक्रवर्ती काल                                                                                                                   | 92                  |
| १२ वारहवां अध्याय—चक्रवर्ती काल<br>१३ तेरहवां अध्याय—चक्रवर्ती काल<br>१३ तेरहवां अध्याय—आनव-कुल और पुरातन पंजाव                                                                                                                                                                                                             | <b>60</b>           |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ে</b> ই          |
| १४ चौदहवां अध्याय—आगम उप<br>१४ पंद्रहवां अध्याय—ऋगवेद का काल<br>१६ सोलहवां अध्याय—मातिनार पुत्र तंसु से अजमीढ पर्यन्त<br>१६ सोलहवां अध्याय—मांधाता-पुत्र पुरुकुत्स से हरिश्चन्द्र पर्यन्त                                                                                                                                   | ૮ે                  |
| १५ पंद्रहवां अध्याय—गर्जार पुत्र तंस्तु से अजमाद प्रभात १६ सोलहवां अध्याय—मितनार पुत्र तंस्तु से अजमाद प्रयन्त १६ सोलहवां अध्याय—मांधाता-पुत्र पुरुकुत्स से हरिश्चन्द्र पर्यन्त १७ सतारहवां अध्याय—मांधाता-पुत्र वक्षकर्ती हैहय कार्तवीर्य अर्जुन                                                                           | <b>93</b>           |
| १६ सोलहवां अध्याय—माधाता-पुत्र पुरुकुत्स से हारश्चन्त्र प्रश्नित्र प्रश्नित्र प्रश्नित्र प्रश्नित्र प्रश्नित्र से हारश्चन्त्र १७ सतारहवां अध्याय—याद्व वंशज चक्रवर्ती हेहय कार्तवीर्य अर्जुन १८ अठारहवां अध्याय—सम्राट् हरिश्चन्द्र-पुत्र रोहित से राम पर्यन्त                                                              | <b>9</b> Ę          |
| १७ सतारहवा अध्याय —यादव वंशज चक्रवती हृहय पातिका १८ अठारहवां अध्याय —यादव वंशज चक्रवती हृहय पातिका पर्यन्त १९. उन्नीसवां अध्याय —सम्राट् हरिश्चन्द्र-पुत्र रोहित से राम पर्यन्त १९. उन्नीसवां अध्याय —अजमीढ-पुत्र ऋक्ष से कुरु पर्यन्त                                                                                      | १ <b>१३</b>         |
| १८ अरुरिहर्षा अस्त्राय—सम्राट् हरिश्चन्द्र-पुत्र राहित                                                                                                                                                                                                                                                                      | . ११८               |
| १९. उन्नीसवां अध्याय—सम्राद् हारश्चन्त्र द्वारश्चन्त्र क्रुक्ष से कुरु पर्यन्त<br>२० वीसवां अध्याय—अजमीढ-पुत्र ऋक्ष से कुरु पर्यन्त                                                                                                                                                                                         | . <i>૧૬૬</i><br>૧૨૬ |
| २० वीसवा अध्याप—राम-पुत्र कुश से भारतथुर प्र                                                                                                                                                                                                                                                                                | 754                 |
| १९. उन्नालपा<br>२० वीसवां अध्याय—अजमीढ-पुत्र ऋक्ष से अप्तत्युद्ध पर्यन्त<br>२१ इक्कीसवां अध्याय—राम-पुत्र कुश से भारतयुद्ध पर्यन्त<br>२२ वाईसवां अध्याय—कुरु से भारत युद्ध पर्यन्त<br>२३ तेईसवां अध्याय—भारतयुद्ध से लगभग सौ वर्ष पूर्व, चक्रवर्ती उन्न<br>२३ तेईसवां अध्याय—शन्तनु-पुत्र विचित्रवीर्य से भारतयुद्ध पर्यन्त | ायुध जनमजय (२०      |
| २२ वाईसवा अध्याप उ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ૧૬૬                 |
| २३ तेईसवा अध्याय कान्तनु-पुत्र विचित्रवाय स पाराउ                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30¢                 |
| ay चार्यास्वा पर्यास्वा काल का परि                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २०५<br>२१०          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ૨ <b>૧</b> ૦<br>૨૧૬ |
| २६ छच्चासवा अन्या—भारत-युद्ध-काल का पार्थ्य                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३१९                 |
| २७ सत्ताईसवां अध्याय—प्रास्ताविक<br>२८ अठाईसवां अध्याय—प्रास्ताविक<br>२८ अठाईसवां अध्याय—सम्राट् युधिष्ठिर=अजातशत्रु                                                                                                                                                                                                        |                     |
| २७ सत्तारपाय —प्रास्ताविक<br>२८ अठाईसवां अध्याय—सम्राट् युधिष्ठिर=अजातशत्रु<br>२९ उनतीसवां अध्याय—सम्राट् युधिष्ठिर=अजातशत्रु                                                                                                                                                                                               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |

| विषय                                                     |        | પૃષ્ઠ      |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|
| ३०. तीसवां अध्याय—इक्ष्वाकु वंश                          | •••    | २२७        |
| ३१ इकतीसवां अध्याय - द्वितीय दीर्घसत्र से गौतम बुद्ध त   | तक     | २्२९       |
| ३२ वत्तीसवां अध्याय गौतमवुद्ध और महावीर स्वामी           | •••    | २३८        |
| ३३ तेतीसवां अध्याय-अवन्ति का राजवंश                      | •••    | २४०        |
| ३४ चौतीसवां अध्याय—वत्सराज उदयन=नादसमुद्र                | •••    | રઇઇ        |
| ३५. पैतीसवां अध्याय-भगवान् वुद्ध से सम्राट् नन्द पर्यन्त | •••    | રુકલ       |
| ३६. छत्तीसवां अध्याय-अन्य प्रसिद्ध राजवंश                | •••    | २५२        |
| ३७. सैतीसवां अध्याय-नन्द् राज्य-१०० वर्ष                 | •••    | २५५        |
| ३८. अठतीसवां अध्याय—मौर्य राज्य                          | •••    | २६१        |
| ३९. उनतालीसवां अध्याय—शुङ्ग साम्राज्य                    | •••    | २७५        |
| ४०. चालीसवां अध्याय—यवन समस्या                           | •••    | २८२        |
| ४१. इकतालीसवां अध्याय—शुङ्क-भृत्य अथवा काण्व साम्राज     | य      | ર૮૪        |
| ४२. वयालीसवां अध्याय—आन्ध्र साम्राज्य—४६० वर्ष           | •••    | २८५        |
| ४३. तेतालीसवां अध्याय—सम्राट् शूद्रक                     | •••    | २९१        |
| ४४. चवालीसवां अध्याय—होष आन्ध्र राजा;                    | •••    | ३०६        |
| ४५. पैतालीसवां अध्याय—एक सप्तर्षि चक्र पूरा हुआ          | ,      | <b>३११</b> |
| ४६ छयालीसवां अध्याय—आन्ध्रकाल के अन्तिम दिनो के रा       | जवंश / | ३१४        |
| ४७. संतालीसवां अध्याय—गुप्तकाल का आरम्भ कव हुआ           | •••    | ३२७        |
| ४८. अठतालीसवां अध्याय—गुप्त-राज्य काल की अवधि            | •••    | ३४९        |
| ४९ उनचासवां अध्याय—गुप्त साम्राज्य                       | •••    | ३५१        |

# भारतवर्ष का इतिहास

### प्रथम अध्याय

### भारतीय इतिहास के स्रोत

भारतीय इतिहास के स्रोतों के विषय में आधुनिक ऐतिहासिकों के भिन्न भिन्न मत है। पाइचात्य पद्धित का अनुसरण करने वाले लेखक हमारे इतिहास के कई वास्तविक स्रोतों को काल्पिनक कह देते हैं। अत. इस अध्याय में सर्वस्वीकृत स्रोतों का सामान्य और विवाहास्पट स्रोतों का कुछ विशेष वर्णन किया जाता है। इस को पढ़ कर विश्व पाठक अपना मत स्वयं निर्धारित कर सकते है।

### भारतीय इतिहास का प्रथम स्रोत-वैदिक प्रन्थ

- इस वाङ्मय के निम्नलिखित प्रन्थ हैं—
  - (क) वेदों की वे शाखाएं जिन में ब्राह्मण-पाठ सम्मिलित है, अथवा इन शाखाओं के वे मन्त्र जिन में कुछ पाठान्तर किया गया है।
  - (ख) ब्राह्मण प्रन्थ। इन प्रन्थों में ऐतिहासिक देवासुर सप्रामों की अनेक घटनाएं विणत हैं। योरुपीय पद्धति के अनुसार इन प्रन्थों के पढ़ने वाले लोग किएत कथाएं (mythology) कह कर उनका ब्रथा अनादर करते हैं। वस्तुत यह उनका अपना अज्ञान है।
  - (ग) कल्प सूत्र।
  - (घ) आरण्यक और उपनिपद् ग्रन्थ।

#### इन ग्रन्थों का प्रवचन-काल

वैसे तो ये ग्रन्थ ब्रह्मा, स्वायंभवमनु, पृथु वैन्य तथा महाराज पुरूरवा आदि के काल से चले आ रहे है, परन्तु उपलब्ध ग्रन्थों में से अधिकांश का प्रवचन भारत-युद्ध के लगभग १०० वर्ष पूर्व से आरम्भ हुआ और युद्ध के ४०० वर्ष पश्चात् तक होता रहा। इस प्रवचन के कर्ता ये कृष्णहैपायन और उन के शिष्य प्रशिष्य। इन्ही ऋषियों और मुनियों ने इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र और आयुर्वेदीय ग्रन्थों की लोकमाण अर्थात् आर्यभाषा में रचना की।

इन प्रन्थों में भारत-युद्ध काल से सहस्रों वर्ष पूर्व की अनेक ऐतिहासिक घटनाएं वर्णित है। उन काक्रम-वद्ध उपयोग आधुनिक काल में किसी भी ऐतिहासिक ने नहीं किया। हम ने इन प्रन्थों के कतिपय ऐतिहासिक अंशो का संकेतमात्र अपने "वैदिक .वाङ्मय का इतिहास" (ब्राह्मण भाग) में किया था। इस इतिहास में हम ने इन प्रन्थों की प्राय. सब ही ऐतिहासिक बातों के यथास्थान रखने का प्रयत्न किया है।

# भारतीय इतिहास में वैदिककाल, उपनिपत्काल और कथात्मक महाकाच्य काल नहीं थे।

वर्तमान पाइचात्य लेखको ने मिथ्या भाषा-विज्ञान के आधार पर भारतीय इतिहास के पूर्वोक्त काल स्थिर कर दिए है। उन की वात सर्वथा किल्पत और निराधार है। आज तक किसी भी ऋषि, मुनि या पण्डित ने ऐसी वात नहीं लिखी थी। जो ऋषि इतिहास, पुराण तथा धर्मशास्त्र आदि के लेखक थे, वही ऋषि ब्राह्मण प्रन्थो तथा उपनिपदों के प्रवचनकर्ता थे। ब्रह्मा जी से ले कर भारत-युद्ध के ४०० वर्ष पश्चात् तक वैदिककाल था और तभी उपनिपत्काल और महाकान्य काल भी था। उपनिपद् ज्ञान ब्रह्मा जी के काल में चला आ रहा है। इस इतिहास के पाठ से यह सत्य सुविदित हो जायगा। अतः इस इतिहास में यह किएत काल विभाग नहीं है।

### भारतीय इतिहास का दूसरा स्रोत — वाल्मीकीय रामायण

इस समय यह प्रन्थ तीन मुख्य पाठों में उपलब्ध है। इन तीनों पाठो में सूर्यवंश की प्राचीन वंशावली का कुछ भाग थोड़ा सा विकृत हो गया है। प्राचीन इतिहास के लिए यह प्रन्थ अत्यन्त उपादेय है। पिरचमीय और एतदेशीय वर्तमान इतिहास-लेखकों ने इस प्रन्थ का यथार्थ गौरव अभी तक नहीं समझा। पेरिस-निवासी परलोकगत प्रोफेसर सिल्वन लेवी ने इस का ऐतिहासिक महत्त्व समझना आरम्भ किया था, परन्तु वे भी इस के विषय में अधिक नहीं लिख पाए।

काइमीरिक आनन्दवर्धन व्याख्याकार दुर्ग, शकारि चन्द्रगुप्त का समकालिक महाकवि कालिदास, भदन्त अश्वघोप और सुप्रथित-यशा भास आदि प्राचीन कविगण रामायण के प्रसंगों से अपने प्रन्थों की सामग्री लेते और उस के आख्यानों को लिखते आए हैं। इन में से कलि संवत् ३७४० में शतपथभाष्य रचने वाले हरिस्वामी के गुरु स्कन्दस्वामी का पूर्ववर्ती आचार्य दुर्ग तो वाल्मीकि के स्रोक भी उद्धृत करता है।

वाल्मीकीय रामायण के अनेक श्लोक अथवा उनकी छाया महाभारत में विद्यमान है। महाभारत के नलोपाख्यान में ऐसे अनेक श्लोक मिलते है। संवत् १९९९ के अन्त में परलोक सिधारने वाले महाभारत के सम्पादक श्ली विष्णु सीताराम-सुक्थङ्कर ने वहुत परिश्रम से दो लेख लिखे थे। दुःख से कहना पड़ता है कि वे आंगल भाषा में हैं। पहला लेख नलोपाख्यान और

वानरा....।

इसका विशेष वर्णन वैदिक वाङ्सय का इतिहास, ब्राह्मण भाग, पृ० ९१-९६ पर देखो ।

रामायणे हि करुणो रस '''स्वयमादिकविना स्त्रित —शोक इलोकत्वमागत —इत्येव वादिना।
 निर्व्यूढश्च स एव सीतात्यन्तवियोगपर्यन्तमेव स्वप्रवन्धमुपरचयता। चतुर्थ उद्योत।

३. आचार्य दुर्ग निरुक्तवृत्ति ४।१९॥ में लिखता है—"शिरीषकुसुमप्रख्या केचित्पिङ्गलकप्रभाः।

इति यश्रुन्ते रामायणे।"

रामायण के विषय में है। उसमें बताया गया है कि महाभारत अन्तर्गत आरण्यक पर्वस्थ नहो-पाख्यान के अनेक श्लोक वाल्मीकीय रामायण सुन्दरकाण्ड के श्लोकों की प्रतिहिपि मात्र हैं।

दूसरा छेख आरण्यक पर्वान्तर्गत रामोपाख्यान का मूळ रामायण को वतलाता है। वे छेखक ने ऐसे ८६ वचन दिए हैं जो महाभारत में रामायण से छिए गए है। इन छेखों से सर्वथा स्पष्ट है कि कृष्णद्वेपायन ज्यास जो निश्चय ही आरण्यकपर्व का भी कर्ता था, वाल्मीकि का ऋणी है।

प्रसिद्ध कवि राजशेखर इस परम्परागत सत्य को जानता था कि व्यास ने वाल्मीकि का अध्ययन किया है।

महाभारत वनपर्व १४९ । ११ ॥ में रामायण नाम भी स्पष्ट रूप से मिछता है । रामायण युद्धकाण्ड ८१ । २८ ॥ स्रोक महाभारत द्रोणपर्व अध्याय १४३ में मिछता है—

अपि चायं पुरा गीतः श्लोको वाल्मीकिना भुवि। न हन्तव्याः स्त्रिय इति यद्व्रवीषि प्लवंगम॥८५॥

पाराशर्य व्यास के लिए राम रावण युद्ध पुराकाल का एक दृष्टान्त हो चुका था— यादशं हि पुरावृत्तं रामरावणयोर्मृधे। द्रोणपर्व ६९। २८॥

इस से ज्ञात होता है कि कृष्णद्वेपायन व्यास से वहुत पूर्व अथवा वर्तमान ब्राह्मण ब्रन्थों से वहुत पहले भागव वाल्मीकि ने रामायण रची थी। रामायण के उत्तर काण्ड की कथा का मूल भी वहुत पुराना है। मैथिली-निर्वासन और रामपुत्रों का वाल्मीकि द्वारा पालन अक्वघोष को ज्ञात था।

### भारतीय इतिहास का तीसरा स्रोत-भहाभारत

महामुनि कृष्णद्वैपायन व्यास की यह रचना भारतीय इतिहास का एक अनुपम ग्रन्थ है। इसका साहित्यिक मूल्य कुछ थोड़ा नहीं। इसकी सुन्दर पदावली, इसकी वहुविध ज्ञान-गरिमा, इसमें वर्णित घटनाओं की सरसता, और इसकी ऐतिहासिक तथ्यों से परिपूर्णता आदि ऐसी वातें हैं जो इस ग्रन्थ को हमारी असीम श्रंद्धा का पात्र वना देती है। कभी इस देश में

<sup>9.</sup> A Volume of Eastern and Indian Studies in honour of Prof F W Thomas, Pages 294-303

Rama Episode and the Ramayana, Pages 472—487

३. प्रचण्डपाण्डव अङ्ग १, विष्कभक ।

<sup>्</sup>४ रामायणेऽतिविख्यातः श्रीमान्वानरपुद्गवः ॥

५ सौन्दरनन्द १।२६॥

महाभारत सदश अनेक ऐतिहासिक ग्रन्थ थे। व्यास और उनके शिप्यों को उन इतिहासों का पूर्ण ज्ञान था। भगवान् व्यास के किसी शिप्य ने इस वात का उल्लेख करके भारतीय इतिहास का महान् उपकार किया है।

महाभारत आदिपर्व के प्रथमाध्याय में पहले चौवीस पुरातन राजाओ का नाम-कीर्तन है। व्यास-शिष्य इतने कथन-मात्र से संतुष्ट नहीं हुआ, उसके विशाल इतिहास परिचय की इतिश्री यहीं नहीं हो गई। वह पुनः पचास से कुछ अधिक अन्य प्रतापी राजाओं का स्मरण करके कहता है—

इन राजाओं के दिव्यकर्म तथा त्याग आदि का कथन पुराने विद्वान् कविसत्तमों ने किया है। भगवान् व्यास और उनके शिष्यों को उन पुराने कविसत्तमों के अन्थरत्न पढ़ने अथवा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वे सब अन्थ अब कहां चले गए न गत ११०० वर्ष की हमारी इतिहास-अहिच के कारण लुप्त हो गए। उनके अभाव में कितपय संशयाह्न लोगों को हमारे पुराने इतिहास में सन्देह ही सन्देह उत्पन्न हो रहे हैं।

#### महाभारत ग्रन्थ की स्थिति

महाभारत या भारत ग्रन्थ कृष्णहैपायन वेदव्यास की ही कृति है, और इसका वर्तमान आकार प्रकार गत तीन सहस्र वर्ष में कुछ अधिक विकृत नहीं हुआ। हां, कहीं कहीं स्ठोकों या अध्यायों में किंचित न्यूनाधिक्य या पाठान्तर तो हुए है, परन्तु मूल कथा तथा प्राचीन ऐति- हासिक सामग्री परिवर्तन का पात्र नहीं वनी। यह हमारी प्रतिज्ञा है और इसके साधक प्रमाण नीचे लिखे जाते हैं—

१ संवत् १०८७ के समीप का संस्कृत-विद्या का अध्ययन करने वाला मुसलमान ऐति-हासिक अलवेक्तनी लिखना है—महाभारत के १८ पर्वों में १००,००० इलोक है। इसमे ज्ञात होता है कि अलवेक्तनी के काल में महाभारत ग्रन्थ की स्थिति लगभग वर्तमान काल के समान ही थी।

२ संवत् १०५७ के लगभग होने वाला शैव शास्त्र का अद्वितीय विद्वान्, तथा भरत-मुनि के नाट्यवेद का व्याख्याकार आचार्य अभिनवगुप्त लिखता है कि महाभारत शास्त्र में शत-सहस्र स्रोक थे।

थेषा दिव्यानि कर्माणि विक्रमस्त्याग एव च।
 माहात्म्यमि चास्तिक्य सत्यता शौचमार्जवम्।१८९॥
 विद्वद्भिः कथ्यते लोके पुराणै कविसत्तमै।१८२॥

२ अलवेरूनी का भारत, अन्याय ९२।

३ द्वैपायनेन मुनिना यदिद व्यवायि शास्त्र सहस्रशतसम्मितमत्र मोक्ष ।

- ३. संवत् ९७७ के समीप माधप्रणीत शिशुपालवध महाकाव्य पर टीका लिखने वाला वल्लभदेव महाभारत का स्ठोक परिमाण सपादलक्ष-१२५,००० मानता है।
- ४. संवत् ९५७ के समीप का राजशेखर अपनी काव्य-मीमांसा में भारतसंहिता को शतसाहस्री कहता है।
- ५ ध्वन्यालोक वृत्ति ३।१५॥ में आनन्दवर्धनाचार्य (८वी शती) महाभारतस्थ गृध्रगोमायु-संवाद का उल्लेख करता है। वह अनुक्रमणी और हरिवंश को महाभारत का भाग मानता है।
- ६ संवत् ६८७ के समीप का वलभीविनिवासी ऋग्वेदभाष्यकार आचार्य स्कन्दस्वामी अपने भाष्य में भारतान्तर्गत अनेक आख्यानों का निर्देश करता है।
- ७ स्थाण्वीश्वर महाराज श्रीहर्षवर्धन की राजसभा को सुशोभित करने वाले गद्यकि भट्टवाण ने कादम्बरी और हर्षचरित दो ग्रन्थ-रत्न लिखे थे। ये दोनों ग्रन्थ महाभारतान्तर्गत अनेक सरस कथाओं और घटनाओं से भरे पड़े हैं। हर्षचरित के आरम्भ में भट्ट बाण ने स्पष्ट
  - १ वल्लभदेव का पुत्र चन्द्रादित्य और पौत्र कप्यट था। कप्यट ने देवीशतक की विवृति में अपना काल कलिसवत् ४०७८ अर्थात् सवत् १०३३ लिखा है।
  - २ सपादलक्ष श्रीमहाभारतम् । २ । ३८ ॥ इसमें हरिवश का पाठ भी सम्मिलित होगा ।
  - ३ पृ०७।
  - ४ शान्तिपर्वे अध्याय १५२।
  - ५ नतु महाभारते यावान् विवक्षाविषय: सोऽतुक्रमण्या सर्वं एवातुक्रान्त ।

    महाभारतावसाने हरिवशवर्णनेन समाप्तिं विदधता तेनेव कविवेवसा कृष्णद्वैपायनेन सम्यक्

    स्फुटीकृत । चतुर्थे उद्योत का अन्त ।
  - ६ भारते तु ऋषय शापात्सरस्वर्ती मोचयामासुरित्याख्यानम् । ऋग्वेदभाष्य १।११२।९॥ तुलना करो महाभारत शल्यपर्वं, अ०४४।
- ७ पार्थरथपताकेव वानराक्रान्ता, पृ० ६७। विराटनगरीव कीचकशतावृता, पृ० ६७। भीष्मिमव शिखण्डिशत्रुम्, पृ० १०७। पराशरिमव योजनगन्धानुसारिणम्, पृ० १०७, १०८। म्रहाभारते शकुनि-वयः, पृ० १४३। महाभारत-पुराण-रामायणानुरागिणा, पृ० १७९। आस्तीकतनुरिव आनन्दितभुजङ्गलोका, पृ० १८२। महाभारते दुशासनापराधाकर्णनम्, पृ० १९९। महाभारत-पुराणेतिहासरामायणेषु, पृ० २६३। महाभारतिमवानन्तगीताकर्णनानन्दितनरम्, पृ० ३१४। इत्यादि, कादम्बरी, पूर्वभाग, हरिदासकृत कलिकत्ता सस्करण, शक १८५७।

विविधवीररसरामणीयकेन महाभारतमि रुंघयन्, षष्ठ उच्छ्वास, पृ० ६३९। पाण्डव सव्य-साची चीनविषयमतिक्रम्य राजस्यसम्पदे क्रुप्यद् गन्धवे बतुष्कोटिटाङ्कारक् जितकुङ हेमक्टपर्वत पराजेष्ट। सप्तम उच्छ्वास पृ० ७५८। हर्षचरित जीवानन्द सस्करण, कलिकाता, सन १९१८। लिखा है कि भारत का रचियता व्यास था। ये दोनों प्रन्थ संवत् ६८० के समीप लिखे गए होंगे।

- ८. लगभग इसी काल का व्याकरण काशिकाकार जयादित्य अपनी काशिका वृत्ति १।१।११॥ तथा ५।४।१२२॥ में महाभारत शान्तिपर्व के दो स्लोक १७६।१२॥ तथा १०।१॥ क्रमशः उद्धृत करता है। काशिकाकार जयादित्य महाभारत नाम से भी परिचित था।
- ९. संवत् ६४७ के समीप अथवा उसके कुछ पहले मीमांसा-वार्तिको का लिखने वाला, वौद्धमत-विध्वंसक भट्ट कुमारिल भी महाभारत के अनेक स्लोक उद्घृत करता है और महाभारत का एक स्लोक उद्घृत करते हुए वह इसे पाराशर्य की कृति ही मानता है। "
- १०. दिग्गजवौद्धविद्वान् धर्मकीर्ति भी भारत की रचना में अपने काल के लोगों की अशक्ति मानता है। यथा-भारतादिष्विप इदानीन्तनानां अशक्ताविप कस्यचित् शक्तिसिद्धेः।
- ११. इस से कुछ पूर्वकाल का काव्यालंकारसूत्र-प्रणेता भामह महाभारत-वर्णित अनेक कथाओं का उल्लेख अपने ग्रन्थ में करता है।
- १२ मत्स्यपुराण का वर्तमान रूप इन दिनो से उत्तरकाल का नही है। उसमें महाभारत के एक लाख श्लोकों का स्पष्ट वर्णन है। वायुपुराण का प्रथमाध्याय इस काल से पहले का है। वहां व्यास को भृगुवाक्य-प्रवर्तक और महाभारत का कर्ता कहा गया है।
  - १३. संवत् ६२७ से पूर्ववर्ती शब्दब्रह्मवादी वाक्यपदीय का कर्ता महावैयाकरण भर्तृ-
    - १ नमः सर्वविदे तस्मै व्यासाय कविवेधसे । चक्रे पुण्य गरस्वत्या यो वर्षमिव भारतम् ॥४॥
    - २ नैवात्र महाभारतद्रोणो गृह्यते ४।१।१०३॥
- ३ प्रतापशील अर्थात् प्रभाकरवर्षन संवत् ६६२ में परलोक सियारा। उसका समकालीन विदव-हप अपनी वालक्रीडा में कुमारिल के इलोक उद्धृत करता है। सवत् ६८७ के समीप के ऋग्वेदभाष्य रच-यिता स्कन्दस्वामी ने अपने निरुक्तभाष्य में कुमारिल को उद्धृत किया है।
  - ४ प्रसिद्धौ हि तथा चाह पाराशयोंऽत्र वस्तुनि ॥२। इद पुण्यमिद पापम् । श्लोकवार्तिक औत्पत्तिकसूत्र ।
  - ५. प्रमाणवार्तिक, पृ० ४४७, ४४८।
  - ६. ३।५॥ ३।७॥ ५।३९॥ ५।४२॥ इत्यादि । भामह स्कन्दस्वामी से उद्धृत किया गया है।
  - ु ७ भारताख्यानमखिलं चक्रे तदुपबृहितम् । लक्षेणैकेन यत्प्रोक्त वेदार्थपरिवृहितम् ॥५३।७०॥
    - ८. श्लोक ४२ तथा ४५।

हरिं भी महाभारत के कई स्रोक उद्धृत करता है। एक स्थान पर उसने आश्वमेधिकपर्व के कई स्रोक उद्धृत किए है। इस से ज्ञात होता है कि भर्तृहरि के काल में आश्वमेधिकपर्व के वे स्थल विद्यमान थे।

१४ इन से पूर्व की अथवा गुप्तकाल के मध्य की प्रतिपदश्केय को कहने वाली सुबन्धु की वासवदत्ता का भी यही वृत्त है। इस ग्रन्थ में महाभारतस्थ घटनाओ का उल्लेख उदार मन से किया गया है।

१५ वासवदत्ता में उद्धृत न्यायवार्तिककार शैव आचार्य उद्योतकर सूत्र ४।१।२१॥ पर अपने वार्तिक में महाभारत वनपर्व का एक श्लोक ३०।२८॥ उद्धृत करता है।

१६ उद्योतकर के न्यायवार्तिक में ज्यास के योगभाष्यस्थ एक वचन का उद्धरण मिलता है। योगभाष्य उस काल से पहले का ग्रन्थ है। योगभाष्य १।४७॥ अरे २१४२॥ में महाभारत के दो स्रोक उद्धृत हैं। "

१७ मध्यभारत के उच्चकल्प कुल के महाराज सर्वनाथ के ताम्रपत्र में महाभारत के एक लाख स्रोक माने गए हैं। महाराज सर्वनाथ के शिलालेख संवत् १९१-२१४ तक के मिल चुके हैं। "

१८ इन से पूर्वकाल का मीमांसाभाष्यकार शवर अपने भाष्य ८।१।२॥ में महाभारत आदिपर्व १।४९॥ को उद्धृत करता है।

कृष्णमाचार्य सस्करण । उपर्युक्त उद्धरण सम्पादक की भूमिका पृ० २३, २४ से लिए गए हैं।

१ नालन्दा के आचार्य धर्मपाल ने भतृहरि-रचित "पेड-न" प्रकीर्णक (?) पर एक टीका लिखी थी। (इत्सिङ्ग, भाषा-सस्करण, पृ० २७६) धर्मपाल का जीवनकाल सवत् ५९६-६२७ था। वह ३२ वर्ष की आयु में मरा। (Introduction to Vaisheshika Philosophy according to the Dashapadarthi Shastra by H. Ui, 1917, p 10) अत: धर्मपाल ने सवत ६२७ से पूर्व वाक्य-पदीय पर टीका लिख दी होगी।

२ वाक्यपदीय प्रथमकाण्ड ४०, ४३।

३ इस सुवन्धु का काल अभी पूर्णतया निश्चित नहीं किया जा सका। हा, वह बाण से अवस्य पहले हुआ था।

बृहन्नलानुभावोऽपि, पृ० २३। दु शासनदर्शन महाभारते, पृ० २८। कौरवब्यूह इव सुशर्मा-विष्ठित, पृ० ४७। भीमोऽपि न वकद्वेपी, पृ० ८२। भारतसमरभूम्येव, पृ० ११३'। उत्तरगोय्रहण समरभूम्येव वर्धमानबृहन्नलया, पृ० ११८। विराटलक्ष्म्येव आनन्दितकीचकशतया, पृ० १२०। कुरुसेनामिव उल्क्रद्रोणशकुनिसनाथाम्, पृ० ३१६।

४ महाभारत, शान्तिपर्वं, १७।२०॥१५१।११॥

५ महाभारत, शान्तिपर्व, १७४।४६॥ १७७।५१॥७७।॥

६ उक्त च महाभारते शतसाहस्रया सहिताया परमर्षिणा पराशरसुतेन वेदव्यासेन व्यासेन। गुप्त शिला-छेख, भाग ३, पृ० १३४।

७ पाश्चात्य पद्वति के कई छेखक इस संवत् को कलचुरी सवत् मानते है। उसी पद्वति के

इस प्रमाण को उद्धृत करने से शवर मानता है कि ऋषि व्यास ने ही महाभारत का अनुक्रमणीपर्व भी वनाया। अनुक्रमणी के अनुसार महाभारत की स्ठोक गणना वर्तमान काल सहश ही थी। अतः शवर से कई सौ वर्ष पहले भी महाभारत ग्रन्थ लगभग एक लाख स्ठोकात्मक ही था।

१९ कामसूत्रकार वात्स्यायनमुनि (१।४॥) इसी श्लोक का उत्तरार्घ उद्धृत करते हैं।

२० लगभग इसी काल अथवा इस से कुछ पूर्व काल का निरुक्त वृत्तिकार दुर्ग महा-भारत के अनेक स्लोक उद्धृत करता है। आचार्य दुर्ग संवत् ६८७ में वर्तमान ऋग्भाष्य-कार स्कन्दस्वामी से पहले का अन्थकार है। उसका महाभारत से उद्धृत किया हुआ एक स्लोक बताता है कि युद्ध काण्डो की अवस्था में कोई अन्तर-विशेष नहीं हुआ।

यही नहीं, दुगे का तो मत है कि निरुक्तकार यास्क आख्यान सहित भारतसंहिता को जानता था। यदि दुगे का यह मत सत्य सिद्ध हो जाए तो मानना पड़ेगा कि महाभारत का वर्तमान आकार प्रकार भारत-युद्ध के ३०० वर्ष के अन्टर ही अन्दर वन चुका था। यास्क का काल भारत-युद्ध से ३०० वर्ष के पश्चात का नहीं है।

२१ महायानिक सगाथक लंकावतारसूत्र में व्यास और भारत का स्पष्ट उहेख मिलता है।

दूसरे लेखक इसे फ्लीट-किर्पत गुप्तसवत् मानते हैं । हमारे विचारानुसार ये टोनो मत असात है । गुप्त सवत् के आरम्भ के सम्बन्ध में फ्लीटमत निराधार है ।

- १ निरुक्त भाष्य ४ । १ ॥ में महाभारत आदिपर्व १ । ४९ ॥ उद्गृत है । निरुक्त भाष्य ३ । ४ ॥ में सुभद्राहरण सम्बन्धी भगवान् वासुदेव का कहा हुआ एक वाक्य पदा गया है । वह वचन ट्टेंटे फ्टें पाठ में अब भी महाभारत में मिलता है । देखों आदिपर्व २१३।४॥ फिर दुर्ग निरुक्त भाष्य ६।३०॥ में लिखता है—इति भारते श्रूयते । निरुक्त भाष्य ७ । ३ ॥ में भगवद्गीता ३ । १३ ॥ उद्वृत है ।
  - २ तथा करोति सैन्यानि यथा कुर्याद् धनज्ञय । निरुक्तवृत्ति ३ । १३ ॥ भीष्मपर्व ५५ । ३७ ॥ देखो निरुक्तवृत्ति ७ । १४ ॥
- ३. एष चाख्यानसमय ।७।७॥ पर दुर्ग लिखता है—भारते चाख्यानसमय । इसके आगे वह महाभारत के कई आख्यानों का निर्देश करता है ।
  - ४ व्यासः कणाद ऋषभ किष्ठशाक्यनायक ।
    निर्वृते मम पश्चात्तु भविष्यन्त्येवमादय ॥७८४॥
    मिय निर्वृते वर्षशते व्यासो व भारतस्तथा ।
    पाण्डवा कौरवा राम पश्चान्मौरी भविष्यति ॥७८५॥
    मौर्या नन्दाश्च गुप्ताश्च ततो म्लेच्छा नृपाथमा ।
    म्लेच्छान्ते शस्त्रसक्षोभः शस्त्रान्ते च कलिर्युग ॥७८६॥

इन गाथाओं का चीनी अनुवाद सवत् ५७० में हो गया था । देखो, Preface, The Lankavatara Sutra, बुन्यिउ निजयों का संस्करण Kyoto, 1923, pp. VIII, IX.

२२. वाररुच निरुक्तसमुच्चय नाम का एक प्रन्थ मिलता है। उस में वेद्-मन्त्रों का विवरण है। वररुचि की कृति होने से अह प्रन्थ प्रथम राताब्दी विक्रम की रचना है। यह वररुचि सुप्रसिद्ध विक्रमादित्य का पुरोहित था। उस के ग्रन्थ में महाभारत के कई स्रोक उद्धृत हैं। वह निरुक्तसमुच्चय के उपोद्धात में व्यास को भारत का कर्ता मानता है—

विभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामय प्रचलिष्यति । इति व्यासवचनम् ।

२३ पैशाची बृहत्कथा के लेखक गुणाढ्य ने भी वर्तमान काल ऐसे महाभारत का अध्य-यन किया था। उसने अपने ग्रन्थ में उन अनेक आख्यानो का कथन किया है जो महाभारत ही में मिलते हैं। कथा-सरित्-सागर से तो यही प्रतीत होता है।

२४. साकेत में लब्धजन्म महाकवि महावादी भिक्षु आचार्य अश्वघोष के वुद्धचरित और सौन्दरनन्द दोनों महाकाव्यो में महाभारत में वर्णित घटनाओ का एक अद्भुत आनन्द अनुभव होता है।

भदन्त अश्वश्लोष बौद्धों के महायान सम्प्रदाय का प्रकाण्ड पण्डित था। उसका काल विक्रम की पहली शनाब्दी से पूर्व का है। उस के दोनो महाकाब्यो का पाठ यह निश्चय कराता है कि उस के काल में महाभारत प्रन्थ की स्थित लगभग वर्तमान काल ऐसी ही थी। नष्ट वेद का सारस्वत द्वारा उपदेश एक आख्यान के रूप में महाभारत में समिलित था। वुद्धचरित १।४७॥ में अद्वधोप सारस्वत की उस कथा का निदर्शन करता है। जब इस प्रकार के आख्यान उस समय महाभारत में विद्यमान थे, तो कुरु-पाण्डवो की ऐतिहासिक घटनाओं का कहना ही क्या।

२५ जैन सम्प्रदाय के उत्तराध्ययन सूत्र नवमाध्ययन की निम प्रव्रज्या की गाथा १४ में महाभारत शान्तिपर्व १७।१९॥१७६।५६॥ अथवा २८२।४॥ उद्धृत है।

२६. मृच्छकटिक प्रकरण का कर्ता शूद्रक जो विक्रम सम्वत् से पूर्व का है, अपने प्रकरण

૧. ગારૂદાા રાષ્ટ્રાા

२. कथा० स० सागर महाभारत
 क्रमुनि कथा १४।७६॥ आदिपर्व अध्याय ८॥
 सुन्दोपसुन्द कथा १५।१३५॥ " २०१॥
 कुन्ति-दुर्वासा " १६।३६॥ " , ११३१॥
 पाण्डु-मुनिवध कथा २१।२०॥ " , १०९॥
 शकुन्तला " ३२।१०८॥ " , ६२॥ इत्यादि ।

३ बुद्रचरित १।४२॥१।४५॥४।७६॥४।७९॥११|१५॥११|१८॥११|३२॥ सौन्दरनन्द ७|२९॥७|३२॥७|३८॥७|४१॥७|४४॥९|१८॥९|२०॥

४. महाभारत शल्यपर्वे, अध्याय ५२॥

में महाभारत के इतिवृत्तों की ओर वहुधा सकेत करता है। वह आर्य राजा विद्वान् था और उसे महाभारत सम्बन्धी ज्ञान की पूर्ण परिचिति थी।

२७. शुक्न-वंश प्रवर्तक सम्राट् पुष्यिमिन का यान्निक पुरोहित आचार्य पतञ्जलि अपने व्याकरण महाभाष्य में किसी पुरातन नाटक का एक दलोक उद्धृत करता है। यह दलोक महाभारत के एक दलोक की प्रतिध्वनिमान है। महाभाष्य ४।२।६०॥ में आख्यान के द्यान्त में तीन उदाहरण दिये है—यावकीतक । प्रेयङ्गविक । यायातिक । इन में से प्रथम महाभारत वनपर्व अध्याय १३७-१४१ में मिलता है। तीसरा महाभारत आदिपर्व अध्याय ७१ से आरम्भ होता है। यहां से यह तीसरा मत्स्य पुराण ने लिया है।

महाभाष्य ३।३।१६७॥ में एक इलोक कालः पचित भूनानि उद्भृत है । यह इलोक ठीक इसी रूप में महाभारत आदिपर्व १।१८८॥ है। पुराणों में यह इलोक कुछ पाठान्तर से मिलता है। महाभाष्य ४।१।४८॥ में उद्भृत एक इलोक कुछ रूपान्तर से वनपर्व १।२०॥ है। पुनः महाभाष्य में कई ऐसे वचन है जिनसे ज्ञात होता है कि पतञ्जिल महाभारत की कथाओं से परिचित था।

२८. आयुर्वेद की चरकसंहिता का तीसरा अध्याय दृढवल से पूर्वकाल का है। यह अध्याय पतञ्जलि से भी पहले का है। उस में लिखा है—

- १. एपोऽह गृहीत्वा केशहस्त दु शायनस्यानुकृति करोमि । ११२९॥ मार्गो हि एव नरेन्द्र सौप्ति कववे पूर्व कृतो द्रोणिना । ३१११॥ अक्षयूतिनतो युधिष्ठिरः । पाण्डवा इव वनादज्ञातचर्या गताः । ५१६॥ भीमस्यानुकरिष्यामि वाहु. शस्त्र भविष्यति । ६११७॥ पाश्चात्य लेखक मृच्छकटिक को अकारण छटी शताब्दी ईसा का प्रन्य कहते हैं ।
- पतज्ञिल किस सुन्दर प्रकार से पुष्यिमित्र का स्मरण करता है—
   महीपालवचः श्रुत्वा जुवुपु. पुष्यमाणवाः ।
   एष प्रयोग उपपन्नो भवति । । २ । २ ३ ॥
- ३. यस्मिन्दश सहस्राणि पुत्रे जाते गवा ददौ । ब्राह्मणेभ्यः प्रियाख्येभ्य सोऽयमुन्छेन जीवति ॥ इति ।१।४।३॥
- ४. यस्मिजाते ददौ द्रोणो गवा दशशत धनम् । ब्राह्मणेभ्यो महार्हेभ्य सोऽश्वत्यामैष गर्जति ॥ द्रोणपर्व १९७|३१॥
- ५. तुलना करो-प्रैयद्गवम् तै० ब्रा० २।१।४।४॥ ऐ० ब्रा० ८।१६॥
- ६. धर्मेण स्म कुरवो युध्य ते । ३।२।१२२॥ इत्यादि । असिद्वितीयो अनुससार पाण्डवम् । २।२।२४॥ इस वचन में असि जग्राह—कर्णपर्व ७२।१॥ (कुम्भघोण सस्करण) की घटना का उल्लेख प्रतीत होता है ।

### विष्णुं सहस्रमूर्धानं चराचरपतिं विभुम् । स्तुवन्नामसहस्रेण ज्वरान् सर्वानपोहति ॥ १३१२॥

इस पर चक्रपाणि आदि टीकाकारों ने लिखा है कि ये नामसहस्र महाभारत में हैं। इस की दूसरी न्याख्या हो ही नहीं सकती। जब चरक के प्रतिसंस्कार के समय महाभारत प्रन्थ में विष्णुसहस्रनाम विद्यमान था तो उस समय महाभारत का कलेवर वर्तमान काल ऐसा ही था।

२९ मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त का महामन्त्री आचार्य विष्णुगुप्त अपने अर्थशास्त्र में महाभारत के अनेक इलोकों की छाया का प्रदर्शन करता है। निम्नलिखित स्थान देखने योग्य है—

एकं हन्यात्र वा हन्यादिषुर्मुक्तो धनुष्मता। वुद्धिर्वुद्धिमतोत्सृष्टा हन्याद्राष्ट्रं सराजकम्॥ उद्योगपर्व ३३। ४२॥ एकं हन्यात्र वा हन्यादिषु क्षिप्तो धनुष्मता।

प्राज्ञेन तु मितः क्षिप्ता हन्याहर्भगनानिए ॥ अर्थशास्त्र, आदि से १३४ अध्याय। ३० महाकिव भास के अनेक नाटक महाभारत की कई घटनाओं के आधार पर लिखे गए हैं। उन सब नाटकों के उपलब्ध पाठों से यह बात प्रतीत होती है कि भास ने भी लगभग इसी प्रकार के महाभारत का अध्ययन किया था।

३१. आचार्य पाणिनि इन से वहुत पूर्वकाल का था । वह अपने एक सूत्र से महाभारत शब्द की सिद्धि चताता है। अप्राध्यायी ५१२११०॥ द्वारा गाण्डीव शब्द की सिद्धि की गयी है। पाणिनि महाभारत से परिचित था। उसका गण-पाठ थोडा सा विकृत तो हुआ है, पर अधिकांश पुरातन सामग्री रखता है। उसके निम्नलिखित पद देखने योग्य है—

विश्वक्सेनार्जुनौ राश३१॥

गाण्डीव २।४।३१॥

सात्यिक राधा५९॥

इवाफिलक राधिहशा

भीमः। भीष्मः ३।४।७४॥

क्षेमचृद्धिन् धारा९६॥

कृष्ण । सलक । युधिष्ठिर । अर्जुन । साम्व । गद् । प्रद्युम्न । राम । ४।१।९६॥

जरत्कारु धार्।११२॥

रुक्मिणि धार्।१२३॥

कुरु धार्।१५१॥

कितव⁵ धार्1र्५धा

कौरव्य धारार्५धा

आशोकेय<sup>७</sup> ४।१।१७३॥

१ तुलना करो—अनुशासनपव र५४।४॥— स्तुवनामसहस्रेण पुरुष सतते'त्थित ॥

- २ पञ्चरात्र, दूतवाक्य, मध्यमन्यायोग, दूतघटोत्कच, कर्णभार और ऊरुभग।
- ३. महान् व्रीहि-अपराह्न-गृष्टि-इष्वास-जाबाल-भार-भारत-हैलिहिल-रौरव-प्रवृद्धेषु ।६।२।३८॥
- ४. कुष्णार्जुन ।
- ५. अङ्गूर।
- ६. शकुनि।
- ७ प्रो॰ राय चौधरी ने महाभारत आदिपर्व ६१।१४॥ में उल्लिखित एक प्राचीन असुर अशोक

३२. आश्वलायन गृह्यसूत्र ३।३।५॥ में भारत और महांभारत दो नाम मिलते हैं। आश्वलायन गृह्यसूत्र शौनक-शिष्य आश्वलायन की कृति है। यह शौनक भारत-युद्ध से लगभग ३०० वर्ष पश्चात एक दीर्घसत्र कर रहा था।

कौबीतिक गृह्यसूत्र २।५।३॥ में भी महाभारत नाम पिटत है। शौनक गृह्यसूत्र में भारत और महाभारत दोनो नाम पढ़े गए हैं।

इस प्रकार पूर्वोक्त प्रमाणों से हम देख सकते हैं कि महाराज विक्रम के काल में और उस से बहुत पूर्व भी भारतवर्ष के धुरन्धर आचार्य महाभारत के भिन्न भिन्न पर्वों के श्लोक अपने ग्रंथों में उद्धृत कर रहे थे। महाभारत के आदिएवं के इलोकों का प्रमाण दुर्ग, शवर और योगसूत्रभाष्यकार व्यास ने दिया है। दुर्ग के अनुसार तो यास्क भी आख्यान सहित भारतसंहिता को जानता था। और व्यास का भारत ग्रन्थ कौरव-पाण्डव युद्ध के पश्चात् तीन सौ वर्ष के अन्दर ही महाभारत नाम से प्रख्यात हो चुका था।

ऐसी परिस्थित में महाभारत ऐसे अनुपम ऐतिहासिक ग्रन्थ को भारतीय इतिहास लिखने में पर्याप्त प्रमाण न मानना एक भारी भूल है। माना कि महाभारत के कुछ आख्यान वा वर्णन समझ में नहीं आते पर इतने मात्र से ऐतिहासिक ग्रन्थों में महाभारत की प्रतिष्ठा न्यून नहीं हो जाती। हमें स्मरण रखना चाहिए कि मैगस्थनीज़ के वृत्तान्त और ह्यूनसांग के विवरण में भी ऐसी कई वातें है, जो हमारी समझ में नहीं आती।

जिस ब्यक्ति ने महाभारत के युद्ध-प्रकरण ध्यान से पढ़े हैं, उसे निश्चय हो जायगा कि यह इतिहास कितना सत्य है। कृष्ण द्वैपायन ने एक एक व्यक्ति की कुलपरम्परा को स्पष्ट करने के लिए उसके नाम के साथ वहुधा ऐसे विशेषण जोड़े हैं कि उस का वास्तविक इतिहास तत्क्षण सामने आता है। काल्पनिक इतिहास में यह वात हो न सकती थी।

आन्ध्र और गुप्तकाल के शिलालेखों में महाभारत काल के अनेक व्यक्ति स्मरण किए गए हैं। तब तक भारतीय वाङ्मय सर्वथा सुरक्षित था। यदि इतने वड़े सम्राटों के राज-पण्डित इस इतिहास में विश्वास रखते रहे है, तो इस के ऐतिहासिक तथ्यों का किएत होना 'दुष्कर क्या असम्भव है।

महाभारत में प्राचेतस मनु<sup>3</sup>, उदाना अथवा भागव, वार्हस्पत्य अर्थशास्त्र,

को अशोक मौर्य समझने की भूल की है। देखो चौधरी रचित—प्राचीन भारत का राजनीतिक. इतिहास, सन् १९३८, पृ० ४।

१. स्मृतिचन्द्रिका, आहिककाण्ड तर्पण प्रकरण, पृ० ५१९ पर उद्धृत ।

द्रीपदी-तथा धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति आदि ।

<sup>3.</sup> शान्तिपर्व ५५।४३॥

४. शान्तिपर्व ५५।२८--॥

५ शान्तिपर्व ५५/४०॥९४/९॥

६. शान्तिपर्व ५५/३८॥

विश्वावसु<sup>1</sup>, इन्द्र<sup>2</sup>, मार्कण्डेय<sup>3</sup> और प्रह्लाद्<sup>2</sup> के श्लोक उद्धृत हैं । तथा रसातल निवासियों की एक गाथा भी उद्धृत है। भगवान् व्यास की महती रूपा से यह सामग्री अब भी सुरक्षित है और वर्तमान योरुपीय मिथ्या भापाविज्ञान का खण्डन कर रही है। इस सामग्री से ज्ञात होता है कि महाभारत युद्ध से सहस्रों वर्ष पूर्व भी संस्कृतभाषा का लगभग वर्तमान काल सहश रूप था। इस संस्कृत भाषा से संसार की समस्त भाषाएं निकली है। ऐसी अनुपम सामग्री रखने वाले महाभारत का जितना आदर हो थोड़ा है।

### महाभारत और यवन शब्द

वैवर आदि जर्मन छेखक और उनका अनुकरण करने वाले राय चौधरी अदि ऐतिहासिक महाभारत में भारत के पश्चिम में रहने वाछे कुछ छोगों के छिए यवन शब्द का प्रयोग देखकर तत्काल कह उठते है कि महाभारत के ये प्रकरण सिकन्दर के पश्चात छिखे गए होंगे। इसको हम भ्रान्ति के अतिरिक्त और क्या कह सकते है। यवन छोगों का इतिहास यूनान में वसने के बहुत काल पहले से आरम्म होता है। उनकी भाषा बताती है कि वे कभी विशुद्ध आर्य थे। तब वे भारत के उत्तर-पश्चिम में बसते थे। सहस्रों वर्ष यहां रह कर उनका एक भाग वर्तमान योरोप की ओर गया। देवकीपुत्र कृष्ण का कशेरुमान यवन को मारना कोई कल्पना नहीं है। जब भारत का यथार्थ प्राचीन इतिहास सुप्रमाणित हो जायगा, तो ये सब वातें स्वयं स्पष्ट हो जायेंगी।

इसी प्रकार अनेक पाश्चात्य छेखकों ने यवन शब्द के प्रयोग के कारण अप्राध्यायी और मनुस्मृति आदि का काल भी वहुत नया मान लिया है। यह भी उन छेखकों की कल्पना है। वस्तुतः ये ग्रन्थ महाराज नन्द के काल से वहुत पूर्व के हैं। उस समय सिकन्दर का कोई अस्तित्व न था।

### महाभारत के हस्ति छिखित ग्रन्थों का साक्ष्य

महाभारत ग्रन्थ में अधिक हेर फेर न होने का एक और भी प्रमाण है। जो विद्वान् पुरातन ग्रन्थों के कुशल-सम्पादक है, वे किसी ग्रन्थ के दस वीस लिखित कोशों को तुलनात्मक रीति से देख कर बता देते है कि उस ग्रन्थ में कितना अन्तर हुआ है। अब विचारने का स्थान है कि महाभारत के तीन संस्करण इस समय तक निकल चुके है। महाभारत की अनेक पुरानी टीकाएं भी मिल गई है। इन्हीं दिनों पूना की भाण्डारकर अनु-

१. वनपर्व ८८।१७॥ २ वनपर्व ८८।६॥ ३. वनपर्व ८६।५॥

४. उद्योगपर्व १६०।१३॥ पूना सस्करण, परिशिष्ट। ५. उद्योगपर्व १००।१४॥

६. प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास, सन् १९३८, पृ० ४।

७. मनुस्मृति १०१४३, ४४॥ अनुशासनपर्व ६८।२१--२३॥७०।१९, २०॥

८ सभापर्व ६१।६॥ वनपर्व १२।३३॥ ९ कलकत्ता, मुम्बई और कुम्भघोण सस्करण।

सन्धान संस्था का महाभारत का संस्करण भी निकल रहा है। उस के लिए शतशः पुरातन कोश एकत्र किए गए है। वे कोश है भी विभिन्न प्रान्तों के। उन में में लगभग ६० अत्युपयोगी कोशों के आधार पर वह संस्करण निकाला जा रहा है। परन्तु उस संस्करण का क्या परिणाम निकला है ? यही कि आदि और विराट पर्वों को छोड कर गेप पर्वों में कोई अधिक मेद नहीं है। हमने इस संस्करण के उद्योगपर्व के पूर्वार्घ का अध्ययन किया है। वह स्पष्ट बताना है कि यह उद्योगपर्व कुम्मघोण संस्करण के उद्योगपर्व से कुछ अधिक भिन्न नहीं। इस पर्व में न्यूनाधिकता भी न के तुल्य है।

इस से ज्ञात होता है कि महाभारत के अनेक पर्व अव भी लगभग वैसे ही है, जैसे आज से सहस्रों वर्ष पूर्व थे । और विक्रम से पूर्व जव आर्य-परम्परा सुरक्षित थी, तव इन ग्रन्थों में हेर फेर करने का कोई साहस नहीं कर सकता था। फलतः हम कह सकते हैं कि कृष्ण द्वैपायन ब्यास का रचा महाभारत आर्य इतिहास का एक प्रामाणिक ग्रन्थ है।

## भारतीय इतिहास का चौथा स्रोत-पुराण

### पुराण-साहित्य की पाचीनता

- १. नवम शताब्दी का भट्ट मेधातिथि लिखता है-पुराणानि व्यामादिप्रणीतानि ।
- २. संवत् ६८७ के समीप ऋग्भाण्य करने वाला आचार्य स्कन्द्स्वामी पुराणों के कई स्लोक प्रमाण रूप से लिखता है। ये स्लोक वर्तमान पुराणों में स्वल्प पाठान्तरों से मिलते है। 3
- ३. ईश्वरकृष्णकृत सांख्यकारिका २३ के भाष्य में आचार्य गौडपाद—पुराणानि पद का प्रयोग करता है।
- ४. आचार्य दुर्ग विसष्ठोत्पत्ति सम्वन्धी एक कथा का भाव देकर लिखता है— इति पुराणे श्रूयते। यह कथा मत्स्य पुराण २०। २३-२९॥ में मिलती है।
- ५. विक्रम की पहली शताब्दी में होने वाला आचार्य वररुचि अपने निरुक्तसमुचय में लिखता है—तथा चाहु पौराणिका. ।"
  - १. मनुभाष्य ३।२२२॥
  - २. (क) इति पुराणे श्रुतत्वात् । १।२०।७॥
    - (ग) इति पुराणेषु प्रसिद्धम् । १।२५।१३॥
- (ख) एव हि पौराणिका स्मरन्ति । १।२४।१॥
- (घ) पौराणिका हि कक्षीवन्तमाङ्गिरस स्मग्नित । एव ह्याहु –इनके साथ वाले श्लोक ऋग्भाष्य १।११६।७॥ में देखें ।
- ३. (ख) मत्स्य १४५।६३।६४॥ ब्रह्माण्ड २।३२।६८।६९॥ वायु ५९।६२।। (घ) वायु ५९।१०२॥
- ४. निरुक्तवृत्ति ५।१४॥ ५ द्वितीय कल्प का आरम्भ ।

६. ब्राह्मण सम्राट् शूद्रक अपने पद्मप्राभृतक में छिखता है— भो अघो पुराणकान्यपदच्छेद—

७. न्यायभाष्यकार वात्स्यायन किसी पुरातन ब्राह्मण प्रन्थ का यह वाक्य लिखता है— प्रमाणेन खलु ब्राह्मगेनेतिहासपुराणस्य प्रामाण्यमभ्यनुज्ञायते—ते वा खल्वेते अयर्वाद्विरस एतदितिहास-पुरागमभ्यवदन्। दितहामपुराण पश्चम वेदाना वेद इति। ४। ६२॥

अर्थात्—वे अथर्वाद्गिरस ऋषि ही थे, जिन्होने इतिहास और पुराण का प्रवचन किया। वात्स्यायन के अनुसार इतिहास और पुराण के छेखक ही मन्त्रव्राह्मण के द्रष्टा थे— य एव मन्त्रव्राह्मणस्य द्रटारः प्रवक्तारश्च [ प्रवक्तार ] ते खिल्वितिहासपुराणस्य धर्मशास्त्रस्य चेति ।

### ब्राह्मणग्रन्थ वर्णित इतिहास और पुराण के प्रवक्ता ये अथर्वाद्गिरस कौन थे

- (क) काव्य प्रन्थों का प्रसिद्ध टीकाकार मिल्लिनाथ किरातार्जुनीय १०। १०॥ की टीका करता हुआ लिखता है—अथर्वणा वसिष्ठेन कृता रिचता पदाना पिकरातुपूर्वी यस्य स वेर्दे चतुर्थेनेद इत्यर्थ: । अथर्वणस्तु मन्त्रोद्वारो विश्वकृत इत्यागम । इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि वसिष्ठ और उसका कुल अथर्वा कुल भी कहा जा सकता है।
- (ख) अथर्वा और भृगु लोग एक ही थे। मत्स्यपुराण ५१।१०॥ में लिखा है— भृगो प्रजायतायवी हाद्विराधर्वण स्पृत । पुराणो में १९ भृगु ऋषि कहे गए है। उनमें काव्य उशना और सारस्वत ध्यान देने योग्य है।
- (ग) पुराणों में ३३ अङ्गिरा ऋषि गिने गए है। उनमें शरद्वान् और वाजश्रवा नाम विचार योग्य है।
- (घ) अथर्वा अथवा वासिष्ठ कुल में विसिष्ठ, शक्ति, पराशर और द्वैपायन नाम ध्यान देने योग्य है।
- (ङ) रामायण का कर्त्ता ऋक्ष अथवा वाल्मीकि एक भागव था। वह अथर्वाओं के अन्तर्गत है।

इस प्रकार (१) काव्य उशना (२) सारस्वत (३) शरद्वान् (४) वाजश्रवा (५) विसिष्ठ (६) शक्ति (७) पराशर (८) द्वैपायन और (९) ऋक्ष या वाल्मीकि ये ९ ऋषि नाम ध्यान देने योग्य है।

१ चतुर्भाणी पृ०५।

२ तुलना करो-ते वा एतेऽथर्वाङ्गरस एतदितिहासपुराणमभ्यतपन्। छा० उप० ३।४।२॥

३ छा० उ० ७।७।२॥ ४, न्यायमाष्य ४।६२॥

<sup>-</sup> ५. देखो वैदिक वाड्मय का इतिहास, प्रथम भाग, पृ० २४२।

(च) अथर्वाङ्गिरा ऋषियों में पूर्वोक्त नौ नाम ऐसे ऋपियो के हैं जो वायुपुराणस्थ अगली सूची के अनुसार इतिहास पुराण के प्रवक्ता थे। वायुपुराण २३ । ११४—२२६॥ तक सव व्यासों की एक परम्परा पढ़ी गई है। पुनः इस पुराण के अन्त में पुराण के कहने वाले ऋषियो की इस परम्परा से लगभग मिलती हुई निम्नलिखित परम्परा दी गई है—

| १. ब्रह्मा         | २. मातरिश्वा=वायु | ३. उशना *      |
|--------------------|-------------------|----------------|
| <b>४. वृहस्पति</b> | ५. सविता          | ६. सृत्यु≔यम   |
| ७. इन्द्र          | ८. वसिष्ठक्ष      | ९. सारस्वतश    |
| १०. त्रिधामा       | ११. शरहान्श       | १२. त्रिविष्ट  |
| १३. अन्तरिक्ष      | १४. वर्षि         | १५. त्रय्यारुण |
| १६. धनञ्जय         | १७. कृतञ्जय       | १८. तृणञ्जय    |
| १९. भरद्वाज        | २०. गौतम          | २१. निर्यन्तर  |
| २२. वाजश्रवा*      | २३. सोमशुण्म      | २४. तृणविन्दु  |
| २५. ऋक्ष'*         | २६. शक्तिश        | २७ पराशरक      |
| २८. जातुकर्ण       | २९. द्वेपायन*     |                |

इन २९ नामों में से ९ नाम ऊपर आ गए हैं। इन्हीं ऋषियों ने वे दिव्य इतिहास और पुराण लिखे होंगे जिनका उल्लेख कृष्ण हैपायन ने पुराणे. कवियत्तमे. पटो से किया है। उपनिषद् और ब्राह्मण प्रन्थों के लिखने वाले ऋषि अपनी इस परम्परा की यथार्थ रूप से जानते थे। उन्होने एक वाल्मीकि अथवा एक व्यास का नाम न लेकर अथर्वाद्विरस कहने से इतिहास पुराण के प्रवक्ता अनेक ऋ वियों का स्मरण किया है । वे निश्चय भागव वाल्मीकि अथवा ऋक्ष की रामायण अथवा वायु के पुराण से परिचित थे।

८. पतञ्जलि अपने व्याकरण महाभाष्य में पुरानन वाङ्मय का परिगणन करता हुआ पुराण का स्मरण करता है-

वाकोवाक्यमितिहासः पुराण वैद्यकमिति ।

९. कौटल्य भी किन्हीं पुराणो को जानता था — इतिहासपुराणाभ्या वोधयेदर्थनास्रवित् ।

पुनः कौटल्य अपने सुप्रसिद्ध वाक्य में पौराणिक सूत और सारधी सूत का भेद वताता है-पौराणिकस्त्वन्य सूत ।

१०. स्कन्द, शूदक, वात्स्यायन, पतञ्जलि और कौटल्य के काल से बहुत पहले याज्ञ-वल्क्य स्मृति के कर्ता को पुराण साहित्य का ज्ञान था।

१. चौवीसवें परिवर्त में ऋक्ष ही एक व्यास था। वायु २३ । २०६॥

२. देखो पृष्ठ ३ का टिप्पण। ३. कीलहार्न का सस्करण भाग १, पृ० ९।

४. अध्याय ९६, अन्त ।

५. प्रारम्भ से अध्याय ६४। ६. या० स्मृ० १।३॥३११८०॥

११. पाणिनि मुनि के काल से बहुत पहले कभी एक काइयपीय पुराणसंहिता भी थी। वर्ष नाम भोजराजकृत सरस्वतीकण्ठाभरण ४।३।२२९ की नारायण दण्डनाथ विरचित टीका में मिलना है।

१२. गौतम धर्मसूत्र-भाष्यकार मस्करी सूत्र ११३९॥ के भाष्य में कण्व धर्मसूत्र का एक वचन लिखता है। अथर्ववेदेतिहासपुराणानि भ्यायन् . .. ..। इति । इस से ज्ञात होता है कि कण्वधर्मसूत्रकार को कई पुराणों का ज्ञान था।

१३ गौतमधर्मसूत्र ८।६॥ और ११।२१॥ में पुराण जन्द का प्रयोग मिलता है। आपस्तम्बधर्मसूत्र और वायुपुराण

१४ आपस्तम्बधर्मसूत्र ११६।१९।१३,१४॥ में किसी पुराण से दो इलोक उद्घृत किए गए है। आप० २।९।२३।३,४॥ में किसी पुराण के दो अन्य स्रोक उद्घृत है। ये स्रोक वायु-पुराण ५०।२१३,२१५, २१८. २२०॥ तथा ६१।९९-१०१, १२२, १२३॥ से बहुत अधिक समता रखते है। वर्तमान वायुपुराण का पाठ थोड़ा सा विकृत प्रतीत होता है। आपस्तम्ब धर्मसूत्र १११०।२९।७॥ में किसी पुराण का एक गद्य बचन है। और २।९।२४।६॥ में भविष्यत्पुराण का एक बचन उद्घृत है—

पुन सर्गे बीजार्था भवन्ति इति भविष्यतपुराणे !

यह वचन वायुपुराण ८।२४॥ तथा ब्रह्माण्डपुराण पूर्वभाग ७।२४॥ में मिलता है— प्रवर्तन्ते पुन मर्गे बीजार्ब ता भवन्ति हि॥

इस तुलना से निश्चय होता है कि आपस्तम्बधर्मस्त्रकार ने या तो ये वचन वायुपुराण से लिए हैं अथवा आ० धर्मसूत्र और वायुपुराण ने किसी पुरातन पुराण से याथातथ्य के साथ ले लिए है। उत्तर पक्ष में यह कहना पड़ेगा कि वर्तमान वायुपुराण का वहुत सा भाग नया नहीं है।

आपस्तम्बधर्मसूत्र में पुराण वचन क्यो उद्धृत है

अंपस्तम्व मार्गव और आङ्गिरस है। अथर्वाङ्गिरस ऋषि इतिहास और पुराण के प्रवक्ता थे, ऐसा पूर्व दर्शा आए है। अतः आपस्तम्ब का पुराण वचन उद्धृत करना स्वामाविक था।

ं १५, भगवान् वुद्ध से षहुत पहले की चरकसंहिता के शरीरस्थान, अध्याय धाधधा में लिखा है—श्लोकाल्यायिकेतिहासपुराणेषु कुशलम्।

इस वाक्य से प्रतीत होता है कि उस अत्यन्त प्राचीन काल में भी अनेक पुराण थे।

१६. नारद स्मृति के भाष्यकार भवस्वामी के अनुसार नारदस्मृति के २०४,२०५ ऋोक पुराणप्रोक्त है।

१७. धर्मशास्त्रो के पूर्ववर्ती आरण्यको और ब्राह्मणो में भी पुराणो वा पुराण का उल्लेख हैं—

त्राह्मणानीतिहासान् पुराणानि कत्पान गाया नाराशसी । तै० आ० २।९॥ तानुपविश्रति पुराण वेट सोऽयमिति किचित्पुराणमाचर्क्षात् । शतपथ १३।४।३।१३॥

१८ भगवान् पराशर अपनी ज्योतिप संहिता में लिखते हैं— वेदवेदाङ्गेतिहास-पुराण-धर्मशास्त्रावदानं।

१९ बाल्मीकीय रामायण वालकाण्ड अध्याय ८ में प्रन्थवाची पुराण दाव्य पढ़ा गया है—

> एवमुक्तो नृपतिना सुमन्त्रो वाक्यमत्रवीत् । नरेन्द्र श्रूयना तावत्-पुराणे यन्मया श्रुतम् ॥५॥ सनत्कुमारो मगवान् पुरा कथिनवान् कथाम । मविष्य विद्या मन्ये तव पुत्रसमुद्भवम् ॥६॥

२० अथर्ववेद १५।३०।१॥ मे अनेक विद्याओं के साथ पुराण शब्द भी पढ़ा है — तमितिहाम च पुराण च।

स्मरण रखना चाहिए कि अथर्ववेद से अथर्वाङ्गरा अथवा भृग्विङ्गरा ऋषियों का ही अधिक सम्बन्ध था। उन्होंने अथर्ववेद से ही इतिहास तथा पुराण विद्याओं के निर्माण की शिक्षा ली थी।

### अठारह पुराण-इन में से कुछ एक के प्राचीन वाङ्गय में नाम

१ अब रही इन अटारह पुराणो की वात । प्रसिद्ध ऐतिहासिक अलबेह्रनी (सम्बेत् १०८७) १८ पुराणो की स्वरूप भेद वाली दो सूचियां देना है ।

ः २. राजशेखर (सम्वत् ९५७) काव्यमीमांसा के द्वितीय अध्याय में अष्टादश पुराणों का कथन करता है—तुत्र वेदाख्यानोपनिवन्धनप्राय पुराणमद्यादगधा । = -

पुनः वालभारत में राजशेखर लिखता है-अष्टादशपुराणसारसम्रहकारिन् पृ० ४। 😁 🚗 🗝

्य अनुस्मृति-भाष्यकार - मेधातिथि मृतु ३।२३२॥ के भाष्य में पुराणानि व्यासादिप्रणीतानि लिखता है। व्यासादि लिखने से वह मानता है कि व्यासा-के अनिरिक्त भी कोई पुराणा रचियता थे।

१ बृहत महिता, भट उत्पल की टीका, पृ० ८१।

५ वास्रस्पतिमिश्र (वि० संवत् ८९८) योगमाप्य की व्याख्या मे प्रायः विष्णुपुराण का नाम लेकर उस के प्रमाण देता है। वह वायुपुराण का भी नाम स्मरण करता है। वास्पति द्वारा उद्धृत इन पुराणों के इलोक मुद्रिन संस्करणों में अब भी मिलते हैं।

६ वाचस्पित के पूर्ववर्ती आंचार्य शंकर कई पुराणों के नाम छेर्कर उन से प्रमाण देते है। यथा--भविष्योत्तर पुराण के विष्णुपुराण ब्रह्म और पद्मपुराण के शंकर ने विष्णु पुराण, को पराशर की कृति माना है।

'७. सम्बत् ६७७ के समीप हर्पचरित में भट्टवाण ने लिखा है—पवनप्रोक्तं पुराणं पपाठ।

महाभारत वनपर्व १९४।१६॥ में वायुप्रोक्त पुराण का उछुख है । महाभारत दाक्षिणात्य पाठ में पुराणिवदों की दाशरिथ राम विषयक कितपय गाथाएं उद्घृत है। ये सब गाथाएं वायुपुराण ८८।१९१॥ में हैं। दोनों प्रत्थों में ये गाथाएं किसी प्राचीन पुराण से ली गई है। पूर्वोक्त संख्या १४ के साथ इन वातों के मिलाने से निश्चय होता है कि वायुपुराण में प्राचीन पुराण सामग्री वहुत सुरक्षित है।

८ वाण से पहले होने वाला आचार्य भट्ट कुमारिल भी पुराणों के भविष्य कथनों को प्रामाणिक मानता था। उसके काल में पुराणों में भविष्यकथन ऐस ही था जैसा सम्प्रति मिलता है। तन्त्रवार्तिक १।३॥ के पुराण प्रामाण्य से यह स्पष्ट है।

९ सांख्यकारिका की माठरवृत्ति (संभवत प्रथम शतार्व्हा विक्रम) में पुराण-वर्णित भविष्य के कल्की का उल्लेख हैं।

१० योगसूत्र पर जो व्यासभाष्य है, उस का एक वचन न्यायवार्तिक और न्यायभाष्य में मिलता है। अतः योगभाष्य न्यून सं न्यून विक्रम की पहली या दूसरी शतार्व्य में विद्यमान होगा। व्यास भाष्य संभवतः महाभाष्य से भी पुराना है। व्यासभाष्य ४१३३ में लिखा है—यस्मिन् परिणम्यमाने तत्त्वं न विहन्यते तन्तित्यम्। व्याकरण महाभाष्य में पतञ्जिले ने नित्य का अपना लक्षण लिखा। वह नित्य के इस एक लक्षण से ही सन्तुष्ट नहीं हुआ। उसने आगं लिखा—तद्पि नित्यं यस्मिंस्तत्त्वं न विहन्यते। " इस पंक्ति को

१ २।३२,५२,५४ इत्यादि । २ १।१९, २५॥४।१३॥

३ विष्णुसहस्रनाम टीका, इलोक १०। ४ विष्णुसहस्रनाम टीका, इलोक १०।

८. उच्छ्वास तीसरा, आरम्भ । ब्रह्माण्ट को सी-वायुप्रीक कहते हैं।

९ योग ३।१३॥ न्यायभाष्य १।६॥ तटेतत् त्रैलोक्य . । जॅन प्रन्यो के अनुसार यह वार्षगण्य का वचन है।

१० कीलहार्ने का सस्करण भाग १ पृ०७ प० २२।

लिखते हुए व्यासमाप्यान्तर्गत पूर्वोक्त लक्षण का ध्यान पतञ्जलि के मन में होगा। अब

ं तथा चोक्तम्—स्वाप्यायाद् योगमासीत योगात् स्वाध्यायमासते । स्वाध्याययोगसम्परया परमादमा प्रकाशते ॥

वाचस्पतिमिश्र इस पर लिखता है-अत्रैव वैयासिशे गाथामुदाहरति।

यह वचन विष्णुपुराण ६।६।२॥ में मिलता है। अतः यह प्रतीत होता है कि वाचरूपतिमिश के अनुसार योगभाष्यकार को यहां विष्णुपुराण का इलोक अभिमत था। वाचरूपति उसे व्यास-प्रोक्त मानता है। ध्यान रहे कि परादार भी एक व्यास था।

११. बाण अपने हर्पचरित में पुरूरवा के मरने की एक कथा लिखता है। सुवन्धु अपनी वासवदत्ता में यही वात लिखता है। अध्वधोप ने भी अपने एक स्होक में इसका क्रयन किया है। अर्थशास्त्रकार कौटल्य भी इस घटना का संकेत करता है। पुरूरवा सम्बन्धी यह कथा वायुपुराण में मिलती है। अन्यत्र हमारे देखने में नहीं आई। इस से झात होता है कि कौटल्य तक को वायु-पुराण का अथवा वायुपुराणस्थ इन स्होकों का आन था।

इस प्रकार विज्ञ पाठक समझ सकते हैं कि पुराण-साहित्य चिर-काल से प्रचलित रहा है। आधुनिक पुराणों में से भी कई एक वहुत पुराने हैं। इन की सामग्री के एक विशेष अंश का कृष्णहेपायन वेद-व्यास से भी सम्बन्ध है। वाचस्पितिमिश्र के अनुसार व्यास-भाष्य में उद्धृत वचन एक वेद-व्यास का है। वायु तथा ब्रह्माण्ड आदि पुराणों में लिखा है कि कृष्णहेपायन ने पहले एक पुराण संहिता वनाई। वहीं एक पुराणसंहिता उस के शिष्य प्रशिष्यों द्वारा अनेक भागों में विभक्त हुई।

महाभारत के वनने से पहले भी कोई पुराण था। उस पुराण में महाभारत के पूर्वकाल की कई वंशाविलयां महाभारत में ली गई है। महाभारत आदिपर्व अध्याय ११२ में किसी पुरातन पुराण में गायी पुरुवंश के महाराज व्युविताश्व की एक गाथा उद्धृत है—

अप्यत्र गाया गायन्ति ये पुराणविद्यो जना. । १३ । \_\_\_ वह सारी गाथा वर्तमान पुराणों में नहीं मिलती। इससे पता चलता है कि व्यास से पहले भी पुराण ग्रन्थ विद्यमान थे।

१. वायुपुराण २३।२१२॥

२. पुरूरवा ब्राह्मणवनतृष्णया दियतेन आयुषा व्ययुज्यत । जीवानन्द सस्करण पृ० २४२ ।

३. पुरूरवा ब्राह्मणुधनतृष्णया विननाश । दाक्षिणात्य स० ५० ३३७ ।

४ बुद्धचरित ११।१५॥ ५. १।६॥ ६. ३।२०—२३॥ ७. ५०।१२—२१॥

८ आदिपर्व ५९।३७ तथा ५०॥ वायु १।३१।३२॥

सभापर्व अध्याय ३८ के अन्त् में पुराणिवदों की हलमुखी छन्दोबद्ध एक और गाथा उद्धृत है—

गाथामप्यत्र गायन्ति ये पुराणविदो जनाः। अन्तरात्मनि विनिहिते रौषि पत्ररथ वितथम्। अण्डमक्षणमग्रुचि ते कर्म वाचमतिशयते॥४०॥

इतने छेख से यह बात हो जाता है कि पुराणों के कर्ताओं में व्यास, पराशर, वायु अथवा पवन और कई अथवींगिरस ऋषियों के नाम चिरकाछ से स्मरण में आ रहे हैं। परन्तु वर्तमान पुराणों के साम्प्रदायिक भाग बहुत पुराने नहीं हैं। हां, महाभारत काछ से पूर्वकाछ की ऐतिहासिक सामग्री हेर फेर से रहित है। महाभारतोत्तर काछ की ऐतिहासिक सामग्री भी जितनी पुराणों में सुरक्षित है, उतनी अन्य किसी ग्रन्थ में सुरक्षित नहीं रही। पुराणों और महाभारत की ऐतिहासिक सामग्री शिछाछेखों की अपेक्षा अल्प प्रामाणिक नहीं है। हमारे ईतिहास के अगछे पृष्ठों से यह बात सुविदित हो जायगी।

भारत का इतिहास लिखने वालों को पुराणों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। यद्यपि इङ्गलेण्ड देशोत्पन्न पार्जिटर महाशय ने पुराणों पर परिश्रम किया था, तथापि उनका लेख पक्षपात के कारण अधिक प्रामाणिक नहीं। पुराणों की कलि-काल की वंशावलियों के प्रामाणिक संस्करण अभी निकलने हैं। पुराणों में मगध, कोसल और हस्तिनापुर के राजवंशों के अतिरिक्त अन्य राजवंशों का भी इतिहास था। वह अब ग्रन्थों के पाठ-भ्रष्ट होने के कारण नष्ट सा हो रहा है। यत्नविशेष से उस के मिलने की सम्भावना हो सकती है।

पुराणों में महाभारत से पूर्व के राजाओं के राज्य की काल-गणना में जो सहस्रवर्ष पद वहुधा प्रयुक्त हुआ है, उसका अर्थ पुरूरवा के वर्णन में स्पष्ट हो जायगा।

मूल पुराण और वाल्मीकीय रामायण ब्राह्मण-ग्रन्थों से वहुत पूर्वकालीन है

वर्तमान ब्राह्मण ब्रन्थ भारतयुद्धकाल से लगभग सौ वर्ष पूर्व से कृष्णद्वेपायन व्यास और उन के शिष्यों द्वारा संकलित होने आरम्भ हुए। उन में पुराण वाड्मय का स्मरण किया गया है। इस से निश्चित होता है कि पुराण ब्रन्थ इन ब्राह्मण ब्रन्थों से पहले विद्यमान थे। ब्राह्मण ब्रन्थों के प्रधान प्रवचनकर्ता व्यास जी वाल्मीकीय रामायण को बहुत पढते थे। अतः रामायण ब्रन्थ भी ब्राह्मणग्रन्थों से पूर्वकाल का है।

भारतीय इतिहास का पांचवां स्रोत-विशाल संस्कृत-वाङ्मय

आर्य विद्वान् अपना इतिहास सदा छिखते रहते थे। महाभारत के एक वचन सं पहले दिखाया गया है कि मगवान् व्यास से भी पहले आर्य किवसत्तम पुरातन राजर्षियों के चिरतों को छिखते थे। हमारे पास वैसा एक चिरत अव रह गया है। वह है वाल्मीकि-रचित रामायण।

(क) रघुवंश—प्रतीत होता है कि महाराज रघु का कोई चिरत रचा गया था। महाभारत आदिपर्व ११९७२॥ में उस को दृष्टि में रख कर—विक्रमी रघु प्रयोग किया गया है। कालिदास ने उस की सहायता से रघुवंश की रचना की होगी। पार्चात्य-विचार-प्राप्त कुछ छेखकों का कहना है कि सम्राट् समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन ही कालिदास ने रघु के नाम से कर दिया है। यह वात सत्य नहीं। क्या रघु की विजय-यात्रा कुछ अलप महत्त्वपूर्ण थी ? मारत के पुराने इतिहास से अनिम्न छोग ऐसा समझे तो समझे, पर विद्यान छोग रघु के पराक्षम और उसकी दिग्वजय-यात्रा को एक सत्य वात मानते हैं। गियकवि वाण ने भी यह गौरवयुक्त शब्दों में रघु की इस विजय का उल्लेख किया है।

अञ्चयक्ता—भामह ने अपने अलंकारणास्त्र १।३३॥ मे अञ्मकवंश नामक किर्मा इतिहास जन्थ का परिचय दिया है।

- (छ) नाटक ग्रन्थ—उद्यन सम्बंन्धी स्वप्न. वीणावासवद्त्ता, प्रतिक्षा योगन्धरायण तथा तापस वत्सराज, किसी मागध राजा का वर्णन करने वाला कौमुदी महोत्सव, शुक्र-काल का प्रदर्शक मालविकाग्निमित्र तथा गुप्त-काल में रचे गए मुद्राराक्षस और देवीचन्द्रगुप्त आदि नाटक खुप्रसिद्ध ही हैं। इनमें से केंबल देवीचन्द्रगुप्त अभी तक नहीं मिला। मायामदालस तथा महाकवि भीम का प्रतिक्षाचाणक्य अथवा प्रतिभाचाणक्य एसे नाटक थे जो ऐतिहासिक घटनाओं से पूर्ण थे। इनका आधार सत्य घटनाएं थी, जिन पर विख्यान कवियों ने नाटकों की सृष्टि की। इसी प्रकार के और भी ऐतिहासिक नाटक अभी अन्वेषण योग्य हैं। उन से इतिहास की प्रभूत सामग्री मिलेगी। अभिनवगुप्त ने विन्दुसार सम्बन्धी किसी नाटक का पता दिया है।
- (ग) इसी प्रकार बृहत्कथा, श्रुंद्रककथा आदि कथा-ग्रन्थ थे । वे अव लुप्तप्राय है। बृहत्कथा का थोड़ा सा सार कथासरित्सागर आदि में मिल सकता है। उज्जयन के एक राजवंश का इतिहास लिखने में कथासरित्सागर ने अच्छी सहायता की है।
- (घ) चिरत ग्रन्थ—इन में से प्राचीन काल का अब हर्पचरित ही विद्यमान है। इस ग्रन्थ में पुरातन इतिहास की भी एक वड़ी राशि है—साहसांकचिरत भी बहुत उपादेय होगा, परन्तु अब यह लुप्तप्राय है।

चन्द्रचूडचिरत —यह चिरत चन्द्रगुप्त मोर्य का चिरत था और उसी के कालमें रचा गया था। निम्नलिखित श्लोक इस मे प्रमाण है—

<sup>ं</sup> अप्रतिहतरथरहसा रघुणा लघुना एव कालेन अकारि ककुमा प्रसादनम् । हर्षचरित पृ० ७५८ ।

रे रे. सागरनिवकृत नाटकलक्षणरत्नकोश में उद्धृत । पृ० १२, १४ आदि।

<sup>3.</sup> अभिनवगुप्तकृत भरतनार्यास्त्र व्याख्या पृ० १६१ तथा ४२५।

४ भरत नाञ्चशास्त्र व्याख्या पृ० ४१४।

निष्पन्ने सित चन्द्रच्डचिरते तत्तन्तृपप्रिक्रियाजाते मार्डमरातिराजकिशरोरत्नावलीना त्रयम् । तप्तस्वर्णशतानि विंशतिशतीरूप्यस्य लक्षत्रय श्रामाणा शतमन्तरङ्गकवये चाणक्यचन्द्रो दृद्रौ ॥ उमापते ।१

चरित और कथा ग्रन्थों के आरम्भ में पुराने कवियों की स्तुति प्राय गायी जानी है। उससे ऐतिहासिक कालक्रम के निश्चित करने में सहायता मिलती हैं।

- (ङ) व्याकरण अन्थ—भारतीय इतिहास के निर्माण में आधुनिक ऐतिहासिकों ने व्याकरण अन्थों का अत्यल्प प्रयोग किया है। हमने इन अन्थों से भी इस इतिहास में पर्याप्त सहायता छी है। भारतीय भूगोल की कई वानों के जानने में व्याकरण अन्थ वंड काम के है।
- (च) ज्योतिष ग्रन्थ—ज्योतिष ग्रन्थो से भारत में प्रचलित कई संवतों का ज्ञान हो सकता है। उन ग्रन्थों की ओर ऐतिहासिकों ने ध्यान नहीं दिया। मट्टोत्पल ने यवन स्फुजिध्वज और उस से पहले के जिस यवन संवत् का परिचय दिया है, उस पर अभी तक विचार नहीं किया गया। केवल गार्गीमहिता के ग्रुगवृत्तान्त प्रकरण से थोडी सी सुहायता ली गई है।

अलवेरूनी निर्दिए श्रुद्धव प्रन्थ की खोज होनी चाहिए। इस प्रन्थ से विक्रमादित्य विषयक समस्या की पूर्ति में सहायता मिल सकती है।

यं ख्यार्य के ज्योतिपद्र्ण में निम्नलिखित संवत् देखने योग्य है—

वाणवेदनवचन्द्रवृजिता १९ / १ स्तेषि ग्रह्रकसमा प्रकीतिताः।
तेम्य विक्रमसमा भवन्ति वै नागनन्द्रवियदिन्दुवर्जिता १०९८।६४॥
भारताद्वा वसुजिनैर्युक्ताः स्यु विलवत्सराः १४८॥७०॥
कृत्यद्वा न्यरहिताः पाण्डवाद्वा प्रकीर्तिता ।
वाणाविधगुणदस्त्रोना २३४५ ग्रहकाद्वा कलेर्गता ॥७१॥
गुणाविधव्योमरामोना ३०४३ विक्रमीद्वा कलेर्गता ।
खाक्षयुक्तशकवर्षेषु ५० भोजराजस्य वत्सराः॥७२॥
प्रतापाव्दा कृताव्ध्यर्के १२४४ रुनिता शकवत्मराः।
जिनविश्वोनित शाक १३२४ श्रीहरिहरवत्सराः॥७३॥

(छ) महेश्वरगौरी सम्वाद नामक एक अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ अभी अभी मिली है। व (ज़) संस्कृत के अन्य सामान्य ग्रन्थ भी कभी कभी पुरातन इतिहास के लिए बडी सहायता देते है।

१ मदुक्तिकर्णामृत, लाहीर सस्करण, पृ० २९७।

२ बृहजातक टीका ७।९॥

३ इण्डियन हि॰ का॰ सितम्बर १९४२ में मुद्रित।

### भारतीय इतिहास का छठा स्रोत-अर्थशास्त्र

इस समय कौटल्य का अर्थशास्त्र ही उपलब्ध है। कौटल्य से पूर्व के अनेक अर्थशास्त्र अब नामावशेप हैं। बृहस्पति और विशालाक्ष के अर्थशास्त्रों के कुछ उद्धरण यत्र तत्र मिलते हैं।

विष्णुगुप्त. चाणक्य अथवा कौटल्य एक प्रकाण्ड पण्डित था। वह एक महा साम्राज्य का महामन्त्री था। उस में और महाभारत युद्ध में केवल १६०० वर्ष का अन्तर था। तब तक भारतीय वाङ्मय सुलभ और अत्यन्त सुरक्षित था। इस लिए कौटल्य ने अपने अर्थशास्त्र के आरम्भ में सगर्व लिखा कि पृथिवी के लाभ और पालन करने में यावंति अर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्यों ने लिखे, उन सब का संग्रह उसने किया है। विष्णुगुप्त की इस प्रतिज्ञा के उदाहरण उसके ग्रन्थ में मिलते हैं।

विष्णुगुप्त ने अपने अर्थशास्त्र में चार स्थानो पर प्राचीन आर्थ इतिहास की वहुत उपयोगी वातें लिखी हैं। उन सब का प्रयोग हमने यथास्थान किया है।

कौटल्य-अर्थशास्त्र के विषय में जालि प्रभृति कई लेखको का मन है कि यह प्रनथ ईसा की तीसरी शताब्दी में रचा गया। जर्मन अध्यापक जालि और उनके साथी पाइचात्य लेखक भयभीत रहते हैं कि यदि भारतीय इतिहास, संस्कृति और साहित्य पुराना सिद्ध हो गया तो उनका बनाया भारतीय संस्कृति के इतिहास का कलेवर सर्वथा निर्मूल हो जायगा। अतः वे भारतीय प्रनथों के निर्माण-काल के विषय में ऐसी सारहीन कल्पनाएं करते रहते हैं।

भारतीय विद्वान् जानते हैं कि मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त के महामन्त्री ने ही यह अर्थशास्त्र रचा था। दण्डी अपने दशकुमारचिरत में स्पष्ट लिखता है कि आचार्य विष्णुगुप्त ने ६००० श्लोको के परिमाण गें अर्थशास्त्र रचा। दण्डी ऐसा आचार्य अपनी परम्परा को जानता था। भट्टवाण काद्मवरी में लिखता है—अतिनृशसप्रायोपदेशनिर्षृण कौटित्यशास्त्रम्।

१. वृहस्पति के उद्धरणों के लिए याज्ञवल्क्य स्मृति पर वालकीडा टीका का व्यवहारकाण्ड देखना चाहिए। इस प्रन्थ की ओर मैंने ही पहले पहल जर्मन अध्यापक जालि का ध्यान आकृष्ट किया था। इसके परचात् उन्होंने जर्नल आफ इण्डियन हिस्ट्री मद्रास में वृहस्पति-विषयक एक लेख लिखा।

रे. वराहिमिहिर वृहजातक ७।७॥ और २१।३॥ में विष्णुगुप्त के किसी ज्योतिष विषयक मत का उल्लेख करता है। भट्टोत्पल ने अपनी टीका में यहा पर विष्णुगुप्त के मूल श्लोक लिखे हैं। रुद्र अपनी टीका में लिखता है—विष्णुगुप्त: चाणक्य: । बृहत् सहिता १।४॥ श्लोक भट्टोत्पल के अनुसार विष्णुगुप्त का श्लोक है।

३. अध्याय ६, १३, २० और ९५॥

४. अर्थशास्त्र, लाहीर संस्करण, सन् १९२३। मूमिका, पृ० ४३।

५. इयिभदानीमाचार्यविष्णुगुप्तेन मौर्यार्थे षड्भिः श्लोकसहस्ते. सिक्षप्ता । अष्टम उच्छ्वास ।

वात्स्यायन अपने न्याय-भाष्य में अर्थशास्त्र के एक वचन को उद्धृत करता है। अर्थशास्त्र अध्याय ३१ में लिखा है—पदसमूहो वाक्यमर्थपरिसमाप्तौ।

वात्स्यायन के न्यायमाष्य २।१।५४॥ में शब्दार्थ का विचार करते हुए लिखा है—

पदसम्हो वाक्यमर्थपरिसमाप्ताविति ।

यहां इति पद केवल यह दर्शाने के लिए है कि वात्स्यायन यह वचन किसी और स्थान से उद्धृत कर रहा है। वह स्थान है कौटल्य अर्थशास्त्र का पूर्व-प्रदर्शित प्रकरण।

इस से भी वढ कर न्यायभाष्य १।१।१॥ में लिखा है-

प्रदीप सर्वविद्यानामुपाय सर्वकर्मणाम् । आश्रय सर्वधर्माणा विद्योद्देशे प्रकीर्तिता ॥

और आश्चर्य है कि यह श्लोक चतुर्थ पाद के भेद से अर्थशास्त्र के विद्यासमुद्देश प्रकरण में मिलता है। चतुर्थ पाद का यह भेद स्थाननिर्देश के नारण आवश्यक ही था। न्यायभाष्य वहुत पुराना प्रन्थ है। प्रथम शताब्दी विक्रम के पश्चात का नहीं है। उस में उद्धृत होने से अर्थशास्त्र तीसरी शताब्दी से पहले का है।

अर्थशास्त्र चाणक्य-निर्मित है। और चाणक्य कोई किएत व्यक्ति नही था, इस विषय में अष्टाड्न-संग्रह-कर्ता वाग्भट प्रमाण हैं। यह वाग्भट संवत् ७०० सं कुछ पहले हो चुका था। अपने उत्तर तन्त्र के विष-प्रकरण में वाग्भट लिखता है—

व्वेतपुष्करतुल्याशैर्जीवन्त्या. कुसुमै कृत । क्रक्मिपष्टो मणिर्वीर्यश्चाणक्येष्टो विषापह ॥

इस की टीका में इन्दु लिखता है—चाणक्यस्य कौटित्यस्य ॥

इस की तुलना अर्थगांस्त्र अध्याय १४९ के निम्नलिखित वाक्यों से कीजिए—

क्र क्रमगर्भद्रवैषा मणि. सर्वविषहर,।

जीवन्ती-स्वेतामुष्ककपुष्प-चन्दाकानामक्षीके जातस्य अरुत्रत्यस्य मणि सर्वावषहर ।

वाग्भट ठीक अर्थशास्त्र के शब्दों की प्रतिलिपि करता है । यह तत्काल स्पष्ट हो रहा है कि अर्थशास्त्र का वर्तमान पाठ भ्रष्ट है। यह पाठ ऐसा चाहिए—

जीवन्ती-क्वेतपुष्करपुष्प

महाकवि शूद्रक भी चाणक्य को स्मरण करता है—चाणक्केणेञ्च दोवदी।

चाणक्के वा धुन्धुमाले तिराङ्कू ॥<sup>४</sup>

अब विचारने का स्थान है कि जिस के ग्रन्थ को वाग्भट और दण्डी, उद्योतकर और

१ न्यायवार्तिक का काल द्वितीय शताब्दी विक्रम से पश्चात् का नहीं है । उसमें लिखा है—दृष्टश्च तन्त्रान्तरे पश्चम्यपढेशोऽनर्थीन्तरे-सन्विवित्रहाभ्या षाङ्गुण्य सम्पद्यत इति । यह वचन अर्थशास्त्र अत्याय ९९ के आरम्भ में है

यह पाठ गणपित शास्त्री के सस्करण का है। जालि के पाठ में — ०नामिक्षपे है। इस पाठ की शृद्धि हम
 नहीं कर सके।
 ३ मृच्छकटिक १।३९॥
 ४ मृच्छकटिक ८।३४॥

वात्स्यायन तथा जिस के नाम को वराहमिहिर वा श्रद्भक आदि विद्वान् जानते थे, क्या वह भारतीय इतिहास का एक वास्तविक व्यक्ति नहीं था । नहीं, वह एक ऐतिहासिक व्यक्ति था और उस का अर्थशास्त्र वस्तुतः मौर्यराज्य के आरम्भ में लिखा गया था।

## भारतीय इतिहास का सातवां स्रोत-यौद्ध और जैन ग्रन्थ

कुछ बौद्ध और जैन ग्रन्थों ने भी यत्र तत्र ऐतिहासिक सामग्री सुरक्षित रग्ती हैं। परन्तु ये ग्रन्थ अधिकतर भिक्षु-सम्प्रदाय की रचना हैं। और हैं ये रचनाएं विक्रम से कोई पांच सौ वर्ष पश्चात् की। श्री बुद्ध और श्री महाबीर जी के पश्चात् उत्तर भारत में कई वार भयंकर दुर्भिक्ष पड़े। उन दुर्भिक्षों में सहस्रो भिक्षु मर गए। कई दक्षिण को चल गए। इस कारण वौद्ध परम्परा और वहुत सा जैनशास्त्र छिन्न भिन्न हुआ॥

जैन परम्परा—अन्ततः चिक्रम की चौथी और पांचवी शताब्दियों में जैन मत वालों ने पुनः अपनी सम्प्रदाय-परम्परा एकत्र की और अपना शास्त्रसंग्रह किया॥

जैनों का यह संग्रह-कृत्य माथुरी और वालभी वाचना के नाम से प्रसिद्ध है। इस संग्रह काम में कई भूलें अनायास हो गई। इसी कारण जैन परम्परा में कही-कहीं वहुत भेद दिखाई देता है। एक कल्की की काल-गणना के ही विषय में जैनाचार्यों के निम्नलिखित मत हैं—

- १—ितत्थोगाली के अनुसार वीरनिर्वाण के १९२८ वर्ष वीतने पर कल्की हुआ।
- २—कालसप्तिका प्रकरण के अनुसार वीरिनर्वाण से १९१२ वर्ष और ५ मास वीतने पर कल्की हुआ।
- ३—जिनसुन्दर सूरि के दीपमालाकलप में यह काल १९१४ वर्ष का माना है।
- ४—क्षमाकल्याण के दीपमालाकल्प में निर्वाण सम्वत् ५९९ में कल्की का होना लिखा है।
- ५—नेमिचन्द्र अपने तिलोयसार ग्रन्थ में निर्वाण सम्वत् १००० में कल्की को मानता है। जैन ग्रन्थों का पूर्वोक्त विवरण नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग १० अंक ४ में मिलता है।

यह विवरण श्री मुनि कल्याणविजय जी का किया है।

इस मेद का कारण परम्परा-विच्छेद ही है। महावीर जी का निर्वाण बहुत पुराने काल की वात थी। जब जैन भिक्षु उस पुरातन काल को भूल गए, तो उन्होंने विक्रम से लगभग ४७० वर्ष पहले वीर-निर्वाण मान लिया। वस इसी भूल से उनकी काल-गणना में एक भारी भेद पड़ गया।

्र प्रेसी परिस्थिति में भी अनेक जैन ग्रन्थ भारतीय इतिहास के छिए अत्यन्त उपाद्य है। पर उन का उपयोग वड़ी सावधानी से होना चाहिए।

वौद्ध परम्परा—अव रही वौद्ध परम्परा की वात। वह ह्यूनसांग जो नालन्दा विश्व-विद्यालय में वर्षो पढ़ता रहा और जिस ने भारत के अनेक वौद्ध आचार्यो का साक्षात्कार

१ काशी, माघसवत् १९८६, पृ० ६२१।

किया, भगवान बुद्ध के निर्वाण-काल के विषय में कहता है कि उस के काल से १२००, १३००, १५०२ और ९०० से १००० वर्ष पूर्व तक का काल भिन्न भिन्न विद्वान् मानते है।

अब वुद्ध-निर्वाण-काल के विषय में सन् ४०१ से लेकर कई वर्ष तक भारत में भ्रमण करने वाले फाहियान के कथन को देखिए--

१ मूर्ति की स्थापना बुद्धदेव के परिनिर्वाण काल से तीन सौ वर्ष पीछे हुई। उस समय हान देश में चाव वंशी महाराज पिंग का राज्य था।

अर्थात् वुद्ध का निर्वाण ईसा मे पूर्व ग्यारहवीं शताब्दी (अधिक से अधिक ईसा-पूर्व १०५०) में हुआ।

२ परिनिर्वाण को १४९७ वर्ग हुए। अर्थात् ईसा से कोई १०९० वर्ष पूर्व।

सिंहलदेश की उपलब्ध परम्परा के अनुसार बुद्ध-निर्वाण की और ही तिथि है। पाश्चात्य लेखकों ने अन्य सब मतो का तिरस्कार करके उसे ही प्रधानता दी है। जब बौद्ध सम्प्रदाय में अपने धर्मप्रवर्तक के काल विषय में इतने मत हैं, तो अन्य ऐतिहासिक विषयों में उन का कितना प्रामाण्य हो सकता है? ये बौद्ध ग्रन्थ ही है जिन में सीता को राम की भगिनी लिखा है अरेर वासवदत्ता को चण्ड महासेन की।

ऐसी स्थिति में वौद्व प्रन्यों का प्रामाणिक रूप से उपयोग नहीं होना चाहिए। पाश्चात्य पद्धति वाले लेखको ने यही किया है और इस लिए उन के ग्रन्थो में भयंकर भूलें हुई है।

वौद्ध प्रन्थों के अनुसार वौद्धधर्म का सातवां प्रधान पुरुष वसुमित्र था। चीनी प्रन्थों के अनुसार उसका मृत्युकाल विक्रम से ५३३ वर्ष पूर्व था। बारहवां प्रधान पुरुष अश्वघोष था। अश्वघोष से अगली परम्परा निम्नलिखित है—

१ अभ्वघोष २ कपिमल ३ नागार्जुन ४ काणदेव ५. राहुलक

६ संघनन्दी ७ संघयशा ८ कुमारात ९ जयट १० वसुबन्धु

यह परम्परा अनेक तिथियों के शुद्ध करने में वडी उपयोगिनी है। अतः यहां दी गई है। ध्यान रहे कि इस परम्परा में भी नागार्जुन के विपय में कुछ गडबड़ है।

मजुश्रीम्लक्ष्य—ट्रावनकोर राज्यान्तर्गत त्रिवन्द्रम राजधानी से परलोकगत सुहद्वर पं० गणपति शास्त्री ने मंजुश्रीमूलकल्प नाम का एक लुप्त बौद्धग्रन्थ सन् १९२५ में प्रकाशित

१ हिन्दी अनुवाद, पृ॰ ३०४। तथा शमन ह्वी ली कृत ह्यूनत्साग का जीवनचरित, एस. वील का अग्रेजी अनुवाद, सन् १९१४, पृ॰ ९८।

२ हिन्दी अनुवाद, पृ० १६ । इस स्थान पर अनुवादक की टिप्पणी इस प्रका है— पिंग का शासन काल ७५/-७१९ तक ईसा के पूर्व में था।

३ ईसा से पूर्व पाचत्रीं शताब्दी। ४ दर्शरथ जातक। ५ धम्मपद टीका।

६ तत्त्वसग्रह भूमिका पृ० ४५।

किया था। उस में एतिहासिक सामर्था का पर्याप्त अग है, पर वह ऐतिहासिक सामर्था काल-गणना के विषय में कुछ अधिक प्रकाश नहीं डालनी।

भारतीय इतिहास का आठवां स्रोत-नीलमतपुराण और राजनरंगिणी

हमने इन का पृथक उल्लंख इसलिए आवश्यक समझा है कि नीलमनपुराण गुद्ध भूगोल का और राजतरंगिणी गुद्ध इतिहास का ग्रन्थ है।

राजनरिगणीकार करहण पंडित अपने पूर्वज ऐतिहासिकों के लेग्बों का यई। साबधानता से उपयोग करता है। यद्यपि उस के अन्य में एक राजा का राज्य-काल ३०० वर्ष दिया गया है, तथापि यह भूल सकारण है। यह निश्चय ही उस राजा के वंश का काल है और उस एक राजा का नहीं। करहण ने काल-एक्षा की दृष्टि में बहुत अच्छा किया कि वह काल विना विगांड याथातथ्य रूप से दे दिया। करहण के अन्थ में अनेक भूले रही है। उनमें से एक दो यथा-स्थान निर्दिष्ट की गई हैं।

नीलमतपुराण में भूगोल सम्बन्धी अत्यन्त उपयोगी वार्न है। विद्वानों ने अभी इस का यथार्थ उपयोग नहीं किया।

#### भारतीय इतिहास का नवमस्रोत—विदेशी यात्रियों के ग्रन्थ

१ यूनानी यात्री—ज्ञात विदेशी यात्रियों में सब में पहला स्थान मेंगस्थनीज़ का है। उसका लेख है बड़े महत्त्व का, पर कई स्थानों पर किल्पत वातों ने उस का गौरव कुछ अल्प कर दिया है। मेंगस्थनीज का मूल अन्थ नष्ट हो चुका है। प्रायित. सोलिन और अरायन नाम के तीन यूनानी अन्थकारों ने मेंगस्थनीज के उस नष्ट यात्रा-चृत्तान्त के बहुत से उद्धरण अपने अन्थों में दिए हैं। उन्हें एक जर्मन विद्वान् ने एक च कर दिया है। उस संग्रह का अंगरेज़ी अनुवाद अव उपलब्ध है।

२ चीनी यात्री—प्रथम शताब्दी विक्रम से लेकर आठवी शताब्दी विक्रम तक लगभग १०० प्रसिद्ध चीनी यात्री भारतवर्ष में आए थे। इन में से तीन बहुत प्रसिद्ध है, अर्थात् फाह्यान, युवनच्वद्ग या ह्यूनसांग और इतिसग। इन तीनो के प्रन्थो का भाषानुवाद इस समय मिलता है।

इत्सिंग की भूल—इन यात्रियों की लिखी हुई सब वातें सच्ची नहीं है। इतिसंग के अनुसार वाक्यपदीय और महाभाष्य-विवरण का कर्ता भर्तृहरि वौद्ध था। यह कोरी गण्प है। यह भर्तृहरि वैदिक था। सम्वत् ११९७ में गणरत्नमहोद्धि नामक प्रशस्त ग्रन्थ लिखने वाला जैन लेखक वर्धमान विवरणकार भर्तृहरि के विषय में लिखता है—

यस्त्वय वेदविदामलकारभृत. वेदाङ्गत्वात् प्रमाणितशब्दशास्तः । विदास्तानं भर्नेहरि को बौद्ध लिख कर भारी भूल की है।

३. मुसलमान यात्री—सब से पुराने मुसलमान यात्री सुलेमान सौदागर का ग्रन्थ अब हिन्दी में मिलता है। उसके पश्चात अवूरिहां अलबेकनी का वृहदू ग्रन्थ भारतीय इतिहास का एक रत्न है। इस अरबीग्रन्थ का भापानुवाद भी अब सुलभ है। इनके अतिरिक्त अरब (=ताजिक) लेखकों ने भारत सम्बन्धी और भी कई ग्रन्थ लिखे थे। वे अब अरबी भाषा में प्राप्त होने लगे हैं। उन का वर्णन मौलाना सुलेमान नदवी ने "अरब और भारत के सम्बन्ध" नामक ग्रन्थ में किया है। अ

नदवी का पक्षपात—इस ग्रन्थ के आरम्भ में नदवी जी ने वड़े पक्षपात से काम लिया है। वे लिखते है कि पुराने काल में हमारे समस्त देश का कोई एक नाम नहीं था। न जाने एकेडेमी के संचालकों ने ऐसी मिथ्या वात कैसे छपने दी।

४ तिञ्चती प्रन्थकार—गत नेरह सौ वर्ष से तिञ्चत देश का भारत से धनिष्ठ सम्बन्ध हो गया था। तिञ्चत के विद्वान् वौद्धधर्म की शिक्षा के लिए पञ्जाव और वड्ग देश में प्राय आने जाने लगे थे। उन्हों ने समय समय पर भारत विषयक अनेक ग्रन्थ लिखे। उन में से लामा तारानाथ का ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध हो चुका है।

तिब्बन के ग्रन्थों से पता चला है कि तिब्बन के लंखकों के पास मागध पण्डित इन्ह्रभद्र तथा इन्ह्रदत्त और मालव पण्डिन महम्ब्र के भारतीय इतिहास सम्बन्धी ग्रन्थ विद्यमान थे। ये ग्रन्थ तिब्बत में १८वीं शती विक्रम में उपलब्ध थे। संभव है तिब्बन के किसी विहार में अब भी पड़े मिल जाएं।

तिष्वत के ग्रन्थों से निश्चित होता है कि पूर्वकाल के भारतीय विद्वान अपने अपने देश का इतिहास सदा सुरक्षित रखते थे। तिष्वत के ग्रन्थो का शीघ्र ही आर्यभाषा में अनुवाद होना चाहिए।

भारतीय इतिहास का दसवां स्रोत-शिलालेख, ताम्रपत्र और मुद्राएं

मारतीय इतिहास का यह स्रोत अत्यन्त आवश्यक और उपादेय है। इसके विना हमारे इतिहास की सुदृढ़ आधार-शिला रखी ही न जा सकती थी। संवत् १९६१ में लाई कर्जन ने भारत के पुरातत्व विभाग का आरम्भ किया था। तब से अब तक इस विभाग के कर्मचारियों ने पुरातन इतिहास की बड़ी महत्त्वपूर्ण सामग्री खोज ली है। परन्तु एक वात कहे विना हम नहीं रह सकते। जितना धन इस विभाग पर व्यय किया गया है, उतना काम इसने नहीं किया। कारण एक ही है। इस विभाग में उन व्यक्तियों की भारी न्यूनता है जिन्हें पुरातन इतिहास की खोज से अगाध प्रेम हो। बहुत से लोग तो वेतनभोगी सैनिकों के समान अपना काम करते हैं, अस्तु।

१ साधु महेशप्रसाद का भाषा अनुवाद ।

<sup>े</sup> २ इण्डियन प्रेस प्रयाग द्वारा प्रकाशित । 💎 ३ हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग, सन् १९३०।

४. विहार और ओडीसा रिसर्च सोसायटी का जर्नल, भाग २७, अक २ सन् १९४०, प८० २४१ ।

िललेख—इनमें से अशोक के शिलालेख कई संस्करणों में मिलते हैं। नागरी प्रचारिणी सभा का संस्करण बहुत अच्छा है। गुप्त-लेखों का संग्रह डा० फ्लीट के संस्करण में ही है। इन दोनों के अतिरिक्त विभिन्न वंशों के शिलालेखों तथा ताम्रपन्नों के संग्रह अभी प्रस्तुत नहीं किए गए। उन के विना इतिहास-निर्माण में बड़ी कठिनाई होती है। ऐसा काम भारतीय विश्वविद्यालयों को शीघ्र हाथ में लेना चाहिए।

अत्यन्त पुरानं शिलालेख—विक्रमखोल का शिलालेख सुप्रसिद्ध है। इस का मुद्रण श्री काशीप्रसाट जायसवाल ने सन् १९३३ के इण्डियन अण्टीकेरी, मार्च मास के अंक में किया था। अभी अभी मकसूदनपुर जिला गया से भी एक वहुत पुराना शिलालेख मिला है।

पाश्चात्य-पहाति के लेखक और शिलालेख—इन शिलालेखों से पाइचात्त्य-पद्धित के लेखकों ने काम लिया है, पर उन्होंने कई वातों के विषय में अकारण मौन धारण कर रखा है। अनेक ऐतिहासकों के अनुसार महाराज अशोक मौर्य और शुद्ध पुण्यमित्र के काल में ६० वर्ष से अधिक का अन्तर नहीं है। पुण्यमित्र के काल का अथवा उस से कुछ उत्तरवर्ती काल का एक छोटा सा शिलालेख अयोध्या से मिला था। उस की लिपि और अशोक के लेखों की ब्राह्मी लिपि में भूतलाकाश का अन्तर है। इतने स्वल्प समय में लिपि का यह महदन्तर असम्भव था। पाइचात्त्य पद्धित के ऐतिहासिक इस विषय में चुप हैं। हम इस के कारणों पर यथास्थान विचार करेंगे।

शिलालेख और मंस्कृत साहित्य—शिलालेखों का अन्वेपण करने वाले और केवल उनहीं पर आश्रित हो कर ऐतिहासिक-परिणाम निकालने वाले अनेक लेखक विशाल संस्कृत-वाङ्मय से बहुधा पराङ्मुख हो जाते हैं। इसी प्रकार अनेक साहित्य-पाठी लोग शिलालेखों के महत्त्व को नहीं समझते हैं। हमारा मत है कि ये दोनों श्रेणियां भूल करती है। शिलालेखों का स्पष्टीकरण वाङ्मय पर आश्रित हे और वाङ्मय का स्पष्टीकरण शिलालेख करते हैं। यदि संस्कृत वाङ्मय साहसाइ शकारि और चन्द्रगुप्त गुप्त को एक मानता है और उसे ही संवत्-प्रवर्तक कहता है, तो शिलालेखों के चन्द्रगुप्त की संगति इस चन्द्रगुप्त से आवश्यक होगी। जो ऐतिहासिक इस तथ्थ से पराङ्मुख होगा वह पक्षपाती कहा जायगा।

लिपि-समता से निकाले परिणाम कई वार भ्रान्ति-जनक होते हैं — भारतीय इतिहास लेखकों में एक पक्षपात कुछ घर कर गया है। कुछ लेखक पहले बहुत से पुरातन लेखों की लिपि-समता किएत कर लेते हैं। पुनः उस से कुछ परिणाम निकालते हैं। वे बहुधा भूल कर बैठते हैं।

१ बिहार और ओडीसा रिसर्च सोसायटी का जर्नल, भाग २६, अक २, सन् १९४०, पृ० १६२-१६७। तम्पादक ए॰ नैनर्जी शास्त्री।

उनका ध्यान हम बर्हुत शिलालेखों की ओर दिलाते हैं। श्री वेनीमाधव बरुआ और कुमार गङ्गानन्दर्सिह ने इस विषय पर एक उत्कृष्ट लेख लिखा है। उन्हों ने लिपि की दृष्टि से वृह्णर और चन्द महाशय का खण्डन किया है। वृह्णर एक प्रकाण्ड लिपि-विशेषश माना जाता है, पर वह भूल कर सकता है।

इस विषय में प्रसिद्ध अध्यापक डूब्रेउइल का मत देखने योग्य है-

The alphabets differ much according to the scribes who have engraved the plates, and the documents of the same reign do not sometimes resemble one another. That palaeography was generally a bad auxiliary to the chronology of dynastics. Very often two documents dated in the same reign differ much from each other.

अर्थात् वंशों का कालकम निश्चित करने में लिपि-विद्या प्रायः एक वुरी सहायता है। " इब्रेडइल महाशय पाश्चात्य पद्धिन के ही पण्डित हैं, परन्तु उन्हों ने यह निन्दा अकारण नही की। वस्तृतः लिपि-विद्या से ऐतिहासिक परिणाम निकालने में ,हमें बहुत सावधान होना चाहिए।

शिलालेखों पर दिए गए सवत्—अनेक वर्तमान लेखक अपने ग्रन्थों में शिलालेखस्थ मूल संवत् उद्धृत नहीं करते और फ्लीट आदि लोगों के कथन को बाबा-वाक्य मान कर उन सम्वतों के ईसा सन् के साथ किएत संतोछित वर्षों को ही छिखते है । इस भारतीय इतिहास अत्यन्त विकृत हो गया है। सत्यप्रिय ऐतिहासिकों को यह प्रणाली त्याग हेनो चाहिए। भारतीय संवतों पर गवेषणात्मक ग्रन्थों की अभी न्युनता है। संवतों के निश्चय में मलमासो की तिथियां वडी सहायक है। आश्चर्य है कि फ्लीट आदि की किंदित तिथियां जब मलमास गणना से विरुद्ध पडती हैं, वर्तमान अध्यापक उन्हें कैसे स्वीकार करते जा रहे है।

ताम्रशासन—ताम्रशासनो के विषय में याज्ञवल्क्यस्मृति के आचाराध्याय के निम्न-लिखित ऋोक देखने योग्य है—

> दत्त्वा भूमि निबन्ध वा कृत्वा लेख्य तु कारयेम् । आगामिक्षुद्रनृपतिपरिज्ञानाय पार्थिव: ॥३१४॥ पटे वा ताम्रपट्टे वा स्त्रमुद्रापरिचिहितम्। अभिलेख्यात्मनो वश्यानात्मान च महीपति ॥३१५॥ प्रतिग्रहपरीमाण दानाच्छेदोपवर्णनम् । स्वहस्तकालसपन्न शासन कारयेत् स्थिरम् ॥३१६॥

इनकी टीका करने वाला संभवत' सम्राट् श्रीहर्प का समकालिक आचार्य विश्वसप किन सुन्दर शब्दों में लिखता है-

१ वर्हत शिलालेख, अंग्रेजी में, कलकत्ता यूनिवर्भिटी, मन् १९२६, प्र० १०८---११२।

Ancient History of the Deccan, 1920, Pondicherry, pages 65, 66 3 वही-पु॰ ९७।

"परिशब्दान् प्रज्ञादृतकस्वहस्तमुद्रास्कन्धावारसमावासनामदेशाटिचिद्रितम् । आटावेवाभिलेखनीयाः पूर्व-पुरुषास्त्रयः । वश्यत्ववचनाच्च स्त्रियोऽि । अनन्तरमात्मानम् । ततः प्रतिष्रहपरीमाणम् । अस्मिन् देशेऽमुकनाम-वेयान प्राम इत्यादि । ततो टानाच्छेटमुपवर्ण्य-एतद् टानफलम्, एतटाच्छेटनफल—

> ''पिंधं वर्षमहस्रणि स्वर्गं तिष्ठति भूमिदः । आच्छेत्ता चानुमन्ता च तान्येव नरके वयेश ॥" इत्यादि लेखकनामाद्गित स्वहस्तमयुक्तम ।

विश्वरूप का उपर्युक्त व्याख्यान आज नक मिले शनशः नाम्रपत्रो में इष्टिगोचर हो रहा है।

मुद्राए-अव तक पुरातन मुद्राएं पर्याप्त संख्या में मिल चुकी है । जैनरल किंवम के काल से लेकर अब तक मुद्राओं के विषय में अनेक ब्रन्थ निकल चुके है। उन में से एलन महाशय के ब्रन्थ बहुत विचार-पूर्ण हैं और परिश्रम से लिखे गये हैं। विचार-धारा उन की यद्यपि स्वभावतः पाइचात्त्य-रीति की है।

आहत-मुद्राए—भारत की सब से पुरानी मुद्राएं आहत मुद्राएं है। इनकी श्रन्थियां सुलझानं का महान् यत्न हो रहा है। उन पर पाए गण चिन्ह अब समझ में आने लगे है। कभी ये चिन्ह पूर्णतया समझे जाने थे। याज्ञवलम्यस्मृति के व्यवहाराध्याय के निम्नलिग्वित दो स्रोक ध्यान देने योग्य हैं—

देशान्तरस्थे दुलेंख्ये नशेनमृष्टे हते तथा । छिन्ने भिन्ने तथा दग्धे लेख्यमन्यत्तु कारयेत ॥९४॥ यन्दिग्धार्थविशुद्धवर्थ स्वहस्तलिभित तु यत । युक्तिप्राप्तिकिया-चिद्र सम्बन्धागमहेतुभि ॥९५॥

पहले स्रोक से एक बात स्पष्ट है कि कई बार ताम्रशासन दोवारा लिखे गण है । अत. उन्हें सहसा बनावटी कह देना अयुक्त है।

दूसरी वात विश्वरूप की टीका से जात होती है। वह चिन्ह शब्द पर लिखता है—
चिद्र मुझलिपिविशेषादिकम्। हमारा निश्चय है कि यह मुद्रालिपिविशेष जो शतश पुरातन
मुद्राओं पर है. अव भी जाना जा सकता है।

<sup>1.</sup> जतजः ताम्रशामनो के अनुसार यह श्लोक व्यासरचित है। यह सत्य है। स्मृतिचिन्द्रमा व्यवहारकाण्ड, भाग १, पृ० १२० पर यह श्लोक व्यासस्मृति के नाम से लिखा गया है। भारतकृत व्यास ही व्यासस्मृति का कर्ता था। आचार्य विश्वरूप (सातवीं जती विक्रम) व्यासस्मृति से परिचित था। देखो वालक्रीडा
भाग १, पृ० १३। ताम्रशासनो के लेखक परम्परा से व्यासस्मृति को जानते थे। स्मृतिचिन्द्रका के लेख्य
प्रकरण के पाठ मे जात होना है कि ताम्रशासनों में बहुधा-पठित—याचते रामभद्र,—त्राला श्लोक व्यासस्मृति में
विद्यमान था।

प्राचीन मुद्राओं का वर्णन मनुस्मृति, मत्स्यपुराण, अष्टाध्यायी और अर्थशास्त्र आदि में मिलता है। दीनार के रूपो पर नारदस्मृति का भवस्वामीभाष्य देखने योग्य है। अत्यन्त प्राचीन काल की केवल "आहत" मुद्राएं अभी तक मिली हैं, परन्तु शुद्ध-काल तक की कई राज-नामांकित मुद्राएं भी मिल गई हैं। उनसे इतिहास-निर्माण में वडी सहायता मिल रही है। स्नोतों का संक्षिप्त वर्णन यही समाप्त किया जाता है। इन में से अनेक स्नोत-प्रन्थ विदेशी भाषाओं में हैं। भारतीय इतिहास के प्रेमियों को इन्हें आर्यभाषा में कर लेना चाहिए।

१. त्रिवन्दरम सस्करण, पृ० १०९, १९२।

२. निघातिकाताडनादिना दीनारादिषु रूप यदुत्पग्रते तदाहतमित्युच्यते । व्याकरणकाशिकावृत्ति ५।२।१२०॥

## दूसरा अध्याय

पृथ्वी का भौगोलिक स्वरूप और प्राचीन भारतवर्प

पद्माकारा पृथिवी—योरुप के लोगो ने जो वात कुछ ही काल से जानी है, आर्य लोग उसे सहस्रो वर्ष पूर्व जानते थे। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है—

इय [ पृथिवी ] वै पुष्करपर्णम् । णाराभाभ सा

महाभारत शान्तिपर्व में भी पृथिवी को पद्मरूप कहा है— तस्यासनविधानार्थ पृथिवी पद्ममुच्यते ॥१८०।३८॥

वायुपुराण अध्याय ४१ में लिखा है—

चतुर्महाद्वीपवती संयमुर्वी प्रकीर्तिता । ८३ ॥
चत्वारो नैकवणित्या महाद्वीपा: परिश्रुता: ।
भद्राश्च भरताश्चेव केतुमालाश्च पश्चिमा: ।
उत्तरा. कुरवश्चेव कृतपुण्यप्रतिश्रया: ॥८५॥ १
सेपा चतुर्महाद्वीपा नानग्द्वीपसमाकुला ।
पृथिवी कीर्तिता कृत्स्ना पद्माकारा मया द्विजा: ॥८६॥
पद्मेत्यभिहिता कृत्स्ना पृथिवी वहुविस्तरा ॥८७॥

वसुधा सर्वदा पद्माकारा रही है। यह एक स्थायी सत्य है जो वैदिक ऋपियों को आरम्भ से ज्ञात था। मत्स्य गुराण में इस विषय का अत्यन्त स्पष्ट वर्णन है—

अथ योगवता श्रेष्ठमस्रजद्भितिजसम् । स्रष्टारं सर्वलोकाना ब्रह्माण सर्वतोमुखम् ॥१॥ यस्मिन्हरण्मये पद्मे बहुयोजनिवस्तृते । सर्वतेजोगुणमय पार्थिवर्लक्षणैर्वृतम् ॥२॥ तच्च पद्म पुराणज्ञा. पृथिवीरूपमुत्तमम् । नारायणसमुद्भूत प्रवदन्ति महर्पय. ॥३॥ या पद्मा सा रसा देवी पृथिवी परिचक्ष्यते ॥४॥ अभ्याय १६९ ॥

भारतवर्ष--भरतद्वीप ही कभी विस्तृत भारतवर्ष था । संकुचित होते होते फिर यह वहुत छोटा हो गया। उसी संकुचिताकार भारतवर्ष का वर्णन हमारे इतिहास के अगले पृष्ठों में होगा। भारत का विस्तार पुराणों के निम्नलिखित स्रोकों से वहुत स्पष्ट हो जाता है।

१. भद्राख्य भारत चैव केतुमाल च पश्चिमे । प्राप्त क्ष्याय ११३ । उत्तराश्चेव कुरवः कृतपुण्यप्रतिश्रयाः ॥४४॥ मत्स्यपुराण अभ्याय ११३ ।

योजनाना सहस्तं तु द्वीपोऽय दक्षिणोत्तरम् ॥८०॥ आयतो ह्याकुमारिक्यादागङ्गाप्रभवाच वै । तिर्यगुत्तरविस्तीर्णः सहस्राणि नवैव तु ॥८१॥

पुराण लिखने वाले की हिए अत्यन्त सूक्ष्म थी। उसने दक्षिणोत्तर का पूरा विस्तार दे दिया। कुमारी दक्षिण की चरम सीमा है और गंगा का प्रभव उत्तर का अन्तिम स्थान। इन दोनों की दूरी एक सहस्र योजन है। इस से ज्ञात होता है कि उन दिनों का कोश और योजन का परिमाण वर्तमान काल सहश नहीं था।

जलप्रावन और व्रह्मा का प्राहुर्भाव—इस पृथ्वी पर जलप्रावन आया। उस के पश्चात् पृथ्वी जल से वाहर निकलने लगी। नव योगियों में परमश्रेष्ठ भगवान् ब्रह्मा का प्राहुर्भाव उस कमलाकारा पृथ्वी पर हुआ। ब्रह्माजी ने वेद और सम्पूर्ण ज्ञान का उपदेश इस सृष्टि के आरम्भ में कर दिया। वेदातिरिक्त सारा ज्ञान संस्कृत भाषा में दिया। उस संस्कृत भाषा का अपभ्रंश पृथ्वी कर वर्तमान वोलियां हैं।

भारतवर्ष—हमारे देश के लिए भारतवर्ष शब्द का प्रयोग काश्मीरिक आनन्दवर्धन के

रति भारतवर्षोचिनेनेव व्यवहारेण दिव्यानामि वर्णनीयेति स्थितिः। अनन्दवर्धन का पूर्वकालिक भट्ट वाण इस समूचे देश का नाम भारतवर्ष समझता है— इतश्च नातिदूरे तस्यास्मद्भारतवर्षांदुत्तरेणानन्तरे किम्पुरुषनाम्नि वर्षे वर्ष-पर्वतो हेमकूटो नाम निवास:।

१. वायुपुराण अध्याय ४५ । मत्स्यपुराण अध्याय ११४ इलोक ९, १० का भी लगभग यही पाठ है ।

२ तृतीयोद्द्योत । ३ कादम्यरी—महास्वेताजन्मवृत्तान्तः।

# तीसरा अध्याय

## वैदिक ग्रन्थों में महाभारत-काल के व्यक्ति

इस प्रन्य के अगले पृष्टों में भारत-युद्ध-काल के आधार पर सब तिथियां निश्चित की गई हैं, अतः वैदिक प्रन्यों में भारत-युद्ध-काल के समीप के व्यक्तियों का उल्लेख-प्रदर्शन वहें महत्त्व का है। वह इस अध्याय में किया जाता है।

१. धृतराष्ट्र वैचित्रवीये—काठकसंहिता १०१६॥ में लिखा है—निमण्या व सत्रमासत तान्यको टान्भिरत्रवीयूयमेवतान विभन विममस धृतराष्ट्र वैचित्रवीयं गमिण्यामि ।

यहां विचित्रवीर्य के पुत्र भृतराष्ट्र का स्पष्ट उल्हेख किया गया है । यही भृतराष्ट्र दुर्योधन का पिता था।

टारिम और दारुभ्य एक ही व्यक्ति थे। काठक की कथा का दारिम महाभारतान्तर्गत उसी प्रकार की कथा में टारुभ्य कहा गया है। पाणिनि के अनुसार दारिम आप्रायण नहीं था। छान्दोग्योपनिपद् १।३।२।१३॥ में उसे निमिपीयों का उद्वाता और वक दारुभ्य हिखा है।

दि केम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया के पश्चम अध्याय का लेखक अध्यापक आर्थर वैरिडेल कीथ इस धृतराष्ट्र को काशेय समझता है। यह कल्पनामात्र है। महाभारत का वर्णन इस कल्पना को खड़ा नहीं होने देता।

प्रानिपीय विहक—जातप्य ब्राह्मण १२।९।३।३॥ में लिखा है—
नपु ह विहक प्रातिपीय गुश्राव । कोरव्यो राजा " " "।
इस की नुलना उद्योगपर्य अध्याय २३ के इस वचन से करनी चाहिए—
किच्हाजा रतराप्ट्र सपुत्रो विचित्रवीर्यः कुगली महात्मा ।
महाराजो वात्हिकः प्रातिपीयः किच्हिद्वान् कुगली मृतपुत्र ॥९॥

यह प्रनीपपुत्र वाह्निक भारत-युद्ध में भीम से मारा गया। भारत-युद्ध के समय वह लगभग १७५ वर्षीय होगा। वर्तमान कलिकाल के लोगों के लिए यह आश्चर्य की वान है कि इननी आयु का योद्धा समर-भूमि में लड़ना था।

३. नप्रिन् — दातपथ ब्राह्मण ८११४१२०॥ में लिखा है — अय ह स्माह स्वर्णजिन्नाम्रजितः । नम्रजिद्वा गान्धार '''।

१ देखो हमारा वैदिक वाङ्मय का इतिहास, त्राद्यण भाग, त्राद्यणों का सकलनकाल । २. काशिका ४१११०२॥ ३. मुद्रित पाठ प्रातिपेय. है। पूना सस्करण में भी प्रातिपेय: पाठ छपा है। तथापि प्ना संस्करण के कार्यारी जाया के अधिकाज देवनागरी कोपो में प्रातिपीय: पाठ मिलता है।

४. द्रोणपर्व १५८|११---१५॥

इसी नम्नजित् की कन्या से देवकीपुत्र कृष्ण ने अपना एक विवाह किया था । इस का और भी एक नाम है। इस का उल्लेख गान्धार के वर्णन में किया जायगा।

४. व्यास पाराशर्य—तैत्तिरीयारण्यक १।९।३५॥ में लिखा है—स होवाच व्यास पाराशर्य ।

यही पराशरपुत्र व्यास भारतेतिहास का कर्ता था। इसी पाराशर्य व्यास का उल्लेख शतपथ के वंश में है— पारागर्यो जातूकण्यीत्। १४।५।५।२१॥

यहां अत्यन्त स्पष्ट रूप से वताया गया है कि व्यास ने जात्कण्यं से विद्या प्राप्त की। यह जात्कण्यं व्यास का चचा था। इस तथ्य के विशेष परिज्ञान के लिए देखी वैदिक वाङ्मय का इतिहास, भाग १, पृ० ६५, ६६।

५ कृष्ण देवकीपुत्र—छान्दोग्य उपनिषद् ३।१७।६॥ मं छिखा है— तद्रैतद्घोर आहिरस कृष्णाय देवकीपुत्रायोक्त्वोवाच ''

कृष्ण का यह विशेषण महाभारत में वहुधा मिलता है-

को हि राधासुत कर्ण शक्तो योधियतु रणे । अन्यत्र रामाद् द्रोणाद्वा कृपाद्वापि शरद्वत ॥२८॥ कृष्णाद्वा देवकीपुत्रात्फल्गुनाद्वा परतपान् ॥२९॥ आदिपर्व अध्याय १८१ ।

- ६ वैशम्पायन—ते० आरण्यक १।७।५॥ में इस का उल्लेख है।
- भौवल—ऐतरेय ब्राह्मण ६।२४ में लिखा है— तदेतत्सीवलाय सिर्वित्स शशास।
   यहां गान्धार-राजा सुबल के शकुनि आदि किसी पुत्र का उल्लेख संभव है।
- ८ याजमेन ने जिखण्डी कौषीतिक ब्राह्मण ७।४॥ में लिखा है -

केशी ह दा+यों दीक्षितो निषसाट। त ह हिरण्मय शकुन आपत्योवाच'। तौ ह सप्रोचाने म ह म आमोलो वार्णिवृद्ध इटन्वा काव्य. शिखण्डी वा याजसेनो यो वा म आम म स आम!

इस वचन में यन्नसेन के पुत्र शिखण्डी का उल्लेख है। वह दर्भ के पुत्र केशी का समका-लीन था। यन्नसेन सुप्रसिद्ध पश्चालाधिपति महाराज द्रुपद का दूसरा नाम या विरुद था। इसी लिए महाभारत में शिखण्डी को यान्नसेन लिखा है। द्रुपद और शिखण्डी आदि पाञ्चाल वेटवित् थे। उन्होंने अवभृथ स्नान किए थे। इसी लिए ब्राह्मण ब्रन्थों के यान्निक प्रकरणों में शिखण्डी का वर्णन मिलता है। इस शिखण्डी के समकालीन राजकुमार केशी की बंश परंपरा ब्राह्मण ब्रन्थों में उपलब्ध है। वह निम्नलिखित वचनों से निर्मित की जा सकती है—

१ जैमिनीय ब्रा॰ में भी एक याज्ञसेन उल्लिखित है। डा॰ कालेण्ड का सक्षेत्र १२४।

२ शिखण्डिन याजसेनिम् । द्रोणपर्वे १०।४५॥ याजमेन शिखण्डिनम् । द्रोणपर्व २५।३७॥

३. द्रुपदश्च विराटश्च घृष्टग्रुम्नशिखण्डिनौ ॥४॥ सर्वे वेदविद. श्र्रा. सर्वे सुचरितव्रता ॥६॥ उद्योगपर्व, अध्याय १५१॥

४ वेदान्तावभृथमाता सर्व एतेऽपराजिता. |१७| शिखण्डी युयुधानश्च धृष्टयुम्नश्च पार्षत: ।१८| उद्योगपर्वे, अत्याय १९४॥

गोविनतेन शतानीकः सात्राजित ईजे । ग० १३।५।४।१९॥
दर्भमु ह वै शातानीक पश्चाला राजान सन्त नापचाय चक्रः । जै० त्रा० २।१००॥
केशी ह दाभ्यों दर्भपर्णयोदिदीक्षे । जै० त्रा० २।५३॥
सत्राजित्
|
शतानीक

|
दर्भ=दल्म-पत्नी. कौरन्य-उच्चेदश्रवा की भगिनी
|
केशी

महाभारत के युद्धपर्वों में इनमें से किसी का भी उल्लेख नहीं मिलता । इससे प्रनीत होता है कि इन्होंने भारत युद्ध में भाग नहीं लिया था।

केशी दार्म्य और उच्चैश्त्रवा कौरव्य—जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण ३।२९।१॥ में लिखा है— उच्चैश्त्रवा ह कौपयेयः कौरव्यो राजाम । तस्य ह केशी दार्म्यः पाञ्चालो राजा स्वसीय आस । अर्थात्— उच्चैश्त्रवा की भगिनी का पुत्र केशी दार्भ्य था।

महाभारत आदिपर्व की प्रथम वंशावली में जनमेजय द्विनीय के भ्राता अभिपवान के आठ पुत्रों में एक उच्चैदश्रवा है। आदिपर्व की यह वंशावली वहुत त्रुटित है। प्रतीत होता है कि इस उच्चैदश्रवा का सम्बन्ध पर्यश्रवा अर्थात प्रतीप से था। यदि कौरव्य उच्चैदश्रवा प्रतीप के काल के समीप हुआ. तो पुराणों की कौरव वंशावली में उस के साथ के आठ नाम ठीक नहीं होंगे।

१ जैमिनीय ब्राह्मण में भी यह नाम मिलता है। कालेण्ड का संक्षेप १५३॥

२ ८९।४५-४८॥

# चौथा अध्याय

# चाक्षुष मन्वन्तर-( वर्तमान चतुर्युगी का कृतयुगी) वेनपुत्र पृथु=पृथुरिहम, प्रथम आर्य-राजा

बहुत अतीत काल की वार्ता है। जल-प्लावन आदि दैव प्रकोप से उत्तरकाल की और ब्रह्मा, स्वायंभव मनु आदि से परकाल की कथा है। है यह कथा सन्दी। वैदिक प्रन्थों में इसका वर्णन मिलता है।

जैमिनीय ब्राह्मण में लिखा है—तीन कुमार थे। रायोवाज, पृथुरिक्म और वृहद्गिरि। उनमें से प्रत्येक की कामना पूछी गई। पृथुरिक्म ने कहा, क्षेत्रकाम हूं। उसके लिए क्षेत्र दिया गया। वह ही पृथु वैन्य था। उ

अथर्ववेद ८।१०॥ तथा २०।१४०।५॥ में दो पद हैं—पृथी-वैन्य । क्या यहीं से लेकर उस राजा ने अपना नाम पृथु वैन्य रक्खा । आथर्वण पैष्पलाद संहिता १६।१३५।२॥ में भी पृथी-वैन्य पाठ है । अतः पृथु ने अपना नाम पृथी न रख कर पृथु क्यों रक्खा, यह चित्य है ।

ें इस पृथु वैन्य की पूर्वज परंपरा शांतिपर्व में निम्नलिखित प्रकार से दी गई है '— विरजा—नारायण का मानसपुत्र (एक नारायण ऋग्वेद १०।९०॥ का ऋषि है।)

कितिमान्
किद्म-प्रजापति
अनङ्ग-अथवा अङ्ग सांख्यज्ञान प्रवर्तक किपल मुनि
अतिवल-नीतिमान् (भार्या, मृत्यु-दुहिता सुनीथा)
वेन
पृथु=मंत्रद्रपा (ऋग्वेद १०।१४८॥)

- वायुपुराण में स्पष्ट कर दिया गया है कि वैन्य काल वैवस्वन अन्तर में या—
   वाक्षुपस्यान्तरेऽतीते प्राप्ते वैवस्वते पुन ।
   वैन्येनेय मही दुग्धा यथा ते कीर्तित सया ॥६३।१९॥
- २ पृथु है वे वैन्यो मनुष्याणा प्रथमोऽभिपिषिचे । शत० व्रा० ५।३।५।४॥
- 3. अथाववीत् पृथुरिम: क्षेत्रकामोऽहमस्मीति । तस्मै क्षेत्र प्रायच्छत् । स एव पृथुर्वेन्य भारशा
- ४ ५८।९६—१३६॥ ५ वायुपुराण में इसे अत्रिवशज लिखा है। ६२।१०७॥
- ६, मृत्स्य १४५।१००॥ के अनुसार वह एक भृगु मन्त्रकृत्था।

महाभारत और पुराण-पाठों में कुछ अन्तर है। पुराणों में सुनीथा नाम्नी मृत्यु-दुहिता अङ्ग प्रजापित की पत्नी कही गई है। इस से प्रतीत होता है कि पुराणों के मुद्रित पाठों, के अनुसार अङ्ग और वेन के मध्य में दृसरा कोई नाम नहीं होना चाहिए। हम समझते हैं कि महाभारत का पाठ कुछ विगड़ गया है।

पृथिवी का स्वभाव है कि मन्वन्तर के पश्चात् यह समतल नहीं रहती। जलप्रावन और समुद्र क्षोभ के कारण अनेक स्थानों पर शेल आदि निकल आते हैं। उस
समय नगर आदि का कोई विभाग नहीं रहता। पृथिवी की यह दशा देर तक रही।
छोठे अर्थात् चाश्चर मन्वन्तर में पृथु ने पृथिवी के अधिकांश भाग को समतल बनाया।
यह मन्वन्तर-विभाग ज्योतिय सम्बन्धी प्रतीत नहीं होता. प्रत्युत सतयुग का दिखाई देता है।
वायुपुराण में चाश्चय मन्वन्तर में पृथ्वी का समतल होना कह कर फिर तत्काल वंवस्वत
अन्तर में ऐसा होना कहा है। अतः हम निश्चय से इतना कह सकते हैं कि पृथु वन्य का
काल प्राचेतस दक्ष, वंवस्वत मनु, इश्वाकु. पुम्रवा आदि आर्य ऋषियों और राजाओं से
पहले का है।

वेन एक पापी राजा था। वह ऋषियों का कोधभाजन वना। उस की मृत्यु हो गई।"
उस का पुत्र पृथु था। पृथु की उत्पन्ति दक्षिण पाणि से विचित्र प्रकार से कही गई है। वह
हमारी बुद्धि में नहीं आई। पृथु-जन्म की यह कथा अश्वघोष को भी ज्ञान थी। पृथु का
इतिहास अवद्य सत्य है। यह पृथु धार्मिक राजा था।

पृथुवैन्य का कुछ वर्णन शांतिपर्व २८।१३७-१४२॥ मं भी मिलता है। पृथुवेन्य की कथा अत्यन्त अतीत-काल की है। महाभारत के काल में भी यह श्रुतिमात्र ही थी। अतः इस का अधिक स्पर्धाकरण अभी हमारी पहुंच से परे है। इस से आगं स्पष्ट इतिहास की पहली रिक्सियां हम तक पहुंचती है।

अभिषेक-पृथु वन्य के अभिषेक का वर्णन वायु ६२। १३६॥ मे मिलता है-

सोऽभिपिक्तो महाराजो देवरिहरस सुत.। आदिराजो महाराज पृथुव-य प्रतापवान्॥

पृथु वैन्य का प्रदेश--पृथु वेन्य के प्रदेश के सम्बन्ध में हम इतना ही जानते हैं कि

१ वायु ६२।९३॥ त्रह्माण्ड पूर्वभाग, पाद २, ३६।१०८॥ मत्स्य १०।३॥

२ मन्वन्तरेषु सर्वेषु विपमा जायते मही । म० शान्तिपर्व ५८।१२४॥

३ वायुपुराण ६२।१७०-१७२॥ महाभारत, द्रोणपर्व, ६९।२७॥

८. वैवस्वतेऽन्तरे तस्मिन्सर्वस्येतस्य सभवः ॥६२।१७२॥

५. वेन अविनय से नष्ट हुआ। मनुस्मृतति ७।३४॥

६. वायुपुराण ६२।१२५॥ ७. पृथोस्च हस्तात् । बुद्धचरित १।१०॥

८. श्रुतिरेषा परा नृषु । महा० शा० ५८।१२१॥

उसने मगध्य और अनुप भूमियां क्रमशः माग्रघ और सूत को दीं। अतः उसका राज्य म्रगध आदि पर अवस्य होगा।

पुरातन। इतिहास और पुराण-पृथु वैन्य के काल में मागध और सूत ,बन गए। वे पुरातन आर्य इतिहासो और पुराणों को गाते थे। वह पुराती इतिहास और पुराण सामग्री थोड़ी सी वर्च गई है ि ऋषियों की कृपा से महाभारत और वायुपुराण में उस का शोड़ा सा अंश मिल जाता है। भारत-युद्ध-काल के आस पास वर्तमान ब्राह्मण-ग्रन्थों का प्रवचन हुआ और उसी काल में महाभारत और मूल वायुपुराण रचे गए।

श्राद्य पुतु—महाराज पृथु ने आद्य घनु बनाया।

सत्युग के अन्त में असुर प्रभाव

दैत्य-महाराज पृथु के विरकाल पश्चात् संसार पर असुर प्रभाव छा गया। मारीच कश्यप के दिति से दो बली पुत्र हुए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। इसी प्रकार दनु के पुत्र दानंच हुए। उन्हों ने पृथ्वी के सब प्रदेश संभाल लिए। वाल्मी-कीय रामायण में यह माव बहुत स्पष्ट राब्दों में दर्शाया गर्या हैं—

दितिस्त्वजनयम् पुत्रांन् दैत्यांस्तात यशस्विन, । तेषामिय वसुमती पुरासीत् सवनार्णवा ॥'अरण्यकाण्ड, १४।१ पुरे ६॥

वैदिक घटनाओं को आख्यानी के साथ समझाने के लिए उन्हें असुर कहा गया है। तैसिरीय ब्राह्मण में लिखा है—असुराणा वा इयु ( पृथिवी ) अप्र आसीत् ।३।२।९।६॥

दैत्य और दानव प्रजापित कश्यप मारीच के पुत्र थे। उनके पश्चात कश्यप से बारह देवों अथवा आदित्यो का जन्म हुआ।

वारह देव—चाक्षुष मन्वन्तर के अन्त में अथवा सत्युग के अन्त में मारीच कुरुए निक दक्ष कन्या अदिति के बारह पुत्र जन्मे। वे थे धाता, अर्थमा, मित्र, वरण्या, मेंग, इन्द्र, विवस्त्रात्, पूषा, पर्जन्य, त्वष्टा और विष्णा । ये ही वारह अर्थ या देव कहाए। इन के नाम बेदमन्त्रों से लेकर रखे गण

इस अभिप्राय से तान्थ्य ब्राह्मण कहता है—देवाश्र वा अमुराश्र प्रजापतेर्द्वया. पुत्रा आसन्। १८।३।१॥ असुर जोड और देव किनष्ट थे, यह बात ब्राह्मण प्रन्थों में उल्लिखित है— कानीयसा-एव देवा ज्यायसा असुरा । शतपथ १४।४।१।१॥

देशें ने राज्य मागा-जब देव वड़े हुए तो उन्हों ने दैत्यों और दानवों से कुछ भूमि-राज्य मांगा। काठकसंहिता में लिखा है-असुराणा वा इयं पृथिन्यासीत् ते देवा अबुवन् दत्त नोऽस्या इति। ३१।८॥ दैत्यों ने यह वात स्वीकार न की। दोनों में घोर युद्ध आरम्भ हुए। संख्या में ये वारह

१ महा० शा० ५८।१२२॥ वायु ६२।१४७॥

२. शान्तिपर्व १६४।८६॥

३ त्रायुपुराण ६६।६५-६७॥ ६७।४३-४४॥

र्थे। संस्कृत वाङ्मय में ये संप्राम देवासुर संप्रामों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन पर उन्हीं दिनों प्रन्थ रचे गए। उन्हीं प्रन्थों के आधार पर रामायण और महाभारत में राम-रावण युद्ध और भारत-युद्ध के वर्णनों में देवासुर संप्रामों की उपमाएं पदे पदे दी गई हैं।

मन्त्रों में इतिहासोक्त दैवासुर वर्णित नहीं—वेदमन्त्रों में देवासुर वर्णित है। पर वह आधिदैविक है, ऐतिहासिक नहीं। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है—जस्मादाहुर्नतदिस्त यह वासुर यदिदम-न्वाख्याने त्वस् उद्यत इतिहासे त्वस् ॥१९।१।६।९॥

अमृत मन्थन—इन संग्रामों में चतुर्थ संग्राम अमृत-मन्थन था । इस की कथा अबेक तथ्यों पर प्रकाश डालती है। इतिहास और पुराणो के अतिरिक्त इस का उल्लेख चरक संहिता आदि आर्षग्रन्थों में मिलता है।

इन्हीं देवासुर संग्रामो के विषय में महाभारत शान्तिपर्व अध्याय ३२ में लिखा है-

इद तु श्रूयते पार्थ युद्धे देवासुरे पुरा ।

असुरा श्रातरो ज्येष्ठा देवास्चापि यवीयसः ॥१३॥
तेप।मपि श्रीनिमित्त महानासीत्समुच्छ्रयः ।

युद्ध वर्षसहस्वाणि द्वातिंशदभवत्किल ॥१४॥

एकाणवा महीं कृत्वा रुधिरेण परिप्लुताम् ।

जर्मुद्दत्यास्तया देवास्त्रिदिव चाभिलेभिरे ॥१५॥

# पाचवां अध्याय

#### पाचेतस दक्ष प्रजापति

( दक्ष से वैवस्वत मनु तक ) आद्य त्रेता युग'

वनस्पितया उत्पन्न हुई—वायुपुराण ८।१५६॥ के अनुसार आद्य त्रेता में वनस्पितयां उत्पन्न हुई। उस समय जलप्लावन के प्रभाव हट चुके थे। महाराज पृथु की कृपा से भूमि पुन. वासयोग्य हो गई थी। आर्य इतिहास में अपने प्रारम्भ की कुछ घटनाएं सुरिक्षित है। उनमें ब्रह्मा के कुछ मानस पुत्रों का उल्लेख है। मानस-पुत्रों से क्या तात्पर्य है, यह अभी हम पूरा नहीं समझ सके। समभव है, ब्रह्मा के साथ वे भी जल-प्लावन से बचे हों और चतुर्वेदकाता मान कर उन्होंने ब्रह्मा को अपना पिता वरा हो।

दक्ष प्रथम—वायुपुराण में ब्रह्मा के नव मानस-पुत्र कहे गए हैं। गत्स्यपुराण में ब्रह्मा के दस मानस और कई शारीर-पुत्र कहे गए हैं। उत्पत्ति उनकी भी विलक्षण ढंग से कही गई है। इन दोनों सूबियों में एक दक्ष प्रजार्गत स्मरण किया गया है। मत्स्य आदि पुराणों में इस दक्ष की उत्पत्ति दक्षिण अंगुष्ठ में कही गई है। उसके आगे ही हृद्य से काम की उत्पत्ति वताई है। इसमें प्रतीत होना है कि यहां इन शब्दों की व्युत्पत्तिमात्र दिखाई गई है। दक्ष का अर्थ चनुर है और दक्षिण अंगुष्ठ से वाण चलाने में हि दिखाना पड़ना है, अतः दक्ष की उत्पत्ति अंगुठे में कह दी है। यह के उपुत्पत्ति है जिसी महाभारत शब्द की, अर्थात् समस्त श्राप्त्रों से भारी के महाभारत कहाता है।

दक्ष द्वितीय अथवा प्राचेतस दक्ष -एक दक्ष श्री या। वह प्रचेता का पुत्र था। महाभारत आदिएवं में उसे प्राचेतस नहीं है—तेश्य प्राचेतसो जज्ञे दक्षो दक्षादिमा. प्रजा. १७०१४॥ और देखो शानित प्रत्रे २३१५१॥—रक्ष प्राचेतसो यथा—

१ वायु ३०।७४-७६॥ ६७।४३॥ चर्त्रसिहता चिकित्सास्थान ३।१५-२५॥ में भी द्वितीय युग में दक्ष प्रजापित का यज्ञ लिखा है। अष्टाङ्गसग्रह में अनेक पुरातन सिहताओं के आधार पर लिखा है कि कृतयुग के अष्ट होने पर दक्ष के समय ज्वर आदि उत्पन्न हुए। निदान स्थान अध्याय १।६७।४३॥

२. भृगु पुलस्त्य पुलह क्रतुमाङ्गिरस तथा ॥६८॥ मरीचिं दक्षमित्रं च वसिष्ठ चैव मानसम्। नव ब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चय गता ॥६९॥ अध्याय ९।

<sup>-</sup>३. ३।६—१२॥ ४. शतपथ ब्राह्मण में एक दक्ष प्रजापति उल्लिखत है—प्रजापतिर्ह वा ऽएतेनामे यज्ञेनेजे ।""स वै दक्षो नाम । २।४।४।१।२॥ तुल्लना करो—दक्षो ह वै, पार्वति -। कौषीतिक व्रा० ४।४॥

इस दक्ष की संतान-परम्परा में राजवंशों की उत्पत्ति कही जाती है। दक्ष का विवाह वीरिणी से हुआ। वह वीरण-प्रजापित की असिक्षी नाम की दुहिता थी। दक्ष और असिक्नी की कन्या अदिति थी। दक्ष की दिति. दनु आदि और भी कन्याणं थीं। मारीच करयप से इन का विवाह हुआ। 3

विवस्तान्—अदिति का पुत्र विवस्तान् अर्थात् सूर्य था। इसे आदित्य भी कहा है। वह वारह आदित्यों अथवा देवों में से एक था। ऋग्वेद १०।७२।८॥ में अदिति के आठ पुत्र कहे हैं—अष्टी पुत्रामो अदिते । अतः मन्त्रगत वर्णन का इतिहास से कोई सम्बन्ध नही है। विवस्तान् का एक पुत्र प्रसिद्ध वैवस्त्रत मनु था। दूसरे पुत्र का नाम था यम। विवस्तान् की स्त्री का नाम सुरेणु, संज्ञा वा त्वाप्ट्री था। दक्ष और उस के पूर्वजों का वंश-वृक्ष आगे दिया जाता है —

प्राचीन-वर्हि
प्रचेता
ईक्ष (स्त्री-असिक्री) विद्वान्
कन्या अदिति (पति-मारीच कश्यप)
विवस्त्रान् (पत्नी सुरेणु या संज्ञा )=मन्त्रद्रष्टा (ऋग्वेद १०।१३॥)
मनु=मन्त्रद्रष्टा (ऋग्वेद ८।२७।३१॥)

त्रेत्र का काल — पुराणी के अनुसार- मारीच -कदयप -वैवस्वत अन्तर के -- आद्य त्रेतायुगमुख-में- हुआ- ५, अ उन्न लिए हमारा अठ्यान कि पृथु वैन्य इस चतुर्युगी में था, सत्य है। इसी से यह-परिणाम निकलता ह ि न्यू सत्युग के स्पत्-और त्रेता के आरम्भ में था।

्रिष्टितीत्राता कूर्म—शतपथब्रीक्षण ७।५।१।५॥ में इसी कश्यप प्रजास्ति की कुर्म भी कहा है। कुर्म ने ही पृथ्वी के एक अंश को जल से वाहर निकाला था। राजतरंगिक और नीलमतपुरीण के अनुसार काश्मीर की भूमि पहले जलनिमग्न थी। कश्यप ने उसे जल से वाहर किया।

<sup>ं</sup> भे भे ने वायु इंप्रांत २८, वे २९॥ ् २. आदिपर्व ५०।५॥ ् ३. आदिपर्व ७०।८॥ ्

४ आदिपर्व ९०।७॥—विवस्वानदिते: पुत्र सूर्यो त्रै चाक्षुवेऽन्तरे । विशाखासु समुत्पत्रो प्रहाणा प्रथमो

<sup>ि</sup> भिर्म अस्तिरेपत्यम् आदित्यः। महाभाष्य १११७२॥ देवा आदित्या । विवस्वानादित्यस्तस्येमाः ग्रजाः । १८५४ - इतिपेथं बार्व स्थि। देशां ६ ६.- ब्रायुपुराणः ६३१६५॥ । ७. वायुपुराण ६७।४३॥ -

वैवस्वत मनु—इस का नाम शतपथ ब्राह्मण १३।४।३।३॥ में स्मरण किया गया है। वाल्मीकिमुनि रामायण में मनुको आदि राजा मानता है। अर्थशास्त्रकार कौटल्य इसे मनुष्यों का प्रथम राजा स्त्रीकार करता है। इस के आगे वह लिखता है कि प्रजा ने इसे कर देना आरम्भ किया। मनु दण्ड आदि की व्यवस्था का प्रथम चलाने वाला था।

स्र्यंवश—विवस्वान् का पुत्र मनु था। मनु का वंश भारत में बहुत व्यापक हुआ। भारतीय प्रजा मानवी अथवा आदित्य की प्रजा है। ताण्ड्य ब्राह्मण १८।८।१२॥ में इसी भाव से कहा है—आदित्या वा इमा प्रजा।

नगर-निर्माता—यह राजा नगर-निर्माता भी था। अयोध्या नगरी इसी की बनाई हुई है। मन्त्रहण—विवस्त्रान्, मन् और यम आर्थ-इतिहास के सजीव व्यक्ति थे। भारतीय इतिहास में इन का उल्लेख न करना एक प्रकार से इतिहास की अवहेलना करना है। इन का नाम सुरक्षित रखने के लिए इतिहासकारों पर एक वड़ा उत्तरदायित्व था। ये लोग मन्त्रद्रष्टा थे। मन्त्र आर्थ जाति का प्राण है। अपने मन्त्रद्रष्टाओं का कीर्तन आर्थ ऐतिहासिकों- के लिए आवश्यक था। विवस्त्रान् ऋग्वेद १०१३॥ का द्रष्टा है। मनु का एक पुत्र नामानेदिष्ट था। मनु ने अपने दो सूक्त उसे दिए। वे नामानेदिष्ट के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे सूक्त है, ऋग्वेद १०१६१,६२। मनु-भ्राता वैवस्वत यम का भी एक सूक्त ऋग्वेद में विद्यमान है। वह है दशम मण्डल का चौदहवां सूक्त।

ऋग्वेद के ये सूक्त भारत-युद्ध से सहस्रों वर्ष पहले विद्यमान थे। जो लोग वेद मंत्रों का काल ईसा से २४०० वर्ष पहले से अधिक पूर्व का नहीं मानते, उन्हें तिनक पक्षपातरिहत होकर विचार करना चाहिए और किल्यत भाषा-विज्ञान को कृल्पना के क्षेत्र से परे ले जाकर किसी सहद आधार-शिला पर स्थापित करना चाहिए।

१. मर्जुवैवस्वतो राजेत्याह । २ आदिराजो मरुरिव प्रजाना परिरक्षिता । बालकाण्ड ६।४॥

<sup>,</sup> ३. मात्स्यन्यायामिसूताः प्रजा मतु नैवस्वत राजान चिक्ररे। ४ वा० रामायण, वालकाण्ड ५।२॥ ५—५५, यह व्रार्ता त्रै०स० ३१२।९॥ मै०स० १।५१८॥ तथा ऍ० व्रा० ५।१४॥ में मिलती है । इस की

विवेचना के लिए देखो हमारा ग्रन्थ, ऋग्वेद पर न्याख्यान, पृ० ४१,४५ सन् १९-६०-। ः

## छठा अध्याय

## मनु की सन्तान और भारतीय राजवंशों का विस्तार

ं वैवस्वत मनु के नौ वंशकर पुत्र थे। इला नाम की उसकी एक-कन्या भी वंशकरी थी। मनु के पुत्रों के राजवंश सूर्यवंश के नाम से पुकारे जाते हैं और इला का वंश ऐल वंश कहाता है। मनु-पुत्रों के नाम निम्नलिखिन थे—

| महाभारत <sup>9</sup> | ब्रह्मा <sup>प</sup> ड <sup>े</sup> | मत्स्य <sup>३</sup> | वायु'       | विष्णु"   | चरकसंहिता ै |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------|
| <b>१</b> ३ वेन       | इक्ष्वाकु                           | इक्ष्त्राकु         | , इक्ष्वाकु | रस्वाकु   | नरिष्यन् र् |
| ર. ધૃન્મુ            | नृग                                 | कुशनाभ              | नभग         | नृग       | नाभाग       |
| इ. नरिप्यन्त         | न्नृष्ट                             | अरिष्ट              | धृष्ट       | भृष्ट     | इस्वाकु     |
| ४. नाभाग             | शर्याति                             | न्रिष्ट             | शर्याति     | शर्याति   | नृग         |
| ५. इस्वाकु           | नरिष्यन्त                           | नरिष्यन्त           | नरिष्यन्त   | नरिष्यन्त | शर्याति     |
| ६.ं -करूब            | प्रांगु                             | करूप                | प्रांशु     | प्रांशु . | आदि 🕆       |
| <b>७. वार्याति</b>   | नाभागोदिष्ट                         | शर्याति             | नाभागोदिए   | नाभाग ,   | -           |
| ८. पृपघ्र            | करूप                                | पृपघ्र              | करूप        | दिष्ट     |             |
| ९. नाभागारिष्ट       | <b>पृ</b> पञ्च                      | नाभाग               | पृपध्र      | करूप      |             |
|                      |                                     |                     |             | पृपघ्र    |             |

विष्णुपुराणु में नाभाग और दिए दो व्यक्ति माने हैं। यह वात अन्य सव मतों के विरुद्ध है। यहां नाभाने दिए नाम को तोड़ कर नाभाग और दिए दो नाम किए गए हैं। विष्णुपुराण के पाठ वस्तुतः अधिक विगड़े हैं। यह हम आगे भी दिखायेंगे। शतपथ ब्राह्मण में शर्याति को शर्यात और मनु-पुत्र लिखा है—शर्यातो ह वाऽइद मानवः। ४१११५॥ इन नौ पुत्रों की कथा आगे कही जाती है।

<sup>&</sup>quot; १. आदिपर्व ७०।१३. १४॥ २. ३।६०।२, ३॥ ३. १२।४२॥ ४. ८५।४॥

<sup>ं</sup> ५.। ४।१।७॥ विष्णु में अधिक हस्तक्षेप का यह एक दृष्टान्त है। यहा दश पुत्र कहे गए है।-

६. चिकित्सास्थान १९।४॥



यह वर्णन मत्स्य १०।२०—२३॥ के अनुसार है। वायु में कुछ मेद है। उस के अनुसार नभग और शर्याति के वंश-क्रम निम्निलिखित प्रकार से हैं—

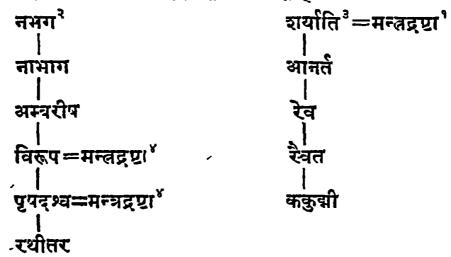

यह हुआ मनु के छः पुत्र-कुलों का वर्णन । शेप तीन कुलों का वर्णन आगे होगाः । इन में से एक कुल है नाभानेदिए का ।

मनु के सातवें पुत्र-कुल का वर्णन
नाभागोरिष्ट=नाभानेदिष्ट
|
भलन्दन=विद्वान् अथवा मन्त्रद्रष्टा
|
वत्सप्रीति=वत्सि (विष्णु में )
|
संकील

१. यह मन्त्रद्रष्टा था। ऋग्वेद १०।९२॥ इसी का स्क है। १ वायु ८८।५--७॥

वायु ८६।२२—२५॥ ऐ० व्रा० ८।२१॥ के अनुसार वह देवताओं का गृहपति था।

४ वायु ५९।२००॥ पुराणों के अनुसार पृषदश्व और विरूप आङ्गिरस है । ऋ० ८।४४॥ विरूप आङ्गिरस का सृक्त है ।

५. घौधायन श्रौत (कालेण्ड का सस्करण, पृ० ४६५) के अनुसार मिकल।

नाभानेदिए का पुत्र भलन्दन थां। वायुपुराण में इसे विद्वान कहा है। पुराणों के ऐसे प्रकरणों में विद्वान का अर्थ मन्त्रद्रण ऋषि होता है। पुराणों में जहां मन्त्रद्रण ऋषियों का वर्णन किया है, वहां भलन्दन का नाम भी लिखा है।

भलन्दन वैश्य था—पुराणों में लिखा है कि नाभाने दिए वेश्य हो गया। यह वात वैदिक प्रन्थों के अनुकूल है। नाभाने दिए को मनु राज्य नहीं दे सका। उसके भाग में किसी यह की भूरि दक्षिणा ही आई। उस धन से उसने वैश्य-वृत्ति धारण कर ली। अतः उसके पुत्र भलन्दन का वैश्य ऋषि होना युक्त था। ऐसा ही पुराणों में लिखा है। तीन वैश्य ऋषियों में भलन्दन भी एक था।

वत्पप्रिः भांलन्दन—कुछ पुराणों में भलन्दन का पुत्र वत्सप्रीति या वृत्सप्री भी कहा गया है। यह बात ठीक प्रतीत होती है। वेदिक ग्रन्थ इस विषय में प्रमाण हैं। पुराणों के ऋषि-वर्णन प्रकरणों में भलन्दन के साथ वत्स भी एक वेश्य ऋषि कहा गया है। कात्यायन की सर्वानुक्रमणी में ऋग्वेद ९१६८॥ का ऋषि वत्सिप्र भालन्दन छिखा है। ऋग्वेद १०१४५,४६॥ भी वत्सिप्र के सूक्त हैं।

वायुपुराण ८६।४॥ में भलन्द्रन का पुत्र वत्सप्रीति और उसका पुत्र प्रांशु कहा गया है। पार्जिटर ने विष्णु आदि के अनुसार यही पाठ सत्य माना है।

पार्जिटर की भूल हमें यहां पुराणों का पाठ ट्रूटा हुआ प्रतीत होता है। पार्जिटर ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। नाभानेदिए के कुल का वर्णन पुराणों में ट्रूट ग्या है। वायु में प्रांशु से पहले का पाठ ट्रूटा है और विष्णु में वत्सप्र के पश्चात का। इस कारण वायु और विष्णु में भेद उत्पन्न हुआ।

अगले वर्णन को नाभानेदिए के कुल से पृथक् करके पढ़ना चाहिए 🛒 मनु के आठवें पुत्र-कुल का वर्णन

मनु का अठियां पुत्र-कुल पांशुं का है। पुराणों में इस का वर्णन कुछ विस्तार से किया गया है। यह कुल पीछे वैशाली-कुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रांशु के कुल में एक मरुत्त राजा हुआ। यह चक्रवर्ती और अत्यन्त प्रतापी था। उस का वर्णन यथास्थान होगा।

#### मनु का नवम पुत्र-कुल

यह पुत्र कुल वड़ा प्रसिद्ध है। यह इक्ष्वाकु का कुल था। हमारे इतिहास के अगले पृष्ठों में इक्ष्वाकु-कुल और ऐल वंश का ही अधिक विस्तृत वर्णन रहेगा। दृसरे कुलों के केवल चक्रवर्ती राजाओं का वर्णन कुछ विस्तार से होगा।

<sup>ु.</sup> मत्स्य १४५।११३॥ २. विष्णु ४।११२॥ ३. मत्स्य १४५।११६॥ ४. विष्णु ४।१।२०॥

५. मैत्रायणी सहिता ३।२।१ में वत्सप्री: भालन्दन स्मरण किया गया है।

E. Ancient Indian Historical Tradition p 145.

# सातवां अध्याय

#### ऐल वंश का विस्तार

जिस समय दक्ष-दौहित्र विवस्वान् इस संसार में विचर रहा था उसी समय अत्रि नाम के ऋषि भी जीवित थे। अत्रि का वंश-क्रम अगले वृक्ष से स्पष्ट हो जायगा—

१ योम—यह स्वयं एक राजा था। इसी का दूसरा नाम चन्द्र है। इस का राज्य या स्थान हिमालय के उत्तर पश्चिम में प्रतीत होता है।

तारकामय अर्थात् पाचवा देवामुर सम्राम — आर्य-इतिहास में इस से पूर्व चार महान् देवासुर संम्राम हो चुके थे। यह पांचवां संम्राम वृहस्पति की स्त्री तारा के कारण हुआ था। इस छिए इस संम्राम का नाम तारकामय है। यह संम्राम सोम के काल में हुआ था। 'सोम के साथ नभोमण्डल की कुछ नाक्षत्री घटनाएँ भी सम्मिलिन हो गई है, अन सोम के इतिहास का पूर्ण गुद्ध रूप हम अभी उपस्थित नहीं कर सकते।

इय सम्राम का काल—हरिवंश में यह संम्राम कृतयुग में कहा गया है। इस प्रजापित से त्रेता युग का आरम्भ हम पहले कह चुके है। अतः यह संम्राम त्रेता युग के आरम्भ अथवा सत्युग के अन्त में हुआ है।

१. सोम प्रजापति पृत्र कुरुणा वजवर्धनः । उद्योगपर्व १४०।३॥ २ ऐडीस्च वा इमा प्रजा । मै० स० १।५।१०॥

राज सोमस्य पुत्रत्वाद्राजपुत्रो वुच म्मृत ॥३॥ मत्स्य अत्याय २४। वायु ६६। •३॥मै० स० २।२।७॥

४ मत्स्यपुराण ४७।४३॥ ५ वायुपु० ९०।५-४५॥

६ वृत्ते वृत्रवधे तात वर्तमाने कृते युगे । आसीत् त्रैलोक्यविख्यात सप्रामस्तारकामय ॥४२।१०॥

तारकामय सम्माम और विरोचन-वध—इस संम्राम में प्रह्लाद का पुत्र विरोचन मारा गया। उस का वध इन्द्र ने किया। इस इन्द्र का वास्तविक नाम अभी संदिग्ध है।

तैतिरीय ब्राह्मण १।५।९।१॥ में इस विरोचन का वर्णन है—

देवासुरास्मयत्ता आसन्।' ' 'प्रहादो ह व कायावव । विरोचन स्व पुत्रमपन्यवत्त ।

अर्थात् कयाधू का पुत्र प्रह्लाद था। कयाधू प्रह्लाद की माना थी, ऐसा भागवत पुराण में लिखा है।

छान्द्रोग्य उपनिपद् ८।६॥ में भी विरोचन का उछुंख है—विरोचनो ऽसुराणाम् । जैमिनीय ब्राह्मण में लिखा है—विरोचनस्य प्राहाद । १।१२६॥

असुर-प्रजा—इस तारकामय देवासुर संप्राम का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा असुर-वृत्तान्त भी जानना चाहिए। दक्ष और उस की एक कन्या अदिति का वर्णन पहले हो चुका है। दक्ष की अनेक कन्याएं थी। उन में से एक कन्या का नाम दिति था। दिति का वंश-वृक्ष निम्नलिखित हैं —



- १. विरोचनस्तु प्राह्णादिर्नित्यमिन्द्रवयोद्यत ॥४८॥ इन्द्रेणैव तु विक्रम्य निहतस्तारकामये ॥४९॥ मत्स्य अन्याय ॥४७॥
- २ हिरण्यकशिपोर्भार्या कयाधूनीम टानवी ॥६।१८।१२॥
- अविपर्व ५९।१७—२०॥ ४ ब्रह्माण्ड, उपो० पा० ३, १।७४॥ ५ वायु ६७।५९॥
- ६. वायु ६७|६०||६८।१८--।। ७ बौवायन वर्मसूत्र ११।३०॥
- ८. हरिवश ३।३६।३५॥ में इन्हें जम्भ और सुजम्भ कहा है । जम्भो वे नामासुर आसीत्। काठक सहिता २६।१॥
- ९. वा॰ रामायण, वालकाण्ड २३।२८, १९॥ जे॰ ब्राह्मण १।१६१॥
- १०. ब्रह्माण्ड, उपो० पा० ३, १।८६, ८७॥

पहली अनावृष्टि—इस इतिहास में कई अनावृष्टियों का उल्लेख किया जायगा। ये समय समय पर हुई थी। पहली अनावृष्टि तारकामय संग्राम के समय हुई। उस का आल्ङ्कारिक वर्णन वायु ७०/८१॥ में किया गया है—

> पुरा देवासुरे तस्मिन् सम्रामे तारकामये। अनावृष्ट्या हने लोके व्यप्ने शक्रेऽसुरे. सह ॥

असुरयाजक अत्रि—अत्रि नाम के कई ऋषि हुए हैं। एक अत्रि शुक=उशना के पुत्रों में से था। यह उशना-पुत्र अत्रि असुर-याजक था। यदि यही अत्रि सोम का पिता था, तो तारकामय देवासुर संग्राम का कारण स्पष्ट हो जाता है। वह वस्तुतः देवों और असुरों के स्थायी वैमनस्य के कारण हुआ। सोम उस में निमित्तमात्र था।

देवासुर सम्राम दायिनिमित्त थे—मत्स्य ४७।४१॥ में लिखा है कि ये संम्राम दायिनिमित्त थे। व्रह्माण्ड ३।७२।७१॥ में दायिनिमित्त के स्थान में डीपिनिमित्त पाठ है। यही इन संम्रामों का राजनीतिक कारण था।

अत्रि आश्रम—यह आश्रम हिमालय के पश्चिम भाग में था।

- २ वुय-मत्स्यपुराण मे इसे अर्थशास्त्र ओर हस्तिशास्त्र-प्रवर्तक कहा गया है।
- ः वुषपुत्र पुरुरवा—वैवस्वत-मनु की एक कन्या इला थी। उस का विवाह सोमपुत्र वुध के साथ हुआ। प्रसिद्ध सम्राट् पुरुरवा इन्हीं वुध और इला का पुत्र-रत्न था।

प्रदेश और राजवानी—पुरूरवा का मूल स्थान असुर-प्रदेश में था। परन्तु माता इला की कृपा से उसे प्रतिष्ठान का राज्य मिला। प्रतिष्ठान प्रयाग का दूसरा नाम प्रतीत होता है। इसकी स्थित उत्तर यमुना-तीर पर कही गई है। पुरूरवा को सप्तडीपपित भी कहा है। मत्स्य में पुरूरवा को मद्रेश कहा है। पुरूरवा समुद्र के अठारह द्वीपों का भोका था।

ब्रह्मवादी पुरुरवा —पुरूरवा राजर्षि था। वह मन्त्रद्रष्टा था। उसे ब्रह्मवादी, तेजस्वी, सत्यवाक्, अप्रतिमरूप और दानशील कहा गया है। पुरूरवा कई यज्ञाग्नियों का आविष्कर्ता था।

् पुररवा और कालिदास—प्रसिद्ध किव कालिटास ने पुरूरवा के विषय में अपने विक्रमोर्वशीय नाटक में कुछ ज्ञातव्य वातें कही हैं । पुरूरवा के रथ का नाम सोमदत्त था। यह उसे अपने पितामह सोम से प्राप्त हुआ होगा। यह रथ हरिण-केतन था। पुरूरवा के प्रासाद का नाम

१ आहिपर्व ५९।३५, ३६॥ २. वायु ९७।७२॥ ३. मत्स्य ११८।६१–७६॥

४ सर्वार्थशास्त्रविद्धीमान् हस्तिशास्त्रप्रवर्तकः ॥३४।२॥ ५ एत्रप्रभावो राजासीटैलस्तु द्विजसत्तमा । ट्रेशे पुण्यतमे चैव महर्पिभिरलङ्कृते ॥४९॥ राज्य स कारयामान प्रयागे पृथिवीपति । उत्तरे यामुने तीरे प्रतिष्ठाने महायणा ॥५०॥ वायु अध्याय ९१॥ब्रह्माण्ड ३,६६।२०,२१॥ ६ मत्स्य २४)११॥

७. १९५९॥ ११८।६१॥ ८ अष्टाटशसमुद्रस्य द्वीपानश्नन् पुरूरवा: । वायु २(१७॥

मणिहर्म्य था। हम अभी नहीं कह सकते कि ये वातें कालिट्रास ने पुरातन प्रन्थों से लीं या ये उसकी अपनी कल्पना हैं।

पुरुरवा और उर्वनी का सम्बन्ध—पुरुरचा के काल में हिरण्यपुर-चासी टानवेन्द्र केशी देवां पर अत्याचार करने लगा था। पुरूरचा ने केशी को पराजित किया। इस पर इन्द्र सम्राट् पुरूरचा का मित्र वन गया। उसने उर्वशी को पुरुरचा के लिये दे दिया। कुछ काल पश्चात् पुरूरचा और उर्वशी में वैमनस्य हो गया।

पुराणों में महस्वर्ष पद का अर्थ—पुराणों में किसी राजा का काल साठ सहस्र वर्ष और किसी का अस्सी सहस्र वर्ष कहा गया है। सहस्रों में न्यून में तो पुराणों की गिनती ही नहीं होती। उर्वशी और पुरूरवा का प्रसंग इस सहस्र शब्द का अर्थ समझने में वड़ा सहायक है। अतः तत्सम्बन्धी कुछ वचन नीचे लिखे जाते हैं—

तया यह " रमभाण पष्टिवर्षयहमाण्यनुहिनप्रवर्ष्धमानप्रमोहोऽनयत ॥१८॥ विग्णु ।।।
पञ्चपञ्चाग्रह्मा छता प्रक्षा भविष्यि । मत्म्य २८।३१॥
तया सहावयद्राजा छत्र वर्षाणि चाष्ट च ।
सप्त पर् गत चाणो च छत्र चाणो च वीर्यवान । वायु ९१।५॥
वर्षाण्यथ चतु पण्टि तद्रक्तया जापमोहिता । वायु । ९१।१४॥
वर्षाण्येकोनपश्चिस्तु तत्यक्ता जापमोहिता । हरिवज २६।१८॥

पूर्वोक्त वचन वता रहे हैं कि पुराण-पाठों में कितनी गडवड़ हुई है। मत्स्य में ५५, वायु में ६४ और हरिवंश में उर्वशी पुरूरवा के सहवास का काल ५९ वर्ष है। परन्तु हम ने यहां केवल इतना वताना है कि विष्णु के साठ सहस्र का अर्थ केवल "लगभग साठ" वर्ष अर्थात् ५६—६४ वर्ष ही है। अत प्रतीत होता है कि अत्यन्त प्राचीन-काल की वर्ष-गणनाओं में जहां वर्ष संख्या के साथ सहस्र शब्द जोड़ा गया है, वहां इस का अर्थ "लगभग" है। यास्कीय निच्च में सहस्र और शत आदि शब्द वहु के पर्याय है।

महाभारत से इमी अर्थ की पृष्टि—महाभारत आदिपर्व में संवरण विषयक एक घटना सहस्रपरिवत्सर में हुई लिखी है । आदिपर्व में एक दूसरे स्थान पर वही घटना १२ वर्ष में हुई लिखी है। इससे ज्ञात होता है कि सहस्र पद यहां संख्या-विशेष का द्योतक नहीं है।

\_\_\_\_\_\_ <u>मृत्यु</u>—पुरूरवा की मृत्यु के विपय में एक विचित्र वात कही जाती है । उसका उछेख हम पृ० २० पर कर चुके हैं। कहते हैं, नैमिप में ब्रह्मवादी ऋषि यज्ञ कर रहे थे । उनका यज्ञवाट भी हिरण्मय था। विकान्त सम्राट् पुरूरवा मृगया-वश वहां आ निकला । उस का

१. मत्स्य २४।२२—२५॥ २. प्रत्याख्याय हि मा भीरु परिताप गमिष्यसि । चरणेनाभिहत्येव पुरूरवसमुर्देशी ॥ वा॰ रामायण । अरण्यकाण्ड, ४८।१८॥ ३ ९९।३६॥ ४.१६३।१४,१५॥

लोभ प्रदीप्त हुआ। उसने ऋपि-धन लेना चाहा। ऋपियों के कुशवज्रों से उस ने वही देह त्यागी।

इस कथा के सत्य होने में सन्देह नहीं, कौटल्य इसे एक सत्य घटना मानता है। भगवान् च्यास ने भी महाभारत में अत्यन्त संक्षेप से इस घटना का उल्लेख किया है।

पुरुरवा की सन्तिति—वायुपुराण ९०।४५॥ तथा ९१।५१॥ के अनुसार पुरूरवा के उर्वशी मे छ तेजस्वी पुत्र थे। मत्स्यपुराण २४।३३॥ के अनुसार पुरूरवा और उर्वशी के आठ पुत्र थे। आयु उन सव में ज्येष्ठ था। उसके वंश का वर्णन आगे होगा।

काठकसंहिता ८११०॥ में लिखा है—उर्वशी वै पुरुरवस्यासीत् मान्तर्वती देवान् पुन: परेन् यो ऽहो देवेग्वायुरजायत तामन्वागच्छम् ता पुनरयाचत तामस्मै न पुनरददुस्तम्मा आयु प्रायच्छन् ।

अर्थात्—उर्वशी पुरूरवा में आसक्त थी। वह गर्भवती पुन देवों को प्राप्त हुई। देवों में वह आयु जन्मा। [पुरूरवा] उस उर्वशी के पीछे गया। उस उर्वशी को उसने देवों से मांगा। देवों ने उर्वशी न दी। उस पुरूरवा के लिए आयु को दे दिया।

वेदमन्त्रों में उर्वशी विद्युत् का नाम है। उसी पर उर्वशी और पुरूरवा के वैदिक अलंकार हैं। उर्वशी और पुरूरवा के पौराणिक इतिहास में ये अलंकार भी कही कही भासित होते हैं। विद्वान् पाठकों को सावधान होकर दोनों स्थानों को देखना चाहिए।

यजुर्वेद में तीन मन्त्र है—उर्वस्यायुरिम पुरुरवासि। ५१२॥ इन मन्त्रों पर शतपथ ब्राह्मण में लिखा है—उर्वशी वा ऽअपसरा पुरुरवाः पतिर्य यत्तस्मान्मिथुनादजायत तटायुः। ३१४११२२॥ शतपथ का लेख स्पष्टही अरणि-विद्या सम्बन्धी है। वहां से पुरूरवा नाम लेकर पुरूरवा ब्रह्मवादी हुआ और उसने मन्त्रों में आयु शब्द देख कर अपने पुत्र का नाम आयु रखा।

१. वायु २।१४---२३॥

३ आदिपर्व ७०।१८–२०॥

२ अर्थशास्त्र १।६॥

४. वायु ९१।२४-२७॥

# आठवां अध्याय

#### इक्ष्वाकु से ककुत्स्थ तक

- र इक्बाकु--मनु-पुत्र इक्बाकु था। यह कोसल देश का राजा हुआ। कोसल की राज-धानी अयोध्या थी। पुराणों में लिखा है कि इक्ष्वाकु के शकुनि-प्रमुख पचास पुत्र उत्तरापथ के राजवंशों के चलाने वाले हुए। इसी प्रकार विराद्-प्रमुख अड़तालीस दक्षिणापथ के शासक हुए। इस बान में हमें कुछ सन्देह है। भारत युद्ध के काल में भारतवर्ष में चन्द्रवंश का प्राधान्य था। इस से सूर्यवंश का इतना विस्तार सम्भव प्रतीत नहीं होता। और यदि पुराणों की बात ठीक मानी जाए तो किर यह स्वीकार करना पड़ेगा कि शनेः शनेः सूर्यवंश का विस्तार घटना गया और ऐलवंश का प्रभुत्व भारत में बढ़ता गया।
- ३ विकुक्षि—इक्ष्वाकु-तनय विकुक्षि अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ। उसका नाम शशाद भी छिखा है। शशाद-पुत्र पुरञ्जय था।
- ४ पुरज्ञय=ककुल्य—यह एक वीराग्रगण्य राजा हुआ। इसी के कारण इक्ष्वाकुकुछ वाछे काकुत्स्थ भी कहाते हैं। पुराणों में इसके ये दो नाम हैं। वाल्मीकीय रामायण में इसका एक नाम वाण भी छिखा है। यही इसका वास्तविक नाम प्रतीत होता है।

छ्य दैवामुर सम्राम—रामायण में वाण को महातेज लिखा है। यह इस के पौरुप का द्योतक है। इसी राजा के काल में यह दैवासुर-संम्राम हुआ। इस को पुराणों में आडीवक कहा है। इस प्रकरण के वायुपुराण के एक पाठान्तर से प्रतीत होता है कि इस युद्ध में असुरों का सेनापित सुजंभ था। वह विरोचन का सबसे किनष्ट भ्राता रहा होगा।

यह युद्ध त्रेतायुग में—हम पहले कह चुके हैं कि दक्ष-प्रजापित के काल से आद्य-त्रेता युगका आरंभ हुआ। दक्ष के काल से ककुत्स्थ का काल अनितदूर का है। अतः ककुत्स्थ के काल का दैवासुर-संग्राम भी त्रेता में हुआ। ऐसा ही पुराण में लिखा है।

पांचवें युद्ध के काल मे विरोचन अति वृद्ध रहा होगा । उसके शीघ्र-पश्चात् यह छठा युद्ध हुआ होगा। संभवतः दृसरी ओर आयु और नहुप जीते होगे।

१ विष्णु ४।२।१३॥ त्रह्माण्ड ३।६।३।९-११॥

२. विष्णु ४।२।१४॥

३ वा० रामायण भगवद्दत्त-सम्पादित, बालकाड ६६।२०॥

४. ब्रह्माङ ३।६३।२६॥ पष्ठो ह्याडीवकस्तेपा । वायु ९७।७५॥

५. वायु ९७।८१॥ व्रह्माण्ड २।७२।८१॥ में उसे जभ कहा है। विष्णु ४।६।१४॥ में जम्भ और कुम्भ लिखा है। ६ विष्णु ४।२।२२॥—पुरा हि त्रेताया देवासुरयुद्धमतिभीषणमभवध् ।

## नवम अध्याय

### ऐल पुरूरवा से पुरु तक

पुरूरवा इक्ष्वाकु का समकालीन था पुरूरवा का पुत्र आयु था। आयु का पुत्र नहुष, नहुप का ययाति और ययाति के पुरु आदि पांच पुत्र थे। पुरूरवा का वर्णन पहले हो चुका। अब आयु का वर्णन किया जाता है।

४ आयु—पुरूरवा की मृत्यु पर ऋषियों ने उसके ज्येष्ठ पुत्र आयु को प्रतिष्ठान के राज्य पर अभिषिक्त किया।

आयु की स्त्री—स्त्रर्भानु की प्रमा नाम की एक कन्या थी। स्त्रर्भानु को ही राहु कहते हैं। उस कन्या का विवाह आयु से हुआ। आयु के नहुष आदि पांच पुत्र थे। निम्नलिखित वंशवृक्ष से पुरुरवा का कुल-क्रम स्पष्ट हो जायगा—

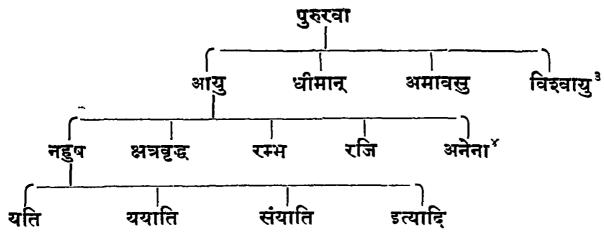

५. नहुत—यह अति प्रसिद्ध राजा था। इसका विवाह पितृ-कन्या विरजा से हुआ। यह राजा भूरवीर था।

मन्त्रहा—ऋग्वेद ९।१०१।७-९॥ का ऋषि नहुष मानव कहा गया है। उससे पहले ४-६ मन्त्रों का ऋषि ययाति नाहुर कहा गया है। ऐल या सोमवंश के लोग मानव नहीं कहे जाते। वाल्मीकीय रामायण ६६।२९,३०॥ में सूर्यवंश में एक नहुप और उसका पुत्र ययाति लिखे गये है। यह सूर्यवंश मानववंश कहाता है। यदि प्रस्तुत मन्त्रद्रप्टा ऋषि इस सूर्य-कुल का नहीं, तो अवश्य आयु-पुत्र नहुष है। यह भी संभव है कि आयव के स्थान में मानव पाठ भूल से हो गया हो।

नहुप-क्रन्या रुचि—नहुप की रुचि नाम्नी एक कन्या थी। वह च्यवन-सुकन्या के पुत्र आप्नवान् की धर्मपत्नी बनी।

१ ज्ञान्तिपर्व १६४।७३, ७४॥

२ रवर्भानोस्तु प्रभा कन्या । वायु ६८।२२ ॥ प्रभाया नहुष पुत्र । वायु ६८।२४॥ त्रह्माण्ड ३।६।२३,२४॥ यस्त्वायुर्नामा स राहोर्दुहितरमुपयेमे ॥ विष्णु ४।८।३॥ ३ वायु ९१।५१, ५२॥

४. आदिपर्व ७०।२३॥ विष्णु ४।८।३॥ वायु ९२।२॥ वायु के नाम कुछ भिन्न है।

इस सम्वन्ध को समझने के लिए भृगु-वंश का वृत्त जानना भी आवश्यक है। वह वंशवृक्ष-रूप में आगे दिया जाना है—



दशम देवासुर समाम—द्सवां देवासुर संम्राम वार्त्रघ्न था। वृत्र शिल्पिप्रजापित अथवा त्वष्टा का पुत्र त्रिशिरा विद्वरूप था। काठक संहिता में उसे असुरों का स्वस्रीय लिखा है। असुर विल की भिगती विरोचना उस की माता थी। जब देवराज इन्द्र बृत्र को मार चुका, तो ब्रह्महत्या के भय के कारण वह कही लुप्त हो गया। उस समय महर्षियों और देवताओं ने नहुप को देव-भूमि का राजा अभिपिक्त करना चाहा। ' फलत. उन्होंने ऐसा ही किया।

त्रिशिरा-त्वाप्ट्र मन्त्रद्रश या—हमने अभी लिखा है कि त्रिशिरा को मार कर इन्द्र अपने को ब्रह्महत्या का भागी मान कर छप्त हो गया। यह वात वहुत सत्य है। त्रिशिरा अथवा वृत्र ब्रह्मवादी=मन्त्रद्रश था। ऋग्वेद १०।८,९॥ इस के सूक्त है।

असुर-स्वसीय त्रिशिरा—त्रिशिरा अथवा विद्वरूप असुरो की भगिनी यशोधरा-विरोचना का पुत्र था। काठकसंहिता।१२।१०।२८॥ मे स्पष्ट लिखा हे—

विश्वरपो वै त्रिशीपिसीन् त्वष्टु पुत्रो Sसुराणा स्वस्तीय ।

१ वायु ६५।९.०-९१॥ २. वायु ६५।७२-९४॥ ३. वायु ७०।२६॥

४ वायु ६५। ०८॥ ये तीनों वैदिक वाडमय के यति है। यह पृथुरिम पृथुवन्य से भिन्न है।

५ त्रद्याण्ड ३।७२।७५॥ मत्स्य ४७|४४॥ में वृत्रघातक नवस सैत्रास है।

६ वायु ८४।१६॥ ७ महाभारत उद्योगपर्व ९।३,४॥१०।१३॥ ८ १२।१०।२८॥

९ त्रिशिरा या वृत्र की माता विरोचन की भगिनी विरोचना थी। वायु ८४।१९॥ वायु ६५।८५॥ मे त्रिशिरा की माता विरोचन-कन्या लिखी है। अन्तिम निर्णय पाठों के शुद्र होने पर हो सकेगा। १०. उद्योगपर्व ११।१॥

त्रिशिरा के तीन चना—ित्रिशिरा के चचा अथवा त्वष्टा के तीन भ्राता वरूत्री, शण्ड और मर्क थे। वे असुरों के पुरोहित थे। मैत्रायणी संहिता ४।८।१ में लिखा है—

अय वा एतो तर्हासुराणा ब्राह्मणा आस्ता त्वष्टावरुत्री । काठकसंहिता ३०।१ में इसी की प्रति-ध्विन है—अथ तर्हि त्वष्टावरुत्री आस्तामसुरब्रह्मो । पुन काठकसंहिता २७।२२ में लिखा है— बृहस्पतिदेवाना शण्डामर्का असुराणा । स्मरण रहे कि मन्त्रगत त्वष्टा, वरूत्री (यज्ञ १३।४४॥) आदि शब्द लेकर ऐतिहासिक पुरुषों के नाम रखे गए है।

ऋषि त्रिशिरा का दानव नाम—शतपथ ब्राह्मण १।६।२।९ में लिखा है कि वृत्र को अहि और दानव भी कहते थे। दनु और दनायू से पालिन होने के कारण वह दानव था।

इस संग्राम का वर्णन करते हुए महाभारत और पुराणों में कई वैदिक अलंकारो का फिर समावेश हुआ है।

नहुप से युविष्ठिर तक का काल—महाभारत उद्योगपर्व में लिखा है कि नहुप को त्रिविष्टप में रहते हुए एक शाप मिला। उसके अनुकूल नहुप को दस सहस्र वर्ष पर्यन्त सर्प के रूप में रहना था। यहां सहस्र पद किसी नियत संख्या का द्योतक नही। ऐसा हम पहले कह चुके है। परन्तु जो ऐसा नहीं मानते, उन्हें विचारना चाहिए कि महाभारत की कथा के अनुसार युधिष्ठिर के द्वारा ही नहुप का शापमोचन हुआ। अतः नहुप और युधिष्ठिर का अन्तर दस सहस्र वर्ष से अधिक का तो कभी हो ही नहीं सकता। नहुप के सर्प-रूप धारण करने की कथा योगदर्शन के व्यासभाष्य शहर में भी है।

वारहवा देवासुर सम्राम—नहुप का एक छोटा भाई रिज था। यह रिज कोलाहल नामक बारहवें देवासुर संम्राम का विजेता था।

अमुर-प्रदेश—असुरों का देश इलावर्त का एक भाग था। यह स्थान क्षीरसागर अथवा वर्तमान कैरिपयनसागर के पास था।

दैवासुर सम्राम युग—भारतीय इतिहास का यह देवासुर-संम्राम युग यहां समाप्त होता है। तव अयोध्या में वाण=ककुत्स्थ=पुरञ्जय का राज्य समाप्त हुआ होगा। छठा देवासुर-संम्राम वाण के राज्यारंभ में हुआ प्रतीत होता है। उस के पश्चात अगले छ संम्राम लगभग पचास वर्ष के अन्दर ही अन्दर हो गए होंगे। पुरञ्जय या ककुत्स्थ की कन्या का विवाह नहुप-पुत्र यित से हुआ था। ककुत्स्थ-कन्या अपने पिता की सब से छोटी सन्तान होगी। यहि यह विवाह-सम्बन्ध सत्य है, तो ककुत्स्थ और नहुप समकालीन होंगे।

१ दश वर्षमहस्राणि सर्पेरूपधरो महान् । विचरिष्यिम पूर्णेषु पुन स्वर्गमवाप्स्यिस ॥१७।१५॥

२ ब्रह्माण्ड ३।७२।८६॥ वायु ९७।८६॥ ३ डलावृतमिति ख्यात तद्वर्ष विस्तृतायतम् । यत्र यज्ञो बलेर्वृत्तो बलिर्यत्र च सयत.॥ देवाना जन्मभूमिर्या त्रिपु लोकेषु विश्रुता । मत्स्य १३५।२,३॥

४ वायु ९३।१४॥ पुराग-पाठ काकुत्स्थ है। हमे यह अगुद्ध प्रतीन होता है।

बारह देवासुर-समानों का काल—मत्स्यपुराण के अनुसार ये संम्राम ३०० वर्ष तक रहे। वायुपुराण के अनुसार दस युग तक रहे। अन्त में नहुप-भ्राता रिज द्वारा इन की समाप्ति हुई। कश्यप और दिति के पुत्र हिरण्यकिशपु के काल से लेकर वाणासुर के काल तक ये जगद्धिख्यात युद्ध हुए। कभी इन युद्धों की वास्तिविकता अत्यन्त प्रसिद्ध थी। वाल्मीिक ने रामायण और कृष्ण द्वैपायन ने महाभारत में वहुधा इन के दृष्टान्त दिए हैं। महाभारत अनुशासनपूर्व अध्याय १२६।४०-४४ में देवासुर युद्ध के व्यूद्ध होने पर परमेष्टी प्रजापित के उपदेश का उल्लेख है।

नहुप-च्यवन सवाद—यह अत्यन्त सुन्दर संवाद अनुशासनपर्व अध्याय ८५, ८६ में मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि जब च्यवन लगभग ३० वर्ष का होगा. तब भी नहुप राज्य कर रहा था।

६. ययाति—ययाति सार्वभोम राजा था। वह सोम से छटा था। यह नहुप का पुत्र था। ययाति की दो स्त्रियां थी। एक थी उशना काव्य की दुहिता देवयानी और दूसरी महाराज वृपपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा। है

देवासुर सम्राम में सहायक—यद्यपि ययाति की एक स्त्री दानवी थी, फिर भी वह इस संम्राम में देवो का सहायक वना था। यह घटना अन्तिम देवासुर संम्राम के समय की होगी। तब ययाति ने अभी यौवन में पदार्पण ही किया होगा।

भारतीय इतिहास में ययाति एक प्रसिद्ध राजा हुआ है। क्षत्रिय होते हुए भी इसने सम्पूर्ण वेद पढ़ा था। इस के सम्बन्ध में कई कथाएं प्रसिद्ध हैं। इस का एक पुरातन आख्यान भी था। यह आख्यान इस समय महाभारत और मत्स्यपुराण में मिलता है। मत्स्य में महाभारत के ययाति-चरित का प्रथमाध्याय नहीं है।

ययाति प्रजापित में दसवा—महाभारत में लिखा है कि ययाति प्रजापित से दसवां था। ' यह संख्या तभी पूर्ण होती है, जब गणना प्रचेना से आरम्भ की जाए। प्रचेना, दक्ष, अदिति,

१. अथ देवासुर युद्धमभृद्धवैगतत्रयम् । २४।३०॥ यह सम्सत युद्धों का काल प्रतीत होता है, एक का ही नहीं । २ युग वै दश ।९७।७०॥ ३ डानवेष्विव वासवः । रा० युद्धकाण्ड । २५।२६ ॥ ज्यम्बकेण यथान्वकः । युद्धकाण्ड ४३।६ ॥ इन्द्रवेरोचनाविव - । द्रोगपर्व २२।४॥ स्कन्देनेवासुरी चमूम् - । द्रोणपर्व ३६।४७॥ यथा वैरोचनिस्तथा । द्रोणपर्व ९४।७८॥ श्कृत्जम्मो यथा पुरा । द्रोणपर्व ९६।२०॥ वलायेन्द्र इवाश्विम् । द्रोणपर्व १३४।८॥ महेश्वर इवान्वकम् । द्रोणपर्व १५०।८९॥ ज्यम्बकेनान्धको यथा ॥ कर्णपर्व ५६।९॥ ४. वनपर्व १२९।४॥ ५ उद्योगपर्व १४०।३॥ ६. महाभारत आदिपर्व ९०।८॥

७. न्यूढे देवासुरे युद्धे कृत्वा देवसहायताम् । द्रोणपर्व ६३।७॥

८. ब्रह्मचर्येण कृत्स्नो मे वेट श्रुतिपय गत । आदिपर्व ७६।१३॥

९ आदिपर्वे अत्याय ७०—८८॥ मत्स्य अध्याय २५—४२॥

१० यय।ति: पूर्वकोऽस्माक दशमो य प्रजापते । आदिपर्व ७१।१॥

विवस्वान्, मनु, इला, पुरूरवा, आयु, नहुप, ययाति । इस से प्रतीत होता है कि महाभारत का युगारम्भ प्रचेता से होता है।

ययाति के रलोक—ययाति के गाए इलोक महाभारत आदि ग्रन्थों में मिलते हैं। इन इलोकों से प्रतीत होता है कि ययाति के काल में संस्कृत भाषा ऐसी थी जैसी व्यास के काल में या अश्वघोष और कालिदास के काल में।

ययाति का प्रसिद्ध रथ—ययाति को रुद्ध ने एक दिव्यगुणयुक्त रथ दिया। जनमेजय द्वितीय तक यही सब पौरवों का रथ था। तब यह बृहद्भथ द्वारा जरासन्ध को मिला। वहां से यह देवकी-पुत्र कृष्ण के पास आया। समय समय पर इस रथ का उद्धार होता रहा होगा। इस रथ के बृत्तान्त से ज्ञात होता है कि ययाति और भारत-युद्ध में कुछ सहस्र वर्ष का ही अन्तर होगा। इससे अधिक का नही।

ययाति का प्रदेश—पुरूरवा के प्रकरण में कहा जा चुका है कि उसकी राजधानी प्रतिष्ठान अर्थात् प्रयाग थी । ययाति और उस के कुछ उत्तराधिकारियों का भी वही प्रदेश था। ययाति वत्स और काशी का ईश था। ययाति ने पूरु को राज्य देते हुए कहा था कि गङ्गा और यमुना के मध्य का सम्पूर्ण देश तुम्हारा है। पूरु का शासन काशीराज्यान्तर्गतं प्रतिष्ठान में था। "

एक नाहुष का सहस्र-वर्ष सत्र—ययाति आदि कई भाई थे । वे सब नाहुष थे । उन में से किसी एक के सहस्र वर्ष के सत्र का उल्लेख बृहद्देवता ६।२२ में है । वनपर्व १३१।३,४ में यमुना तट पर उस के किसी यज्ञ का उल्लेख है।

ययाति का वंश—ययाति के पांच पुत्र थे । काव्य-पुत्री देवयानी से यदु और तुर्वसु दो तथा दानव वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा से दृह्य, अनु और पूरु तीन । ये पांचो पुत्र वंशकर थे। ययाति ने अपने राज्य का सर्वश्रेष्ठ भाग पूरु को दिया। शेष चार उत्तर-पश्चिम और पूर्व में राज्य करने छगे।

जरा-प्रदान विद्या—पूरु को राज्य के सर्वश्रेष्ठ भाग मिलने का एक कारण था । ययाति ने पूरु की अनुमित से अपनी जरा उसे संक्रामित की थी । यह बात उराना भागव के प्रसाद से हुई। वह इस विद्या को जानता था । इस पितृभक्ति के बदले में पूरु को राज्य का सर्वश्रेष्ठ भाग मिला।

ययाति वानप्रस्य-अपने पुत्रों को राज्य देकर ययाति वानप्रस्थ हो गया।

पूरु—महाभारत आदिपर्व की प्रथम वंशावली में पूरू-भार्या पौष्टी लिखी है। दूसरी वंशावली में पूरू-भार्या कौसल्या लिखी है। यदि ये वंशावलियां ठीक हैं। तो कोसल में कोई

१ द्रोणपर्व ६३१११॥ शान्तिपर्व २६११३-१६॥ वायुपुराण ९३१९४-१०१॥ २ वायु ९३११८-२७॥ सभा० २२।१६-॥ ३ उद्योगपर्व ११३१२॥ ४ गगायमुनयोर्मध्ये कृत्स्नोऽय विषयस्तव । मध्ये पृथिव्यास्त्व राजा भ्रातरोऽन्त्याविपास्तव ॥ आदिपर्व ८२।५॥ ५ वाल्मीकीय रामायण, उत्तरकाण्ड, ५९११९॥ ६. वायुपुराण ९३१६२॥ ७, आदिपर्व ८९।५॥

पुष्ट नाम का राजा होना चाहिए। इक्ष्वाकु वंश में उस समय दो एमे राजा हो सकते हैं। पृथु या विष्वगश्व। पुष्ट इन दोनों में से किसी का या इन के माइयों में से किसी का नाम होगा। पूरु के कारण उसका वंश पौरव वंश कहा जाना है।

पूरु का पुत्र जनमेजय प्रथम था।

जैन धर्म और चार्वाक मत का प्रारम्भ—पुरु से आगे का वृत्तान्त आरम्भ करने से पहले यह उचित प्रतीत होता है कि मत्स्यपुराण में वर्णित एक घटना का यहां उल्लेख किया जाए। वह घटना है जैन और चार्वाक मत के आरम्भ की।

कहते हैं वारहवां देवासुर-संग्राम समाप्त हो गया। रिज ने इन्द्र वनाए जाने की प्रतिक्षा पर देवों की सहायता की थी। देव जीत गए। इन्द्र ने अनुनय विनय करके रिज को इन्द्र बनने से परे हटा दिया। रिज-पुत्रों को यह रुचिकर नहीं लगा। तव उन्होंने नप और शूरता के वल पर इन्द्र का ऐश्वर्य कम करना आरम्भ किया। इन्द्र ने वृहस्पित से सहायता मांगी वृहस्पित ने वेदिवत होते हुए भी वेदवाहा मन चलाया। वह जिनधर्म में स्थिर हो गया और उस ने हेतुवाद या चार्वाक मन चलाया। रिज-पुत्र उस में रन हो गए और अपने तप-नेज को खो वैठे।

आयुर्वेद की चरकसंहिता, चिकित्सा स्थान १९१६ में लिखा है—"आदि काल में यहां में पशुहिंसा नहीं होती थी। मनु के पुत्र निरिध्यन्—नाभाग—इक्ष्वाकु आदि के काल से यहां में पशु मारे जाने लगे, और अत्यधिक मारे जाने लगे। अतः मनु-पुत्र पृष्ध्र को यहीय-पशुं हूंढने में वड़ा कप्ट हुआ।"

पृपभ न यहार्थ गो-वध किया। ऋषियों न उसे शाप दिया। उस शाप के अनुसार वह शूद्र हो गया। यही कारण है कि भारतीय राजकुलों में से पृपभ्र का कुल आरम्भ में ही छप्त हो गया।

इस से निश्चित होता है कि रिज-पुत्रों के काल में अथवा मनु के वंशज ककुत्स्थ आदि के काल में पशु-हिसा के विरुद्ध भारत में एक भारी विष्लव उठा होगा। तभी से जैनधर्म का प्रादुर्भाव हुआ होगा। हिसा वाले पुरातन ब्राह्मण-प्रन्थों के विधि विधानों के कारण ही तब चार्वाक मत भी चला होगा।

रामायण और महाभारत आदि प्रन्थों में हेतुवाद की बहुत निन्दा की गई है। आन्वीक्षिकी को भी भला बुरा कहा है। इस से प्रतीत होता है कि हेतुवाद चिर-काल से प्रचलित हो गया था। हमारा विचार है कि भूल सांख्य और योगातिरिक्त समस्त वेदिक द्शिन इस चार्वाक या हेतुवाद दर्शन के खण्डन में रचे गए हैं।

१, मत्स्य २४।३७-४८॥ वायु में इस कथा का सकेत मात्र है ।९१।८७-९७॥

# दसवां अध्याय

## बृहस्पति और उज्ञना-काच्य अर्थशास्त्र के दो प्रधान आचार्य

भारतीय इतिहास के पहले युग का संक्षिप्त वर्णन पूर्व अध्याय तक हो चुका। इस युग के अधिकांश भाग को हमने दैवासुर-संग्राम युग कहा है। देव-प्रदेश भारत के उत्तर-पूर्व में हिमालय में था। असुर-प्रदेश भारत के उत्तर-पश्चिम में था। इसे ही इलावर्त कहते थे। आधुनिक दृष्टि से गिलगित के समीप के देश, एशिया के रूस का दक्षिण-पश्चिम भाग और ईरान का पूर्व भाग इलावर्त के अंग कहे जा सकते हैं। इन्ही देशों में दक्ष की दिति और दृतु नामक कन्याओं की सन्तान ने अपने राज्य स्थापित किए। ये लोग दैत्य और द्रानव या असुर कहाते थे। जन्द-अवस्ता आदि प्रत्थों के मानने वाले वर्तमान ईरानी-पारसी इन्हीं लोगों की सन्तान में से हैं। काव्य और त्रिशिरा आदि विद्वान इन्हीं असुरों में रहते थे। वे मन्त्र-द्रप्टा थे। उन्हीं के कई मन्त्रों का विकृत रूप ज़न्द-अवस्ता में मिलता है। ज़न्द-अवस्ता के मन्त्रों का काल उतना नवीन नहीं, जितना कि पिश्चम के लेखक मानते हैं। जिस प्रकार पिश्चम के लेखकों ने वेद-मन्त्रों का काल बहुत निकट का मानने में भूल की है, इसी प्रकार ज़न्द के मन्त्रों के काल को निकट मानने में भी उनकी भूल हुई है।

अर्थशास्त्र वनने का कारण—उस प्राचीनतम काल में जब देव और असुर निरन्तर संप्राम कर रहे थे, तब उन्हें राजनीति शास्त्र या अर्थशास्त्र की वड़ी आवश्यकता अनुभव हुई। इस शास्त्र के साथ उन्हें धनुर्वेद की भी आवश्यकता पड़ी। काव्य असुरो का महामन्त्री था और बृहस्पति देवों का। इन दोनों आचार्यों ने ये अपेक्षित शास्त्र अपने अपने पक्ष वालों के लिए रचे।

जैमिनीय ब्राह्मण—जै० ब्रा० १।१२५ में लिखा है— वृहस्पतिर्देवाना पुरोहित आसीद् उदाना काव्योऽसुराणाम् ।

इससे ज्ञात होता है कि उन दिनों पुरोहित ही मन्त्री होता था। जै० ब्रा० का यह प्रमाण पौराणिक इतिवृत्त का समर्थन करता है।

ताण्ड्य त्रा॰ और वौधायन श्रौत—ताण्ड्य त्रा० ७।५।२० में उराना को असुरों का पुरोहित लिखा है। बौ॰ श्रौत सूत्र १८।४६ में कहा है कि इन्द्र अपनी कन्या जयन्ती देकर उराना को अपनी ओर करना चाहता था।

वाईस्पत्य और औशनस अर्थशास्त्र—इन दोनो अर्थशास्त्रों के कुछ अंश अब भी प्राप्त है। भारत-युद्ध से सोलह सौ वर्प पश्चात् होने वाले मौर्य महामन्त्री कौटल्य के पास ये अर्थ- शास्त्र विद्यमान थे। उस के पास थे मूल शास्त्र ही विद्यमान न थे. प्रत्युत ट्रोण = भारद्वाज और भीष्म=कौणपद्दत आदि के अर्थशास्त्रों में यत्र तत्र उद्धृत रूप से भी उपलब्ध थे। कौटल्य ऐसा प्रौढ विद्वान् विना सुदद्-प्रमाण इन्हें बृहस्पित और उशना का नही मान सकता था। कौटल्य अपने अर्थशास्त्र में बृहस्पित और उशना के प्रमाण वहुधा उद्धृत करता है। व्यास ने महाभारत में कई स्थानों पर बृहस्पित और उशना के इलोक उद्धृत किए हैं। प्रकाण्ड वौद्ध विद्वान् अथ्वशोप भृगु=उशना और अङ्गरा=बृहस्पित के अर्थशास्त्रों सं परिचित था। व

वृहंस्पित का शास्त्र गद्य-पद्य-मय था। वाहंस्पत्य अर्थशास्त्र के अनेक गद्यात्मक वचन आचार्य विश्वरूप ने याजवरुम्यस्मृति की अपनी वास्त्रजीडा टीका में उद्धृत किए हैं। वाहंस्पत्य अर्थशास्त्र के श्लोक शान्तिपर्व ५५।३८ में पठित हैं।

उशना के धर्मशास्त्र और धनुर्वेद के छंब छंब वचन अव भी उद्धृत रूप में मिछने हैं। वायुपुराण ६२।८० उशना का इलोक है।

इतने लेख सं निद्दिचत होता है कि जो ऋषि एक ओर मन्त्रद्रष्टा थे, वे ही दूसरी ओर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि प्रन्थ रचते थे। उन की भाषा संस्कृत थी, वेदिक नही। वैवस्वत मनु के सम्बन्ध में भी यही कहा जा सकता है। अतः आधुनिक भाषा-विज्ञानियों की वैदिक-भाषा सम्बन्धी अनक कल्पनाएं इतिहास की कसौटी पर प्रमाणित नहीं होती।

१ आदि से २८ अन्याय। आदि से ६३ अन्याय।

२ शान्तिपर्व २३।१४-१६॥५५।३८,३९॥५६।४०-४२॥११८।१०॥ हरिवश २०।३७॥

३ बुद्धचरित १।४१॥

४. त्रिवन्द्रम सस्करण, व्यवहाराध्याय पृ० २१५, २१८, २२१, २५०, इत्यादि।

# ग्यारहवां अध्याय

### ककुत्स्थ-पुत्र अनेना से मांधाता से पूर्व तक

- ५ अनेना=अनरण्य—पुरञ्जय या वाण का पुत्र अनेना था। कभी इस की शूरता वहुत प्रसिद्ध होगी। महाभारत आदिपर्व के आरम्भ में अत्यन्त प्रसिद्ध पुरातन राजाओ की जो नामावली है, उस में इस का भी नाम मिलता है। रामायण में इस का विद्येपण महातेज है। मत्स्य में यह सुयोधन नाम से स्मरण किया गया है।
  - ६ १थु अनेना-पुत्र पृथु का कोई वृत्तान्त नही मिलता।
- ७ विष्वगद्य—यह पृथु का पुत्र था। रामायण में इस नाम के स्थान में त्रिशंकु नाम मिलता है। निक्चय ही यह भ्रष्ट-पाठ है। पार्जिटर की सूची में कई पुराण-पाठों के अनुसार इस का नाम विष्ट्राश्व पढ़ा है। महाभारत चनपर्व अध्याय २०५ में प्रसंगवदा इक्ष्वाकु के उत्तरा-धिकारी कुछ राजाओं का नामोलेख है। तद्नुसार इस राजा का नाम विष्वगश्व था। पुन. महाभारत आदिपर्व में परिगणित प्राचीन प्रसिद्ध राजाओं में विष्वगश्व नाम ही मिलता है। अतः हम इस का विष्वगश्व नाम ही ठीक समझते है। विष्वगश्व पाठ मत्स्य-सम्मत भी है।

रामायण की बगावली में प्रथम पाठ-श्रश—विष्वगश्य से लेकर बृहद्श्य तक का पाठ रामायण में टूट गया है। इस का कारण स्पष्ट है। अत्यन्त प्राचीन काल में किसी रामायण के प्रतिलिपि-कर्ता ने दिए-दोप से विष्वगश्य के "श्व" से पाठ छोड़ा और आगे म्ल प्रति में शृहद्श्य के "श्व" से पाठ पढ कर लिखना आरम्भ कर दिया। ऐसी भूल प्रन्थों की प्रतिलिपि करने वाले प्रायः अब भी कर देते है। जिन्होंने हस्तलिखित प्रन्थों से सम्पादन का कार्य किया है, वे इस दिए-दोप को यथेए समझ सकते है। रामायण की टूटी हुई वंशावली में त्रिशंकु नाम कलिपत करने का भी यही कारण है। विष्वगश्य तथा बृहद्श्य नाम चार चार अक्षरों के है। उन से टूटे हुए पाठों में छन्दोभंग होता था। अतः छन्द की पूर्ति के लिए किसी शोधक ने विष्वगश्य के स्थान में त्रिशंकु नाम कलिपत कर दिया। उसे ध्यान ही नही आया कि विष्वगश्य से आगे भी पाठ टूटा हुआ है।

- ८ आई-विष्वगश्व का पुत्र आई था।
- ९. युवनाश्व प्रथम—इस का भी नाममात्र ज्ञात रह गया है।

१. आदिपर्व १।१७२॥

२ विष्णु में विष्टार्श्वपाठ ही है। वायु ८८।२६॥ में वृषदश्व पाठ है।

३ विष्वगश्वः पृथो पुत्र ।३॥

<sup>ે</sup> જ ૧૧૧૭૨૫

- १०. श्रावस्त—युवनाश्व का पुत्र श्रावस्त था । इस ने प्रसिद्ध श्रावस्ती नगरी वसाई थी। वौद्धकाल में कोसल की राजधानी यही नगरी थी। मत्स्यपुराण के अनुसार यह नगरी गौड़ देश में थी। वायुपुराण के अनुसार श्रावस्ती नगरी रामपुत्र लव के काल से उत्तर कोसल की राजधानी थी। श्रावस्त का उत्तराधिकारी वृहदृश्व था।
- ११ वृहदश्व—चिर-काल राज्य करके यह राजा वानप्रस्थ होगया। पश्चिम अर्थात् सुराष्ट्र के किसी प्रदेश में रहने वाले उदङ्क=उत्तङ्क कृषि ने इसे राजिष-धर्म त्यागने से रोका, और धुन्धु नामक राक्षस के मारने के लिए प्रोत्साहिन किया। राजा ने ऋषि को कहा कि वह न्यस्त-शस्त्र हो चुका है, अने उसका पुत्र कुवलाश्व ऋषि-आजा का पालन करेगा। यह कह कर राजा वन को चला गया।
- १२. कुवलाख = बृन्युमार—यह वडा प्रतापी राजा था। सिन्धुमरु के तीचे और सुराष्ट्र से ऊपर के स्थान में भुन्धु नामक एक महाराक्षस का वध करने के कारण इस राजा का नाम भुन्धुमार प्रसिद्ध होगया था। महासुर भुन्धु माता दनायु का पौत्र और अरूरु का पुत्र था। अरुरु असुर कारुक संहिता ३१।८ में स्मरण किया गया है।

भट्ट वाण लिखता है कि कुवलयाश्व ने अश्वतर कन्या को व्याहा। वाण न यह घटना सुवन्धुकृत वासवहत्ता के आधार पर लिखी है। मायामदालस नाम का पांच अंको वाला एक पुरातन नाटक था। उस में मेनका-सुता मदालसा का कथानक है। तालकेतु उस कन्या को मायायोग ने चुरा ले गया था। गालव मुनि कुवलयाश्व से प्रार्थना करता है कि उसे तालकेतु सं खुडाए।

मैत्रायणी उपनिपद् में कुवलयाश्व को एक चक्रवर्ती राजा कहा गया है। महाराज दशरथ के शब्दवेधी वाण से अपने पुत्र श्रयणकुमार के मारे जान पर उस का विह्नल नेत्र-हीन पिता प्रार्थना करता है कि जिस गित को सगर, शंद्य और धुन्धुमार आदि प्राप्त हुए, उस गित को उन का पुत्र भी प्राप्त हो।"

१ १२।३०॥ २. वायु ८८।३३॥

३ महामारत वनपर्वे अन्याय २०५-२०७॥ ब्रह्माण्ड ३|६३।३२-६०॥

४ विष्णुपुराण और मैत्रायणी उपनिपद् में कुवलयाश्व पाठ है। सम्भवत इस नाम के डोनों रूप चिर-काल में प्रसिद्ध है।

५ वायु ६८।३०,३१॥

६ हपेचरित, कलकत्ता सस्करण, पृ० २४८॥

७ ऋष्णमाचार्यं का सस्करण पृ० ३०५, ३३९॥

८ सागरनन्दीकृत नाटकलक्षण कोप में प्राय उद्धृत ।

९ महावतुर्वराश्रक्तवर्तिन केचिन् सुगुम्न-भूरिगुम्न-इन्द्रगुम्न-कुवलयाश्व-यौवनाश्व १।५॥

१०. टा० रा० अयो याकाण्ड ६४।४२॥

१३. दृढाश्व—कुवलाइव के तीन पुत्रों में से यह ज्येष्ठ था। मत्स्य में तीसरा पुत्र कपिलाइव भी विख्यात और प्रतापवान कहा गया है।

वाल्मीकीय-रामायण की वशावली का दूसरा पाठ-श्रंश—रामायण की वंशावली में धुन्धुमार के पश्चात फिर एक पाठ-भ्रंश हुआ है। कारण इसका भी पूर्व-पाठ-भ्रंश के कारण के समान है।

- १४ प्रमोट—यह दढाश्व-तनयथा। ब्रह्माण्ड और विष्णु में यह नाम छूट गया है, पर मत्स्य में विद्यमान है।
  - १५ हर्यश्व प्रथम--यह प्रमोदात्मज था। इक्ष्वाकु हर्यश्व के पास गालव ऋषि गया था।
  - १६ निकुम्भ-यह क्षात्रधर्म रत राजा हर्यद्व प्रथम के पश्चात् हुआ।
  - १०. संहताथ-निकुम्भ का रण-विशारद्-सुत था ।
  - १८. कुगाथ—संहताश्व का पुत्र कुशाश्व था। इसकी पत्नी हैमवती हपद्वती थी।
  - १९. प्रसेर्नाजत्-कृशाश्व का सुत प्रसेनजित् था।

पौरव-कुल का वर्णन करते हुए हम आगे बताएँगे कि प्रारम्भ के पौरव राजाओं के नामों में आदिपर्व की दूसरी वंशावली में महाराज अहंपाति के पश्चात और ऋच=रौद्राइव से पहले सात नाम मिलते हैं। पुराणों में ये नाम महाराज कुरु के भी पश्चात लिखे मिलते है। पार्जिटर ने पुराण-पाठ ही ठीक माने है। इमारा ऐसा विश्वास नही। कुरु के पश्चात तो ये नाम हो ही नहीं सकते। जिस स्थान पर ये नाम महाभारत में अव मिलते हैं, उस से कुछ ही नीचे इनका स्थान हो सकता है। इस का कारण पौरव कुल के उल्लेख समय स्पष्ट किया जायगा।

अस्तु, महाभारत की दृसरी वंशावली के अनुसार किसी प्रसेनजित् की सुयन्ना नाम की एक कन्या थी। वह पौरव महाभौम की पत्नी वनी।

२० युवनाथ द्वितीय—इस युवनाइव ने पौरव मितनार की कन्या गौरी से विवाह किया। इन दोनों का पुत्र प्रसिद्ध चक्रवर्ती मांधाता हुआ। मांधाता की माना होने से यह देवी इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हो गई है। पुराणों में मांधाता शब्द की निरुक्ति दिखाने के लिए एक लम्बी कथा घड़ी गई है। अश्वघोय उस कथा से परिचित था। यह कथा सर्वथा काल्पनिक है। वायुपुराण में गौरी को मांधाता की जननी लिखा है। यह निरुक्ति वैसी है, जैसी दक्ष और महाभारत आदि शब्दों की।

१ कपिलाश्रश्च विख्यातो बौन्धुमारी प्रतापवान ।१२।३२॥ २ उद्योगपर्व ११३।१८॥

९ ब्रह्माण्ड ३।६३।६५, ६६॥ शिवि औशीनर की माता का नाम भी दपद्वती था। वायु ९९।२१॥

४ पार्जिटरकृत प्राचीन भारतीय-ऐतिहा, पृ० ११०।

५. बुद्धचरित १।१०॥

६. गौरी कन्या च विख्याता माधातुर्जननी शुभा। वायु ९९।१६०॥ युवनाश्व सुतस्तस्य त्रिषु लोकेष्वतियुति.। अन्तिनारात्मजा गौरी तस्य पत्नी पतित्रता ॥ वायु ८८।६५॥

यह युवनाश्व तीनों लोको मे अति द्युतिमान था। इस न अपनी पत्नी का दूसरा नाम बाहुदा रख दिया। गौरी-पुत्र होने से मांघाता गौरिक भी कहा जाता है।

मन्त्रहा युवनाश्व—पुराणों की ऋषि-वंशाविष्यों में एक युवनाश्व आद्गिरस ऋषियो में स्मरण किया गया है। युवनाश्व द्वितीय ही मन्त्रद्रष्टा प्रतीत होता है। युवनाश्व, मांधाना, पुरुकुत्स और त्रसदस्यु अर्थात् पिता, पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र सव राजर्षि थे।

१ अभिशस्ता तु सा भर्त्रा नदी सा वाहुटा ऋता । वायु ८८।६६॥

२ वायु ८८।६६॥

## बारहवां अध्याय

### पुरु-पुत्र जनमेजय से मतिनार पर्यन्त

- ८ जनमेजर्य प्रथम—पुरु या पूरु का पुत्र जनमेजय था। उसकी भार्या अवन्ता माधवी थी। इस राजा ने तीन अरवमेध किए। अन्त में यह वानप्रस्थ हुआ।
- ° प्राचिन्वान् = अविद्य--जनमेजय प्रथम के पुत्र का नाम अविद्य प्रतीत होता है। वायुपुराण में अविद्ध नाम है। इसका दूसरा नाम प्राचिन्वान् है। यह समुद्रपर्यन्त प्राची दिशा में गया।

आदिपर्व को वशावली में पाठ-श्रश—महाभारत आदिपर्व की दूसरी वंशावली में प्राचिन्वान् से आगे यवीयान् के अन्त तक के पांच राजाओं का उल्लेख करने वाला पाठ टूट गया है। इसका कारण अत्यन्त स्पष्ट है। प्राचिन्वान् के अन्त में "आन्" है और यवीयान् के अन्त में भी "आन्" है। अतः इनके मध्य के पाठ का ट्रटना छेखक का दृष्टि-दोष है। संभव है आदिपर्व के किसी हस्तिलिखित ग्रन्थ में कभी सारा पाठ याथातथ्य से मिल जाए।

- १० प्रवीर-प्राचिन्वान् या अविद्ध का पुत्र प्रवीर था। इसकी भार्या का नाम इयेनी अथवा है। इया था। भ
- ११ मनस्यु—यह प्रवीर का पुत्र था। इसे चतुरन्त पृथिवी का गोप्ता कहा गया है। यहां पर महाभारत के पूना संस्करण का पाठ भी सन्तोषदायक नहीं। उसके मूल पाठ के अनुसार मनस्यु की स्त्री कोई सौवीरी थी। इस शब्द के पाठान्तरों से प्रतीत होता है कि मनस्यु का एक नाम सौवीर था। संभव है प्रवीर को सुवीर भी कहते हों और इसीलिए मनस्यु सौवीर हो ।
- १२ अभयद=सुभू—यह मनस्यु के तीन पुत्रों में से एक था। व्यास इसे ग्रूर और महारथ लिखता है।<sup>६</sup>
  - १३. सुन्वन्त=धुन्धु—यह अभयद का पुत्र था ।
- १४ यवीयान्=बहुगवी—पुराणों में यह नाम बहुगत या बहुगवी पढ़ा गया है। इसी की स्त्री अइमकी होगी।<sup>७</sup>
- १५ सयाति-आदिपर्व की दूसरी वंशावली के अनुसार इसने इपडान् की कन्या वाराङ्गी से विवाह किया।
  - १६ अहयाति—यह संयाति का पुत्र था।
    - १ आदिपर्व ९०।११॥
- २ ९९। २०॥ ३ आदिपर्व ९०। १२॥
- ४ आदिपर्व ८९|६||
- ५ आदिपर्व ८९।६॥
- ६ आदिपर्व ८९|७||
- ७ आदिपर्व ९०।१३॥

वगावली की गटवट—यहां से आदिपर्व की दूसरी वंशावली में फिर गडवड़ आरम्भ होती है। इस वंशावली में इस से आगे सात नाम ऐसे हैं, जो तंसु और दुण्यन्त के समीप और ऋक्ष प्रथम से कही पहले होते चाहिएं। इस का कारण स्पष्ट है। इन में से एक का विवाह कृतवीर्य की कन्या से हुआ। एक का विद्में की कन्या से हुआ। एक का प्रसेनजित् की कन्या से हुआ। कृतवीर्य हैहय वंश में मांधाता और मितनार के परचात् हुआ। प्रसेनजित् कितीय वालमिकीय रामायण के अनुसार मांधाता के परचात् उसी वंश में हुआ। विद्में याद्ववंश का था। वह भी दुःण्यन्त आदि के परचात् ही है। इसलिए ये नाम दुःण्यन्त के परचात् होने चाहिएं।

पाजिटर की मृल—पुराणों में ये नाम ऋक्ष द्वितीय से पहले हैं। पाजिटर ने इसे ही ठीक माना है। वहां ये नाम हो ही नहीं सकते। महाभारत की दृसरी वंशावली में इन नामों के अन्त में ऋक्ष नाम है। इसी का दृसरा नाम ऋचेयु था। इस ऋक्ष को देख कर इस का दृसरे ऋक्ष से पुराणों में मेल किया गया है। विद्वान् लोग इस वात को विचार सकते है।

इस विषय में वैदिक प्रत्यों का साक्ष्य—र्जिमिनीय ब्राह्मण २।२७९ और उस के आरण्यक ३।२९।१ में एक कौरव्य-राज उच्चै:श्रवा का उल्लेख है। यह राजा भारत-युद्ध-काल सं कुछ ही पहले होना चाहिए, कारण कि वह दर्भ शातानीक का समकालीन था। पुराणों की वंशावली में उच्चै:श्रवा या उस के किसी भाई आदि का नाम शन्तन और प्रतीप से पहले नहीं है। वहां तो इन आठ राजाओं के नाम ही हैं। सौमाग्य से आदिपर्व की पहली वंशावली में उच्चै:श्रवा और उस के कई भाइयों के नाम मिलते है। इन की स्थिति प्रतीप से पहले है। इस से ज्ञात होता है कि प्रतीप से पूर्व के राजाओं के ज्ञान के लिए आदिपर्व की पहली वंशावली ही प्रामाणिक है। पुराणों में इस स्थान एर जो आठ राजा लिखे गए हैं, वे लेखक-प्रमाद से जोड़े गए हैं। उन का स्थान अन्यत्र है।

१७. रौड़ाश्व—मत्स्य में इसका नाम भद्राश्व है। पुराणों के अनुसार इसकी भार्या घृताची नाम की अप्सरा थी। महाभारत आदिपर्व की पहली वंशावली में घृताची नाम नहीं है, केवल अप्सरा ही लिखा है। रौद्राश्व और घृताची के ऋचेयु आदि दश पुत्र थे।

आदिपर्व की प्रथम वंशावली और वायुपुराण के अनुसार रौद्राश्व का दूसरा नाम अनाधृष्टि था। वायु के अनुसार अनाधृष्टि राजर्षि था।

१८ ऋषेयु—यह रौद्राश्वका प्रधान-पुत्र था। इसकी भार्या तक्षक-कन्या ज्वलना थी। आदि-पर्व की दूसरी वंशावली में इस का नाम ज्वाला भी है। इस तक्षक का कुल अभी ज्ञात नहीं हो सका। वायु में इसे भी राजर्षि लिखा है। ऋचेयु और उस के शेष नौ भ्राता-राजसूय और अश्वमेध-याजी थे।

१. तुलना करो पूर्व पृष्ठ ३८। २ वायु ९९।१२३॥ मत्स्य ४९।४॥

वायु के अनुसार ऋचेयु की रुद्रा आदि दस भगिनियां थी। उन का भर्ता आत्रेय-वंशज प्रभाकर था। इस से स्वस्ती आत्रेय पुत्र हुए। प्रभाकर का पुत्र सोम और सोम के ब्रह्मिष्ठ पुत्र दत्त आत्रेय और दुर्वासा थे। इन दोनो की कनिष्ठा भगिनी ब्रह्मवादिनी अपाला थी। उ

१९ मितनार=अन्तिनार—यह ऋचेयु का पुत्र था। आदिपर्व की पहली वंशावली में इसे विद्वान् लिखा है।

द्वादशवार्षिक-सत्र—इस राजा ने सरस्वती के तट पर एक वारह वर्ष का यज्ञ किया था। मत्स्य के अनुसार इस की स्त्री का नाम मनस्विनी था। आदिपर्व की दूसरी वंशावली और वायु में मतिनार-भार्या का नाम सरस्वती लिखा है। प्रतीत होता है कि इस दीर्घ-सत्र के अवभृथ के पीछे मनस्विनी का नाम सरस्वती हो गया।

मितनार का वंश भारतीय इतिहास में वहुत प्रसिद्ध हुआ है। इसी के वंश में जहां एक ओर भरत ऐसा प्रसिद्ध चक्रवर्ती हुआ, वहां दूसरी ओर कण्व और मेधातिथि ऐसे ऋषि हुए। इस का थोडा सा वंश-बृक्ष नीचे लिखा जाना है—

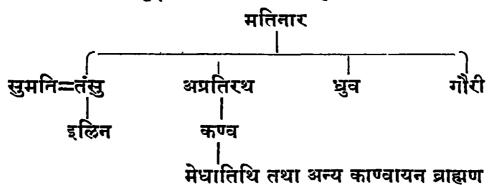

महाभारत और पुराणों में यहां स्वरूप भेद है, परन्तु हमारे मत में पूर्विलिखित वंश-वृक्ष हीं ठीक है। मातिनार-कन्या गौरी चक्रवर्ती मांधाता की जननी और युवनाश्व की भार्या थी। अप्रतिरथ का वंश बहुत ही भाग्यवान् वंश था। पहला प्रसिद्ध कण्व इसी का पुत्र था। इस कण्व का पुत्र ब्रह्मवादी मेधातिथि था। मेधातिथि काण्व के सूक्त ऋग्वेद में सुविख्यात है।

इनमें से तंसु वंश-प्रवर्तक था। उस के कुछ में दु ष्यन्त और भरत हुए।

यह अध्याय यहां समाप्त किया जाता है। अगला अध्याय चक्रवर्ती राजाओ का है। उस एक ही काल में चैत्ररथ शशबिन्दु, मांधाता यौवनाइव, और आविक्षित् मरुत्त हुए थे। उन का दिव्य वर्णन आगे है।

१ वायुपुराण ७०/६७-७७॥ ९९।१२५-१२७॥ २ हरिवश १।३१।१७॥

<sup>--</sup> ३ तुलना करो—अपालात्रिसुता त्वासीत् । बृहद्देवता ६।९९ ।। ऋग्वेदभाष्य ८|९९।२ से आगे २ अपाला ' के₋आख्यान के लिए सायण शाख्यायनब्राह्मण के वचन उद्धृत करता है ।

४. आदिपर्व ( पृना सस्करण की ) प्रथम वैशावली ८९।११ का एक अधिक पाठ यशस्विनी नाम रखता है। यह मनस्विनी नाम का ही पाठान्तर है।

# तेरहवां अध्याय

#### चक्रवर्ती काल

अव हम भारतीय इतिहास के उस युग में प्रवेश करते हैं, जिस का हमें पर्याप्तवृत्त ज्ञात है। उस काल में यद्यपि कई छोटे छोटे साधारण साम्राज्य भी थे, तथापि कई साम्राज्य वड़े विशाल और महान् वन चुके थे। ऐसा पहला साम्राज्य यादव-कुल के शशविन्दु चक्रवर्ती का था।

## १--शशविन्दु चक्रवर्ती

पूर्व-ऐतिहा<sup>3</sup>—ययानि पुत्र यदु था। उस का एक पुत्र कोण्टु था। कोण्टु-पुत्र वृजिनीवान् था। उस का पुत्र स्वाही था। स्वाही-पुत्र म्हाद्गु था। उस का पुत्र चित्ररथ था। इस चित्ररथ का पुत्र चक्रवर्ती शशविन्दु था।

ये प्रधान राजा ही है—यादव वंशावली के ये राजा प्रधान राजा ही है। वहुत संभव ही नहीं अपितु निश्चित है कि इस वंशावली में कई साधारण राजाओं के नाम छोड़ दिये गए हैं।

देश—यदु-पुत्र क्रोपु का देश वर्तमान विदर्भ देश था। यही देश राशविन्दु का था। सभव है शशविन्दु और उस के पूर्वजो के पास विदर्भ में भी वहुत अधिक प्रदेश हो। शशविन्दु के कुल में उस में वारह पीढी पश्चात् विदर्भ नाम का एक राजा हुआ। उसी के कारण इस देश का नाम विदर्भ हुआ। विदर्भ में पहले इस देश का क्या नाम था, यह अभी ज्ञात नही।

अश्वमेवयाजी—शशविन्दु ने कई अश्वमेध यज्ञ किए। इस के पास हिरण्य का भारी कोश था। इस ने वहुत सोना वांटा।

विस्तृत परिवार—शशिविन्दु का परिवार अत्यन्त विस्तृत था। इस के अनेक पुत्र और कन्याएं थी। सब से बड़ी कन्या का नाम विन्दुमती था। शशिविन्दु के पुत्रो की अधिकता के सम्बन्ध में एक अनुवंश इस्रोक पुरातन पुराण से स्टेकर मत्स्य और वायु ने सुरक्षित रखा है।

शशिवन्दु और मान्धाता—शशिवन्दु की कन्या विन्दुमती मांधाता की पत्नी थी। मांधाता की विजयों में शशिवन्दु और उसके परिवार ने बड़ी सहायता की होगी।

१. शशबिन्दुरिति ख्यातश्रक्रवर्ती वभूव ह । मत्स्य ४४।१८॥ चक्रवर्ती महासत्त्व । वायु ९५।१९॥ ब्रह्माण्ड ३।७०।१९॥ मैत्रायणी उपनिपद् १।४॥ . २ वायु ९५।१४-२०॥ मत्स्य १४-२१॥

३. मत्स्य ४४।१८,२०॥ ४ वायु ९५।२०॥

लम्बा राज्य--शशविन्दु का राज्य चिरकाछ तक रहा।

शशिवन्दु के कुल में टायभाग—ताण्ड्य ब्राह्मण २०/१२/५ में लिखा है—चित्ररथ का कापेयों ने यह कराया। उस अकेले को अन्नादि का अध्यक्ष बनाया। इसिटिए चित्ररथ की संतान अर्थात् शशिवन्दु और उस के वंश में एक ही क्षत्रपति होता है। शेष उस के अनुजीवी होते है। इस का अभिप्राय यह है कि जैसे मनु के कई पुत्रों में राज्य बांटा गया, यदु के पुत्रों में राज्य बांटा गया, उस प्रकार चित्ररथ की भावी सन्तान में राज्य का विभाग नही हुआ, प्रत्युत राज्य एक का ही रहेगा, शेष भाई उस एक के अनुलम्बी हुए। यही प्रकार वर्तमान इक्नलेण्ड में है।

#### २—चक्रवर्ती मान्धाता<sup>3</sup>

११ मांधाता—युवनाइव डितीय का पुत्र सुप्रसिद्ध चक्रवर्ती मान्धाता था।

सार्वभौम—मांघाता चक्रवर्ती ही नहीं प्रत्युत सार्वभौम सम्राट् था। चक्रवर्ती राजा की विजय भारत सीमा में ही होती है। मान्धाता सप्तद्वीप पृथिवी का विजेता था। अतः वह सार्वभौम कहाता है।

काल-स्वत्यपुराण के अनुसार यह पन्द्रहवें त्रेतायुग में था। पुराणों का युग-परिमाण अभी हमें अज्ञात है। सब पुराणों में यह युग-परिमाण एक समान है भी नहीं। महाभारत का युग-परिमाण और ढङ्ग का है। एक युग पांच वर्ष का होता है, दूसरा ६० का, तीसरा ७२० वर्ष का। एक ज्यौतिष-युग है। जब तक यह युग-समस्या पूरी स्पष्ट न हो जाए, तब तक पुरानी युग-गणना का याथातथ्य से देना ही हमारा काम है।

अनावृष्टि—इस बात में महाभारत प्रमाण है कि मान्धाता के समय १२ वर्ष की अनावृष्टि हुई।

विज्ञित्रजय अोर समकालीन-भूप — महाभारत शान्तिपर्व अध्याय २८ में लिखा है — यश्चाद्गार तु वृपतिं महत्तमसित गयम् ।

- १ शशिवन्द्रिमा भृमिं चिर भुक्त्वा दिव गत. ॥ द्रोणपर्व ६५।११॥
- २. त्रेलोक्यविजयी नृप । वायु ८८।६७॥ ३ विचारी ह वै कावन्वि । .... म मान्वातुर्यीवना-श्वस्य सार्वभौमस्य राज सोम प्रस्तमाजगाम् । गो० ब्रा० १।२।१०॥
- ४ पश्चम. पश्चद्रया तु त्रेताया सबभूव ह । मान्याता चक्रवर्ती तु तदोत्तद्भपुर सर. ॥४७।२४३॥ तथा वायु ९८।९०॥
- ५ देखो हमारा वैदिक वाड्मय का इतिहास, प्रथम भाग, सन् १९३५, पृ० ११।
- ६ वनपर्व १२ ॥ ७ मान्यात्रा प्रवर्तिता पन्यानो दिग्विजयाय । हर्षंचरित सप्तम उच्छ्वास, पृ० ७५७-७५८ । ८ पाजिटर इस समकालीनता को ठीक नहीं समझता । ए इ हि ट्रै० पृ० १४१, १४२ । हम पाजिटर का मत ठीक नहीं समझते ।

मान्वात्वजेतुमिमौ हि योग्यौ लोकानिप त्रीनिह किं पुनर्गाम् । अश्वघोष-कृत बुद्धचरित १०।३१॥

अत बृहद्रथ चैव मावाता समरेऽजयम् ॥८८॥ यौवानाश्चो यदातार समरे प्रत्ययुभ्यत । विस्फारेर्घनुषो देवा द्योरभेदीति मेनिरे ॥८९॥

पुनः महाभारत द्रोणपर्व अध्याय ६२ में लिखा है—

जनमेजय सुधन्वान गय पृकं वृहद्रथम्।

अमित च नृग चैव मात्राता मानवोऽजयम् ॥१०॥

इन इलोको में मांधाना से विजित कुछ या सव राजाओ के नाम हैं। व स्पष्टीकरणार्थ नीचे लिखे जाते है—

१. अङ्गार

५ अङ्ग बृहद्रथ=पूरु बृहद्रथ

२. मरुत्त

६ जनमेजय

३ असिन

७. सुधन्वा

४ गय

८. नृग

१. पूर्वोक्त सूची का अङ्गार दुह्यु की सन्तान में था। वायु और हरि-वंश आदि पुराणो में दुह्यु की वंशावली का उल्लेख करते हुए कहा है—

योवनाक्वेन समरे कृच्छ्रेण निहतो वली ।

युद्ध सुमहद।मीत् मासान् परिचतुर्दश ॥

इस अङ्गार का राज्य पीछे गान्धार नाम से प्रख्यात हुआ। इसिटिए महाभारत वनपर्व अध्याय १२७ में इस को गान्धाराधिपति कहा गया है—

तेन सोमकुलोत्पन्नो गायाराविपतिर्महान्। गर्जनिव महामेघ प्रमन्य निहत गरें ॥४३॥

यह युद्ध चौदह मास तक होता रहा। मांधाता ने इसे कप्टों से जीता होगा। कृच्छू शब्द से यही प्रतीत होता है। वहुत सम्भव है कि मांधाता ने अपने दोनो सम्वन्धियों मितनार और दाशिवन्दु से इस युद्ध में सहायता छी हो।

२. महत्त—मांधाता के समकालीन दो महत्त हो सकते हैं। एक तो तुर्वसु-कुल का अन्तिम राजा महत्त और दूसरा मनुपुत्र प्रांशु के कुल का महत्त। इन दोनो महत्त नामक राजाओं को पार्जिटर ने मांधाता के वहुत पीछे रखा है। हमारा मत है कि मांधाता का समकालीन महत्त प्रांशु-कुल का राजा था। दूसरे महत्त के मांधाता के समकालीन मानने में कुछ अड़चनें हैं।

मानव महत्त—यह महत्त वेदिक और पौराणिक साहित्य में आविक्षित्- महत्त के नाम से प्रसिद्ध है। पुराणों में इसके पिता का नाम अविक्षित्र छिखा है।

१. वायु ९९।८॥ हरिवश ३३।२५॥ २. तेन ह महत्त आविक्षित ईजेऽआयोगवो राजा । शत० ब्रा॰ १३।५।८।६॥ ऐतेन ह वा ऐन्द्रेण महाभिषेत्रेण सवर्त आद्गिरसो महत्तम् आविक्षितमभिषिषेच । ऐ॰ ब्रा॰ ८।२१॥ तथा देखो शा॰ श्रौ॰ १६।९।१४॥

- ३ अमित—मांधाता का समकालीन यह कौन राजा था, इसका हम निश्चय नहीं कर सके।
  - ४ गय-इसका स्पर्टीकरण अभी अपेक्षित है। यह संभवतः आमूर्तरयस् गय होगा।
- ५ अङ्ग वृहद्रथ—इसे पौरव वृहद्रथ भी कहा है। यह पौरव-कुल का राजा था। इसी ने अङ्ग देश बसाया था।

अङ्ग अत्यन्त प्रतापी राजा था। द्रोणपर्व के इसी षोडशराजोपाख्यान में अङ्ग पौरव का भी आख्यान मिलता है। इसका अश्वमेध यज्ञ अत्यन्त प्रसिद्ध हो चुका था। इसके पास धन की विपुल राशि थी।

अङ्ग और ऐतरेय ब्राह्मण—अङ्ग बृहद्रथ के असाधारण अश्वमेध का ज्वलन्त वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण ८।२१ में भी मिलता है। महाभारत और ऐतरेय ब्राह्मण के तत्सम्बन्धी प्रकरण के पढ़ने से निश्चय होता है कि ऐतरेय का अङ्ग ही महाभारत का बृहद्रथ अङ्ग था। ऐतरेय ब्राह्मण में बृहद्रथ या अङ्ग को वैरोचन अर्थात् विरोचन का पुत्र कहा गया है। इस इतिहास के पृष्ठ ५० पर हम लिख चुके हैं कि विल असुर प्राह्माद-विरोचन का पुत्र था। इसी प्रकार इस पौरव अर्थात् आनव विल के पिता का नाम भी विरोचन होगा। पुराणों में यह नाम नष्ट होगया है। केवल विल और अङ्ग दो नाम रह गये हैं। संभव है कि विल से पहला नाम विरोचन हो और सुतपा उसका विशेषण हो।

मत्स्यपुराण और वैरोचन-बिल—मत्स्यपुराण की आनव वंशावली में यद्यपि विरोचन का नाम नहीं मिलता, तथापि इसी विल और दीर्घतमा की कथा में—बिनैरोचिन के, बलेवैरोचनस्य अवि प्रयोग मिलते हैं। मत्स्य में कहीं कहीं भूल से इस विल को दानव भी कहा है।

पाजिटर का भ्रान्त मत—हमारा विचार है कि यही अङ्ग मांधाता का समकालीन था। पाजिटर ने वंशाविलयों की तुलना में इसका वास्तिवक स्थान हिला दिया है। पाजिटर के अनुसार यह अङ्ग मांधाता के वहुत वहुत पश्चात् हुआ। हमें पाजिटर की वात सर्वथा असंगत प्रतीत होती है। महाभारत और ऐतरेय का संगत अध्ययन हमारे पक्ष में है।

१. शान्तिपर्व २८।१११॥ वनपर्व ९२।१७—॥

२. पार्जिटर ने चक्रवर्ती भरत को मावाता से २३ पीडी परचात् रखा है और अङ्ग को भरत का समकालीन वनाया है। यह ठीक प्रतीत नहीं होता। अङ्ग मावाता का समकालीन था। भरत उन से २३ पीडी नहीं,
प्रत्युत पाच छ. पीट्टी परचात् हुआ है। इस कारण विल का समङालीन दीर्घतमा भरत का यज्ञ कराता था।
ऐतरेय ब्राह्मण ८।२१॥ में दीर्घतमा और चक्रवर्ती भरत की समकालिकता कही है। दीर्घतमा एक सहस्र वर्ष जीता
रहा। यह शाखायन आरण्यक में लिखा है—तत उ ह दीर्घतमा दश पुरुषायुषाणि जिजीव। २।१७॥
अश्वघोष को यह वात शात थी—गौतमं दीर्घतपसं महर्षि दीर्घजीविनम्। बुद्धचरित ४।१८॥

३. मत्त्य ४८।५८॥ ४ मत्त्य ४८।८९॥ ५ मत्त्य ४८।६७॥

अङ्ग वसुहोम—महाभारत शान्तिपर्व अध्याय १२२ में अङ्गो के राजा वसुहोम का वर्णन है। सम्राट् मांधाता ने उस से राज-शास्त्र का उपदेश लिया था। यह वसुहोम वृहद्रथ के सम्ब-निधयों में से कोई होगा।

६-८. जनमेजय, सुधन्वा और नृग-इन तीनों राजाओं का पता हम नहीं लगा सके।

इन राजाओं की समकालिकता—ये आठ राजा मांधाना के समकालीन थे, इस विषय में महाभारत के पूर्व दो स्थलों का प्रमाण है। प्रतीन होता है कि मांधाता सम्बन्धी कभी एक बृहदितिहास विद्यमान होगा। उस में मांधाना के दिग्विजय का विस्तृत बृत्तान्त देख कर महाभारतान्तर्गत षोडशराजोपाख्यानस्थ मान्धाना का बृत्तान्त रचा गया होगा।

माथाता का पाताल विजय—हर्पचरित में संकेत किया गया है कि मांधाता विजय करता हुआ पाताल तक गया।

मन्त्रदृष्टा—मांधाता राजर्षि था। पुराणों में यह आद्गिरस ऋषि माना गया है। ऋग्वेद १०।१३४ इस का दृष्ट सूक्त है।

गुरु—मांधाता का गुरु उत्तङ्क था। कहीं कही इसे उदङ्क भी लिखा है।

बहुन सौभरि और मायाता—विष्णुपुराण में एक सौभरि-चरित मिलता है। उसके अनुसार बहुन सौभरि के साथ मांधाता की ५० कन्याओं का विवाह हुआ था। ऋग्वेद मण्डल आठ के सूक्त १९-२२ और सूक्त १०३ एक सोभरि काण्य के हैं।

कण्व एक क्षात्रोपेत ब्राह्मण था । पार्जिटर के अनुसार कण्व का जन्म अजमीढ के पश्चात् हुआ और अप्रतिरथ से कण्व की उत्पत्ति लेखक-प्रमाद का फल है। कण्व कई हुए हैं। एक कण्व ने भरत का एक यज्ञ कराया था। वह अप्रतिरथ का पुत्र होगा। कण्व और सोभरि-संबंध निम्नलिखित है—



१ मान्याता मार्गणव्यसनेन सपुत्रपौत्रो रसातलमगात् । हर्षचरित तृतीय उच्छ्वास, पृ० २४४।

२ सत्स्य १४५।१०२॥ ३. सत्स्य ४७।१४३॥ ४. ४।२॥

५. ए. इ. हि. ट्रे. पृ० २२७। ६. वायु ९९।१२९-१३१॥ विष्णु ४।१९।३-७॥

यदि सोभिर काण्व मेधातिथि के भाइयों में से कोई हो, तो वह मांधाता की कन्याओं से विवाह कर सकता है।

माधाता के राज्य का विस्तार—महाभारत और पुराणों में मांधाता के राज्य-विस्तार के सम्बन्ध में एक क्ष्ठोक मिळता है। उस के अनुसार सूर्योदय के प्रदेश से छेकर सूर्यास्त तक का सारा प्रदेश मांधाता के राज्य में था।

दाशरिथ राम अपने पूर्वज मान्धाता की एक कथा वानर वालि को सुनाता है।

विवाह—यादव कुल में चित्ररथ का पुत्र शशविन्दु मांधाता के काल में राज्य करता था। उस की कन्या विन्दुमती संसार में अप्रतिमरूपा थी। वह अपने सब भाइयों में ज्येष्ठा थी। उस से मांधाता ने विवाह किया।

सन्ति—मांधाता की सन्तान दो भागों में विभक्त हुई। एक भाग क्षत्रियों का था और दूसरा था ब्राह्मणों का। उन का वंश-चृक्ष निम्निलिखित है—



मृत्यु—मान्धाना छवण से मारा गया।

#### ३--- मरुत्त चक्रवर्ती

कुल—यह सुप्रसिद्ध मरुत्त मनु-पुत्र प्रांशु के कुल में था । हम पहले पृष्ठ ४८ पर कह चुके हैं कि पार्जिटर ने नाभानेदिए और प्रांशु के कुल को मिला दिया है । नाभानेदिए और मलन्दन तथा वत्सिप्र वैश्य हो गए थे । वे किसी राज्य के स्वामी नहीं वने । उनके कुल में प्रांशु क्षत्रिय का होना संदिग्ध सा है । मनु-पुत्र प्रांशु एक क्षत्रिय राजा था । उसका वर्णन पुराणों में अवश्य मिलना चाहिए । वर्तमान पुराणपाठों में भलन्दन, वत्सिप्र और प्रांशु को

१ यावत्सूर्यं उदयति यावच प्रतितिष्ठति । सर्व तद्यीवनाश्वस्य मांधातु क्षेत्रमुच्यते ॥ वायु ८८।६८॥ विष्णु ४।२।६५॥ द्रोणपर्व ६२।११॥ २ रामायण, किष्किन्धा काण्ड १८।३४॥

इ वायु ८८।७०॥ ४ मावाता शक्र का अर्ध-राज्य प्राप्त करके भी विषयों में अतृत रहा । यह अश्वघोष कि लिखता है । बुद्धचरित ११।१३॥ सौन्दरनन्द ११।४३॥ सौन्दरनन्द के श्लोक का पूर्वार्ध महाभारत, वनपर्व १२७।३५॥ से वहुत समता रखता है । तुलना करो रामायण, उत्तरकाण्ड ६७।८॥

५ रामायण, उत्तरकाण्ड ६७।२१॥ ६ चक्रवर्तिसमी नृपः। वायु ८६। ।।।

एक कर दिया गया है। यह निश्चय ही पाठ-भ्रंश के कारण हुआ है। वस्तुतः वत्सप्रि या उसके पुत्र के पश्चात् नाभानेदिएकुछ वहुत साधारण गति को प्राप्त हो गया होगा।

प्राग्न-वश—प्रांशु-पुत्र प्रजानि था। प्रजानि का पुत्र खनिनेत्र, उसका पुत्र श्रुप और श्रुप-पुत्र विंश था। विंश का पुत्र विविंश, विविंश का खनिनेत्र दृसरा और उसका पुत्र करंधम था। करन्धम का पुत्र अविक्षित्र और उसका पुत्र मरुत्त था। महाभारत में मरुत्त को करन्धम-पुत्र ही कहा है। परन्तु यह पुरातन ग्रंथों की परिपाटी है। पुत्र का अर्थ पौत्र भी होता है। इस सूची के अनुसार मरुत्त प्रांशु से दशम और मनु से ग्यारहवां है। इस सूची में भी कई साधारण नाम छोड़ दिए गए हैं।

अख़मेव और दिग्विजय—मरुत्त ने एक महान् अश्वमेध यज किया । उस यह का उहिलेख दातपथ और ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। महाभारत के आद्वमेधिकपर्व के अध्याय ४-११ में भी इस मरुत्त के असाधारण यज्ञ का वर्णन है। ब्राह्मणों में उद्धृत एक पुरातन गाथा का अभिप्राय महाभारत के मरुत्त-यज्ञ-सम्बन्धी लेख से सर्वथा मिलता है। उस गाथा या श्लोक के अनुसार—मरुत्त के यज्ञ में मरुत, अग्नि और इन्द्र आदि दुसरे देव उपस्थित थे। यह वात महाभारत में भी लिखी है। इस राजा के यज्ञ में अनेक पृथिवीपाल विराजमान थे।

कन्या-दान—मरुत्त का याज्ञिक अङ्गिरा-पुत्र संवर्त था। मरुत्त ने अपनी कन्या उसे दी। काल—आद्वमेधिकपर्व में मरुत्त का काल नेतायुग-मुख लिखा है। परन्तु महाभारत की काल-गणना पुराणों की काल गणना से भिन्न है। पुराणों के अनुसार दक्ष, मनु आदि आद्य नेतायुग में थे। आद्वमेधिकपर्व के इस प्रकरण में मनु को रुतयुग में लिखा है। वायुपुराण ८६।७ में मरुत्त के पितामह करन्धम का नेता-युगमुख में होना लिखा है। हम पहले पृ० ७१ पर लिख चुके हैं कि मत्स्य के अनुसार मांधाता पन्द्रहवें नेतायुग में था। अतः यदि यह मरुत्त मांधाता का समकालीन माना जाए, तो उसका भी वही काल होगा। ब्रह्माण्ड ३।८।३४—३६ का यह प्रकरण टूट चुका है। उसे देखकर विद्वान जनो को धोखा नहीं होना चाहिए कि मरुत्त द्वापर में था।

ं यहरेश—आइवमेधिकपर्व के अनुसार मरुत्त का यह कही हिमालय के पूर्व में हुआ था। वनपर्व १२९।१६ के अनुसार संवर्त वाले इस मरुत्त का यह कुरुक्षेत्र में हुआ था। संभवतः इसने कई अरवमेध यह किए होगे।

आयोगव महत्त—शतपथ ब्राह्मण में महत्त को आयोगव राजा कहा गया है। इस आयोगव शब्द का एक तो सीधा अर्थ है, शूद्र से वैदया में उत्पन्न व्यक्ति। परन्तु महत्त के संबंध में

१ \_ शान्तिपर्व २४०।२८॥

२. शतपथ १३।५।४।६॥ ऐतरेय ८।२१॥

**३ं. शान्तिपर्व २४०।२८॥** 

४ आइवमेविक पर्व ४।१७॥

५ आइवमेविक पर्व ४।२॥

६. महाभारत, अनुशासनपर्व ८३।१३॥

ऐसी कोई वार्ता हमें ज्ञात नहीं। दूसरे अर्थ का अनुमान किया जा सकता है अर्थात् मरुत्त की राजधानी अयोगु हो, और इस कारण उसे आयोगव कहा गया हो। अथवा मरुत्त के पिता का नाम अयोगु हो।

दीर्घजीवी महत्त—मांधाता के साथ युद्ध के समय यह राजा वृद्ध होगा। मांधाता ने युद्ध में उसे मारा नहीं होगा, पराजितमात्र किया होगा। उसकी छंबी आयु का उल्लेख द्रोणपर्व में मिलता है।

नीचे उन राजकुलो की नामाविलयां हैं जिन में मांधाता के समकालीन राजा थे।

| मनु               | मनु                          | मनु                | मनु                   | मनु       | मनु                    |
|-------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|------------------------|
| इला               | इला                          | इला                | इस्वाकु               | प्रांशु   | नरिप्यन्त              |
| पुरूरवा           | पुरूरवा                      | पुरूरवा            | विकुक्षि              |           | द्म                    |
| आयु               | आयु                          | आयु                | ककुत्स्थ              | प्रजानि   | राष्ट्रवर्धन           |
| नहुष              | नहुष                         | नहुष               | अनेना                 | •         | सुधृति                 |
| ययाति             | ययाति                        | ययाति              | पृथु                  | खनित्र    | नर                     |
| यदु               | अनु                          | पूरु               | विष्वगश्व             | ••        | केवल                   |
| क्रोष्टु          | सभानर                        | जनमेजय $ { m I} $  | आर्द्र                | श्चुप     | बन्धुमान्              |
| •••               | कालानल                       | प्राचिन्वान्       | युवनाश्व $ {f I} $    | इक्ष्वाकु | वेगवान्                |
| <b>वृजिनीवान्</b> | सृञ्जय                       | प्रवीर             | श्राव <del>स्</del> त | विंश      | बुध                    |
| ••                | पुरञ्जय                      | मनस्यु             | <b>वृहद्</b> श्व      | •         | तृणविन्दु <sup>२</sup> |
| •                 | जनमेजय                       | अभयद्              | कुवलाभ्व              |           |                        |
| स्वाही            | महाशाल                       | सुधन्वा            | <b>र</b> ढाश्व        | विविंश    |                        |
| •                 | महामना चक्रव                 | ार्ती धुन्धु       | प्रमोद्               |           |                        |
| उशीनर             | तितिश्च                      | बहुगव              | हर्यश्व $ {f I}$      | खनिनेत्र  |                        |
| शिवि              | रुराद्रथ <del>=</del> बृहद्र | थ संयाति           | निकुभ्भ               | सुवर्चा   |                        |
| रुशंद्गु मद्रक आ  | दि हेम=सेन                   | अहंयाति            | संहताश्व              | करंधम     |                        |
| ~ •• 4            | सुतपा                        | रौद्राश्व          | कृशाश्व               | • •       |                        |
| -                 | विरोचन                       | ऋचेयु <sup>३</sup> | प्रसेनजित्            | ••        |                        |
| चित्ररथ           | बिल                          | मतिनार             | युवनाइव II            | अविक्षित् |                        |
| शशबिन्दु          | अङ्ग बृहद्रथ                 | •                  | मांधाता <sup>४</sup>  | मरुत्त    |                        |
|                   |                              |                    |                       |           |                        |

<sup>•</sup> १ यौवनेन सहस्राब्द मरुत्तो राज्यमन्वशास् ॥५५।५६॥

२ तृतीय त्रेतायुगमुख वायु ७०।३०,३१॥ ८६।१५॥

३ इस से कुछ पश्चात् दत्त आत्रेय था। वह दशम त्रेता युग में था। ४ पन्द्रहवें त्रेता युग में।

# चौदहवां अध्याय

### आनव-कुल और पुरातन पंजाव

आरम्म—सार्वभौम ययाति का एक पुत्र अनु था। इस अनु से आनव-वंश का प्रादुर्भाव हुआ। इस कुल के राजाओ का संक्षिप्त वर्णन गत पृष्ट की वंशावली के अनुसार किया जाता है।

कालानल—अनु का एक पुत्र समानर और उसका पुत्र कालानल था। मत्स्य और वायु दोनों ही कालानल को विद्वान् कहते हैं। अतः यह मन्त्रद्रण होना चाहिए।

मज्जय, पुरज्ञय--कालानल का पुत्र सञ्जय और उसका पुत्र पुरञ्जय था।

जनमेजय—पुरञ्जय का पुत्र जनमेजय था। इसे मत्स्य और वायु में राजर्षि लिखा है। इसके भी मन्त्र होगे।

महाशाल—जनमेजय-पुत्र महाशाल इन्द्र सदश प्रतिष्ठितयशा था। वह वेदो में परिशात अर्थात् प्रवीण था।

महामना चक्रवर्ती<sup>3</sup>—महाशास्त्र का पुत्र महामना था । इतने प्रतापी राजा का अव नाम ही शेप है। वह सुरगणों से पूजित था।

उशीनर और तितिश्च—महामना के दो पुत्र थे। ये दोनो वंशकर थे। इन में से तितिश्च-वंश का संक्षिप्त वर्णन गत अध्याय में अड्न यहद्रथ के वर्णन में हो चुका । यहां उशीनर के कुछ का वृत्तान्त कहा जाता है।

उशीनर को धर्मज्ञ कहा गया है। उशीनर पञ्जाव की अधिकांश भूमि का राजा होगा।
पान पिलया—उशीनर की पांच पिलयां थी। वे पांचो राजिंप-वंशो की थी। उनके नाम
थे—नृगा, कृमी, नवा, दर्वा और हपद्वती। इन पिलयों द्वारा उशीनर के वृद्धावस्था में तप
के पश्चात् क्रमशः पांच पुत्र थे। वे पञ्जाव के कई भागों के राजा वने। उनका वंश-वृक्ष
निम्निखिलत है—

१ गत्स्य ४८।११॥ वायु ९९।१३॥

२. वेदेषु स परिज्ञात । हरिवश १।३१।२१॥

३. सप्तद्वीपेश्वरो जज्ञे चक्रवर्ती महामना । मत्स्य ४८।१४॥ सप्तद्वीपेश्वरो राजा चक्रवर्ती महायशा: । वायु ९९।१७॥

४. वायु ९९।१९॥ ब्रह्माण्ड ३।७४।१८॥

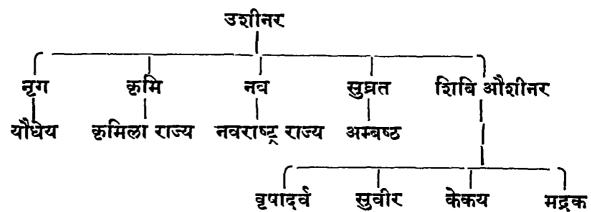

यौषेय—इन में से नृग के पुत्र यौधेय क्षत्रिय थे। वे शतद्रु-तट पर वर्तमान वहावलपुर की सीमा के साथ साथ वसे थे। इस प्रदेश को अब जोहियवार कहते हैं।

कृमिलापुरी—इसका बसाने वाला कृमि था। इस नगर की स्थिति का अभी तक निश्चय नहीं हो सका । वैजयन्ती कोश में यादवप्रकाश लिखता है—कुमालकारत सौवीरा । यहां कृमालिक पाठ शुद्ध प्रतीत होता है।

नवराष्ट्र—इस की स्थिति भी अनिश्चित है।

5

अम्बर्ध—इस राज्य का बसाने वाला उशीनर-पुत्र सुव्रत या। किसी विजयी अम्बष्ट राजा का उल्लेख ऐतरेय ब्रा० ८।२१ में किया गया है। पञ्जाबान्तर्गत होशियारपुर ज़िले का अम्बोटा पुराने अम्बष्टों का अवशेष है।

शिवि औशीनर—यह बहुत धार्मिक राजा था। इस ने शिविपुर नामक नगर बसाया। यह नगर वर्तमान शोरकोट है। जो झंग नगर के समीप है। इस ने दश अश्वमेध किए थे।

शिव-पुत्र—शिवि के चार पुत्र थे। उन में से मद्रक, केकय और सौवीर ने अपने अपने जनपद बसाए। यही जनपद मद्र, केकय और सौवीर नाम से प्रसिद्ध हुए। इन का अधिक वर्णन भारत-युद्ध-काल के अध्याय में होगा। चौथा पुत्र या कदाचित ज्येष्ठ पुत्र वृषादर्व था। उस का राज्य शिविपुर में ही रहा। उ

सम्राट् मोंधाता तक इतिहास का प्रसंग मिलाने के लिए यह संक्षिप्त वर्णन किया गया है।

१ कर्निघम, पुरातत्त्वविभाग रिपोर्ट, भाग १४। २ द्रोणपर्व १०।६५॥

<sup>3.</sup> वृषादर्विकुल ह वै शिविकुल वभ्व । श्राद्धेतिहासोपनिषत्, मैसूरु प्राच्यकोशागारस्थ लिखितप्रन्थसूची, प्रथम सम्पुटम्, पृ० ७५६।

# पन्द्रहवां अध्याय

### ऋग्वेद का काल

अव भारतीय इतिहास का वह युग आ गया कि जिस में वेद-काल पर विचार करना अनुपयुक्त नहीं होगा। अतः इस अध्याय में वेद-काल सम्वन्धी अनेक मतो की परीक्षा की जाती है। इस वात में कोई सन्देह नहीं कि वेद-काल के साथ आर्य अथवा भारतीय इतिहास का घनिष्ठ सम्वन्ध है।

आधुनिक पाथात्य विचार—गन सों वर्ष में पादचात्य लेखको ने ऋग्वेदादि के काल के सम्बन्ध में अनेक विचार प्रकट किए हैं। उन के अनुसार ऋग्वेद का काल ईसा-पूर्व १२००—२४०० तक का है। कई लेखक ईसा-पूर्व १२०० वर्ष ऋग्वेद का काल मानते है, दूसरे १५०० ईसा-पूर्व, तीसरे २००० ईसा-पूर्व, इत्यादि । इन विचारों का आधार पादचात्य-भाषा-विज्ञान कहा जाता है। यह भाषा-विज्ञान उपादय होने हुए भी बहुधा निराधार कल्पनाओं पर स्थिर है। इस लिए इस के परिणाम ऐतिहासिक परीक्षा की कसीटी पर ठीक नहीं उतरते।

पण्डित तिलक का मत—भाषा-विज्ञान के अतिरिक्त वेद-काल-निर्णायक एक और विज्ञान भी कहा जाता है। वह है ज्यौतिष-विज्ञान। मन्त्रों में और ब्राह्मण प्रन्थों में कुछ ऐसे वचन मिलते हैं, जो ज्यौतिष-गणनाओं के क्षेत्र में आते है। उन गणनाओं का निरीक्षण करके परलो-कगत महाराष्ट्र-विद्वान् वालगङ्गाधर तिलक ने अपना प्रसिद्ध ग्रन्थ "ओरायन" मृगाशीर्ष लिखा था। उन के अनुसार आर्यसम्यता का पहला गुग् पूर्व-मृगाशीर्ष गुग् या अदिति-युग है। इस का काल ६०००—४००० ईसा-पूर्व था। उस काल में परिष्कृत वैदिक सूक्त नहीं थे। दूसरा गुग मृगाशीर्ष-युग है। यह लगभग ४०००—२५०० ईसा-पूर्व तक था। वेद के अनेक सूक्त इस युग में गाए गए। तीसरा युग कृत्तिका-युग है। इस का आरम्भ २५०० ईसा पूर्व से हुआ और १४०० ईसा पूर्व तक रहा।

मण्डल-रचना पर पाश्चात्य-मत—पाश्चात्य लेखको का एक और भी मत है । वे कहते हैं कि ऋग्वेद के प्रथम और दशम मण्डल वहुत नए हैं। सम्भवतः ईसा से १५०० वर्ष पहले बने थे।

अब ऐतिहासिक दृष्टि से इन मतों की परीक्षा की जाती है। भारत-युद्ध ईसा से कोई ३१३८ वर्ष पहले हुआ। उस भारत-युद्ध में अनेक क्षत्रिय-कुल लड़े। उन क्षत्रिय कुलो का आरम्भ दक्ष प्रजापित, कश्यप और अत्रि आदि ऋषियों से हुआ। ये ऋषि एक भारी जलण्लावन या प्रलय के पश्चात हुए थे। उन ऋषियों या प्रजापितयों के पास भगवान, ब्रह्मा की कृपा से वेद विद्यमान था। वेद को प्राजापत्य श्रुति भी कहते हैं। ब्राह्मणग्रन्थों में भी वेद-श्रुति का आरम्भ प्रजापित से माना गया है। अ

मन्त्रद्रष्टा ऋषि—उस मूल श्रुति का समय समय पर विभिन्न ऋषियों ने विभिन्न प्रकार से विनियोग आदि किया। इस कारण इन ऋषियों का नाम वेद-सूक्तों के साथ सुरक्षित रखा। गया। पुराणान्तर्गत वंशाविलयां पृथु वेन्य और मृनु आदि के कालसे वनने लगीं। उन वंशाविलयों में मन्त्रद्रपाओं को विद्वान् आदि कहा गया है। आधुनिक पुराण-वंशाविलयां भी उन्हीं पुरानी वंशाविलयों की प्रतिलिपि-मात्र है। इस लिए इन से मन्त्रद्रपा ऋषियों का ठीक ठीक ज्ञान हो सकता है।

वैदिक-ऋषियों के नाम सन्देह से परे हैं—वेद के ऋषियों के नाम पुराणवंशों में ही नहीं थे। उन के नाम ब्राह्मण-प्रनथों में भी थे। ये ब्राह्मण-प्रनथ समय समय पर बनते रहे। इन का अन्तिम प्रवचन भारत-युद्ध से कोई सौ वर्ष पहले हुआ। इन दोनों स्नोतों का संवाद बताता है कि ऋषि-नामों में कोई भूल नहीं हुई। इस का एक और भी कारण है। वेद अथवा वैदिक सूक्त आरम्भ से कण्ठस्थ होते आ रहे थे। ययाति ऐसा राजा कहता है कि सम्पूर्ण-वेद मेरे श्रुति-पथ को प्राप्त हुआ है। इस लिए सूकों के साथ ही साथ ऋषियों का स्मरण भी अट्टूट चला आया। इस वियय में आर्य-परम्परा वहुत सुरक्षित रही।

वेद-काल का निर्णय—जो साधारण लोग ऋषियों को मन्त्रद्रष्टा नही मानते, और भूल से उन्हें मन्त्रकर्ती मानते है, उन के लिए भी ऋषियों के इतिहास से विभिन्न वेद-काल-निर्णय का कोई दूसरा निश्चिन मार्ग नहीं हो सकता। इस लिए इस इतिहास के गत अध्यायों के आधार पर हम मांधाता के काल की ऋग्वेद की स्थित का दिग्दर्शन कराना चाहते है। आगे इस का वर्णन किया जाता है—

| सूक्त                             |
|-----------------------------------|
| १०।१४८॥                           |
| १०।७२॥                            |
| १०।१२९॥                           |
| १०।१३॥                            |
| <।२७–३१॥                          |
| १०।१४॥                            |
| १०।१५४॥                           |
| १०।१०॥                            |
| १०।६१,६२॥                         |
| १०।९२॥                            |
| <ા૪રૂ,૪૪॥                         |
| <b>વા</b> ફટાા૧૦ા૪ <b>५,૪</b> ફાા |
| १०।१०१॥                           |
| १०।९५॥                            |
|                                   |

ऋपि सूक्त

मारीच कश्यप १।९९॥९।६४,९१,९२.११३,११४॥

कवि या काव्य उद्याना ८।८४॥९।४७-४९,७५-७९.८७-८९॥

१५. शची पौलोमी १०।१५९॥

१६,१७ त्रिशिरा १०।८,९॥

१८. बृहस्पित आङ्गिरस १०।७१॥

१९ च्यवन १०।१९॥

२०. मांघाता यौवनाश्व १०।१३४॥

२१ संवर्त आङ्गिरस १०।१७२॥

२२ जमद्गि १०।११०॥

इस सूची के वनाने में हमने दशम मण्डल के सूक्तों का अधिक ध्यान रखा है। इस सूची के अनुसार महाराजा मांधाता के काल तक ऋग्वेद के दशम मण्डल के २२ सूक्त अवज्य विद्यमान थे। ऋग्वेद के दशम मण्डल में कुल १९१ सूक्त हैं। उन में से २२ का काल हम ने निर्धारित कर दिया। जेप रहे १६९ सूक्त। इन में से भी अनेक एसे सूक्त हैं, जो मांधाता के काल में समुपलब्ध थे। परन्तु उन के ऋषियों का एतिहासिक सम्यन्थ वताने के लिए हमारे पास यहां स्थान नहीं है।

अव सोचने का स्थान है कि पाश्चात्यों का भाषा-विज्ञान कितना सत्य है ? उन के अनुसार दशम मण्डलस्थ मन्त्रों की भाषा और उन में प्रकट किए गए विचार बहुत नवीन समय के हैं। कदाचित ईसा से १४०० या १५०० वर्ष पहले के हैं। इस के विषरीत हम ने दिखा दिया है कि सम्राट् मांधाता के काल में दशम मण्डल के कम से कम २२ सूक्त उपलब्ध थे। दशम मण्डल का नासदीय १०।१२९ सूक्त तो आद्य त्रेतायुग में दक्ष आदि के समय उपस्थित था। उस का ऋषि प्रजापित परमेष्ठी है। पाश्चात्य लेखक इसे बहुत ही नया सूक्त कहते हैं।

यह है आधुनिक भाषा-विज्ञान का फल, जिस पर पाश्चात्यों का इतना वल है। विचार-वान् महाराय देख सकते है कि पारचात्य-विचार ने वेद के सम्बन्ध में कितने भ्रान्तवाद फैला दिएहैं। आर्य-मात्र का यह प्रथम कर्तव्य है कि इस प्रकार के भ्रान्त और परम हानिकारक मतो का तीव्र-विध्वंस करें। आर्य इतिहास अब भी सुरक्षित है। उसके यथार्थ अध्ययन की कमी है।

यदि त्रेतायुग कम से कम ३००० वर्ष का और द्वापर कम से कम २००० वर्ष का माना जाए, तथा त्रेता की सिन्ध ३०० वर्ष की मानी जाए, और भारत-युद्ध ईसा से ३१३८ वर्ष पहले माना जाए, तो आद्य त्रेतायुग ईसा से लगभग ८४०० वर्ष पहले होगा । तव प्रजापितयों के पास सारा वेद था। मांधाता और दक्षप्रजापित के काल में लगभग १५०० वर्ष का अन्तर हो सकता है। इसलिए ईसा से लगभग ७००० वर्ष पहले ऋग्वेद के पूर्वोक्त सूक्त अवश्य विद्यमान थे। इससे न्यून समय हो ही नहीं सकता। वस्तुतः वेद ब्रह्मा जी के काल में आ रहा है।

# सोलहवां अध्याय

#### मतिनार-पुत्र तंसु से अजमीढ पर्यन्त

२० तसु—मितनार के अनेक पुत्र थे। महाभारत की प्रथम वंशावली में उसके चार पुत्रों के नाम है। वायु और मत्स्य में तीन पुत्र विणत है। मत्स्य का पाठ अधिक विकृत प्रतीत होता है। आदिपर्व की प्रथम वंशावली में तंसु को महावीय लिखा है। आदिपर्व की दूसरी वंशावली में तंसु की स्त्री का नाम कालिन्दी लिखा है। यह वात व्यास ने अपनी ओर से नहीं लिखी, किन्तु किसी पुरातन अनुवंश इलोक के रूप में उद्धृत की है।

२१ डिलन—इिलन पर पौराणिक वंशाविलयों में वड़ी गड़वड़ हुई है। पुराणों के अनुसार इिलन एक कन्या थी। महाभारत में इिलन एक राजपुत्र है। वर्तमान परिस्थित में पुराणों का पाठ शुद्ध नहीं हो सकता। इिलन इस सारी भूमि का विजेता था। वह विजयी राजाओं में श्रेष्ट था। उसकी स्त्री रथंतरी थी। वायु के अनुसार इिलन ब्रह्मवादी था। परन्तु पुराणों की ऋषि-वंशाविलयों में यह नाम नहीं है। महाभारत में इसे इिलल कहा है।

२२ दुःपन्त=दुःपन्त—संस्कृत वाड्मय में यह राजा सुविख्यात हो चुका है। कालिदास की अमर कृति ने यह नाम संसार भर में प्रसिद्ध कर दिया है।

पित्रया—वैसे तो महाराज दुप्यन्त की कई पित्तयां होंगी, पर पूना-संस्करण के आदिपर्व की वंशाविलयों के कई पाठान्तरों से प्रतीत होता है कि दुःषन्त की दो पित्तयां वहुत प्रसिद्ध थी। एक शक्तनला दूसरी लक्ष्मणा। लक्ष्मणा को एक पाठान्तर में भागीरथी कहा है। यह केवल पाठ टूटने के कारण हुआ है।

महाभारत में शकुन्तला को वेदिमध्यमा कहा है।" स्मरण रहे द्रौपदी भी वेदि-मध्यमा थी।

कण्व—आदिपर्व में एक शाकुन्तलोपाख्यान है। इसका आरंभ ६२ अध्याय से होता है उसमें लिखा है कि मालिनी नदी के समीप चैत्ररथ वन में कण्व का आश्रम था। यह कण्व काक्यप था। पुराणों की ऋषि-वंशाविल्यों में एक आङ्गिरस कण्व का नाम है। काश्यपों में कोई कण्व ऋषि नहीं लिखा। यही काश्यप कण्व है जो चक्रवर्ती भरत का प्रधान याश्विक था। कर्याचित यही कण्व अप्रतिरथ का पुत्र हो। परन्तु यह कण्व शकुन्तला-विवाह तक गृहस्थ नहीं था।

१ आदिपर्व ८९।१३॥ २ आदिपर्व ८९।१४॥५०।२९॥ ३ वायु ९९।१३२॥

४ राजा ताताजगामह दु.पन्त-इलिलात्मज । पूना सस्करण के आदिपर्व में ४५वा प्रक्षेप, पिक्त ११।

५. पूना सस्करण के आदिपर्व का ४५वा प्रक्षेप, पक्ति १३। ६ आदिपर्व ६४।१८—२५॥

७ आदिपर्व ६९।४८॥

विशाल राज्य—महाराज दुःपन्त चतुरन्त पृथियी का गोप्ता था। मलेच्छ-राज्य पर्यन्त सव सीमा उसने जीत ली थी।

#### २३. चक्रवर्ती भरत

दुःषन्त का पुत्र भरत था। यह राजा भारतीय इतिहास में वहुत प्रसिद्ध हुआ है।
पूर्व रुक्षण—शाकुन्तल भरत वाल्यकाल से ही चक्राकिंतकर था। वह छः वर्ष की
अवस्था में ही अति वलवान् था। इस लिए वह सर्वदमन कहाता था।

भरत-जन्म सवधी कुछ इलोको की प्राचीनता—शकुन्तला भरत सहित महाराज दुःपन्त की राज-सभा में पहुँची। जब दुःपन्त शकुन्तला के स्वीकार करने में आनाकानी कर रहा था, तब अशरीरिणी वाक् वोली—

महा माता पित पुत्रो येन जात स एव सः—इत्यादि । यह इलोकार्ध आदिपर्व ६९।२९ वायु ९९।१३५ मत्स्य ४९।१२ आदि में है। इस के साय भरत संबंधी कुछ और इलोक भी वही है। ये सब इलोक महाभारत के काल से वहुत पूर्व के प्रतीत होते है। कौंटल्य ने पुत्रविभाग-प्रकरण में किन्ही पुरातन आचार्यों का एक मत उपस्थित किया हैं—

माता भस्त्रा यस्य रेतस्तस्यापत्यम् इत्यपरे 3—यह मत कौटल्य से पूर्व के अर्थशास्त्रकारों में से किन्ही का होगा । संभव है यह मत द्रोण, भीष्म या उद्धव का हो । इस सत में महाभारत आदि के पूर्वोक्त इलोक की पूरी छाया है । अतः स्पष्ट ज्ञान होता है कि ये इलोक अति प्राचीन काल से प्रसिद्ध चले आ रहे होगे।

दिग्वजय—भरत चक्रवर्ती ही नही प्रत्युत एक सार्वभौम सम्राट् भी था। उस ने यमुना सरस्वती और गङ्गा के तीरों पर अनेक अश्वमेध यज्ञ किए। महाभारत के अनुसार उस ने ३५ अश्वमेध किए। उस की विजय-यात्राएं अनेक हुई होगी। हमें उन में से किसी एक का भी जान नहीं है। मरत समितिंजय भी था।

अश्वमेध-यज्ञ--भरत ने शुद्ध जाम्बूनद्-सुवर्ण के वने सहस्र कमल कण्व को दिए। भरत के किसी अश्वमेध का कराने वाला दीर्घतमा मामतेय था। यह यज्ञ मण्णार देश में हुआ था। भरत का एक और यज्ञ साचीगुण देश में हुआ। भरत ऐसा कर्म पश्चमानवो अर्थात् हु आदि पांच भाइयों के कुलो में किसी ने भी नही किया। दीर्घतमा मामतेय वड़ा दीर्घ-

१. आदिपर्व ६२।३--५॥ २. आदिपर्व ६८।४-७॥ तथा देखो होणपर्व ६८।१-७॥

<sup>3.</sup> आदि से ६४वा अन्याय।

४. सार्वभौम प्रतापवान् । आदिपर्व ६९।४७॥ ५. मत्स्य ४९।११॥ ६. आरण्यकपर्व ८८।७॥

७ द्रोणपर्व ६८।८॥ ८. द्रोणपर्व ६८।१९॥

९. दीर्घतमा मामतेयो भरत दौष्यन्तिमभिषिपेच । ऐ० ब्रा० ८।२३॥

१०. ऐ० ब्रा० ८।२३॥

जीवी था, अतः वह भरत के यज्ञ में उपस्थित हो सकता है । अश्वघोष दीर्घतमा को दीर्घजीवी समझता था। मण्णार और साचीगुण कुरुक्षेत्र के कुछ देशों के पुरातन नाम होंगे।

सौग्रम भरत—ऐतरेय ब्राह्मण के महाभिषेक प्रकरण में कुछ पुरातन इलोक उद्भृत है। शतपथ ब्राह्मण के अश्वमेध प्रकरण में भी कुछ गाथाएं उद्भृत है। इन गाथाओं में से तीन गाथाएं दोनो ब्राह्मणों में प्रायः समान ही हैं। इन गाथाओं में से एक में ऐतरेयानुसार भरत को दौष्यन्ति कहा है। शतपथ में इसी स्थान पर दौष्यन्ति का पाठान्तर सौद्युद्धि है।

क्या इलिन सुयुम्न था—शतपथ का लेख अत्यन्त प्रामाणिक हैं। उस से प्रतीन होता है कि या तो तंसु का नाम सुद्युम्न होगा या इलिन का । सभव है पुराण-पाठो में भासने वाली इलिना इसी इलिन की भगिनी हो। अस्तु, हर अवस्था में विद्वान् अन्वेपकों को भरत के सौद्युम्न नाम का कारण खोजना चाहिए। इसके साथ हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि मनु-पुत्री इला का दूसरा नाम सुद्युम्न था। उसी प्रकार यहां भी इलिन सुद्युम्न हो सकता है।

भरत-पितया—भरत की तीन मुख्य पित्तयां प्रसिद्ध है। आदिपर्व की दूसरी वंशावली के अनुसार काशीराज सर्वसेन की कन्या सुनन्दा भी भरत की एक पत्नी थी।

भरद्राज=वितय—भरद्वाज के सम्बन्ध में पुराणों में एक विचित्र कथा लिखी है। हमें यह कथा भी व्युत्पित्तमात्र दर्शाने वाली प्रतीत होती है। महाभारत की प्रथम वंशावली में भरद्वाज का वर्णन है अवश्य, परन्तु उससे यही ज्ञात होता है कि भरत का पुत्र भुमन्यु भरद्वाज से नियोग द्वारा उत्पन्न हुआ था। तथा वितथ भुमन्यु का पुत्र था।

दीर्घजीवी—भरद्वाज दीर्घायु था। वह रसायनसेवी था। र

वो और नाम—वायु ९९।१५७ में भरद्वाज को द्विमुख्यायन (द्व्यामुन्यायण-मत्स्य) और द्विपितर भी कहा है। संभव है ये भुमैन्यु के विशेषण हो। पुराण-पाठ यहां अत्यन्त भ्रष्ट हो चुके है, अत: उनसे तथ्य का जानना कठिन हो गया है।

आदिपर्व की दूसरी वंशावली में भुमन्यु को सुनन्दा और भरत का पुत्र कहा है।

२४ भुमन्यु=भुवमन्यु—यह भरत या भरद्वाज का पुत्र था। पौरवों का यह अत्यन्त प्रसिद्ध राजा था। इसका वंश-वृक्ष नीचे दिया जाता है—

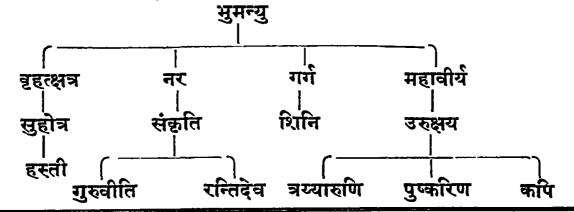

१ गौतम दीर्घतमसं महर्षि दीर्घजीविनम् । बुद्धचरित ४।१८॥ २ गतपथ १३।५।४।१२॥

उचरकसहिता, मृत्रस्थान १।२६॥
४ चरकसहिता, चिकित्सास्थान १।४॥

भुमन्यु के कुल में नर और गर्ग द्विजाति हो गए। इन्हें क्षत्रोपेत ब्राह्मण कहते हैं। पुराणों के अनुसार तीसरा कुल महावीर्य या वीर्यवान का कहा जाता है। इस शब्द के अनेक पाठान्तर हैं। ऋग्वेद १०।११८ का ऋषि उरुक्षय आमहीयव है। वहुत संभव है महावीर्य या वीर्यवान के स्थान में मूलपाठ अमहीयव हो। तब मत्स्य ४९।३६ और वायु ९९।१५९ का शुद्ध पाठ निम्नलिखित होगा—

वृहत्क्षत्रोऽमहीयवो नरो गर्गस्च वीर्यवान्—अमहीयव का कुल ब्राह्मण हो गया । इस पाठ के विषय में पार्जिटर की भी यही सम्मति हैं।

आिंद्रिस-साकृत्य, गार्ग्य, काप्य—नर का वंदा संकृति के कारण सांकृत्य हो गया। गर्ग से गार्ग्य ब्राह्मण हुए और किप के कारण अमहीयव के कुल का एक भाग काप्यों का हुशा। ये तीनों वंदा आङ्गिरस पक्ष के हुए।

पाणिनि का मत्र—महामुनि पाणिनि भारत के इतिहास का अपार पण्डित था । वह गत एक सहस्र वर्ष के पण्डितों के समान इतिहास के नाम से भयभीत नहीं होता था । पाणिनि ने अपने अपिरिमित इतिहास-ज्ञान की छटा अपने तिद्धत प्रकरण में दिखाई है। उसने एक सूत्र रचा—किपिवोधादाद्विरमें ४।३।३०॥ इस सूत्र के अनुसार आद्भिरस किप के वंशज काण्य कहाते है। वे दूसरे कापेय थे जिन्होंने इस किप से कई सौ वर्ष पहले शशिवन्दु चक्रवर्ती के पिता चित्ररथ का एक यज्ञ कराया था।

नर भारहाज, गर्ग भारहाज, सुहोत्र भारहाज—भुमन्यु के दोनो पुत्र नर और गर्ग ऋषि हुए। नर भारहाज ऋग्वेद ६।३५,३६ का ऋषि है। गर्ग भारहाज ऋग्वेद ६।३५,३६ का ऋषि है। गर्ग और नर का भाई यहत्क्षत्र था। उसका पुत्र सुहोत्र भारहाज ऋग्वेद ६।३१,३२ का ऋषि था। इस प्रकार प्रतीत होता है कि वैदिक नर भारहाज का सम्वन्ध वताने के लिए ही पुराणों में भुमन्यु से पहले भारहाज का प्रकरण जोड़ा गया है। वस्तुतः वह भरत के क्षेत्र में नियोग करने वाला था।

साकृत्य रिन्तिवेव—इस रिन्तिदेव ने अपने शुभ गुणो के कारण संस्कृत-वाङ्मय में अच्छी ख्याति प्राप्त की है। इसकी प्रसिद्धि का प्रमाण यह है कि द्रोणपर्व के पोडशराजोपा-ख्यान में भी इसका उपाख्यान है।

राजधानी—इसका राज्य चर्मण्वती नदी अथवा राजस्थान में वर्तमान चंवल नदी के समीप होगा। उसकी राजधानी दशपुर थी। आजकल का दसोर या प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान मन्दसोर ही पुरातन दशपुर है।

१ ए०इ०हि०ट्रै०पृ०२५०। २. सत्स्य ४९।४१॥ वायु ९९।१६४॥ ३ ताण्ड्य ब्रा०२०।१२।५॥ तथा इस इतिहास का पृ० ७१। ४ द्रोणपर्व ६७।५॥ ५. मेघदूत १।४६-४८॥

इतिहास में इसके दान बहुत प्रसिद्ध है। अश्वघोष बुद्धचरित में लिखता है कि सांक्राति रन्तिदेव ब्रह्मिष हो गया था, पर मुनि वसिष्ठ के कहने से पुनः राज्यश्री को धारण करने लगा। रन्तिदेव और वासिष्ठ का उल्लेख महाभारत में है।

२५ वृहत्क्षत्र—पुराणों के अनुसार भुमन्यु का वंश-कर पुत्र बृहत्क्षत्र था। आदिपर्व की दोनों वंशाविलयों में यह नाम ट्रूट गया है। इसका कारण स्पष्ट है। बृहत्क्षत्र के अन्त में त्र है और सुहोत्र के अन्त में ना है, अतः लिपिकर्ता के दृष्ट-दोप से बृहत्क्षत्र का पाठ ट्रूटा है।

#### २६. चक्रवर्ती मुहोत्र

आदिपर्व की प्रथम वंशावली में सुहोत्र को सकल पृथिवीपति कहा है।

सुहोत्र म्लेच्छाटत्री तक सारे प्रदेशों का सम्राट् हुआ । उसका राज्य धन-धान्य से पूर्ण था। सुवर्ण की कोई कमी न थी। कुरुजाङ्गल में यज्ञ करके उसने ब्राह्मणों को बहुत धन वांटा।

२६ वैतिथि या द्वैतिथि सहोत्र—शान्तिपर्व के पोडशराजोपाख्यान में सुहोत्र को वैतिथि और हैतिथि कहा है। इससे प्रतीत होता है कि भरद्वाज या वितय की कथा में कोई सत्य अवस्य है और उसका सुहोत्र से कोई संवन्ध था।

मन्त्रदृष्टा—द्रोणपर्व में सुहोत्र का विशेषण राजर्षि है। सुहोत्र भारद्वाज ऋग्वेद ६।३१, ३२ का द्रष्टा है। इससे बात होता है कि यह सुहोत्र मन्त्रद्रष्टा था।

शिवि औशीनर और सुहोत्र—शिवि पुत्र वृषादर्वि की सन्तान में सब राजा शिवि औशीनर कहाते थे। 'ऐसे एक शिवि औशीनर से इस सुहोत्र के समागम की कथा वनपर्व में है। '

२७ हर्त्ता—सुहोत्र का पुत्र हस्ती था। इस ने प्रसिद्ध नगर हस्तिनापुर वसाया। इस नगर के अनित पुरातन भग्नावदोष मेरठ के समीप इसी नाम के प्राम के समीप अब भी दिखाई देते हैं।

२८ अजमीड—महाराज हस्ती के तीन पुत्र थे। उनके नाम थे अजमीढ, द्विमीढ और पुरुमीढ। इनमें से अजमीढ हस्तिनापुर के सिंहासन पर स्थिर रहा। द्विजमीढ का कुल कुरु और पाञ्चाल के समीप कही राज्य करता होगा। उसके राज्य का पता नहीं दिया गया। पुरुमीढ का कुल कही वर्णित नहीं है। प्रतीत होता है पुरुमीढ का कुल ब्राह्मण हो गया था।

मन्त्रदृण-पुरुमीढ और अजमीढ ऋग्वेद ४।४३,४४ के द्रप्टा कहे गए है। इनमें से

१ ९।७०॥ २ शान्तिपर्व २४०।२७॥ ३ सुहोत्र पृथिवी सर्वा बुभुजे सागराम्बराम् ।
८९।२३॥ ४ द्रोणपर्व ५६।५॥ ५ द्रोणपर्व ५६।७॥
६ २८|२८॥ ७, २८।२५॥ ८ ५६।९॥ ९ द्रोपदी के स्त्रयवर में भी एक शिबि
औश्लीनर उपस्थित था। आटिपर्व १७७।१५॥ १० अभ्याय १९७।

अजमीढ राजार्षि रहा होगा और पुरुमीढ ब्राह्मण हो गया होगा। कात्यायन की सर्वानुक्रमणी में लिखा है—पुरुमीढाजमीढों सोहोत्रों। वायुपुराण के अनुसार अजमीढ तप से ऋषि हुआ।

सन्तति—अजमीढ ने भारी तप किया। उसकी तीन पित्तयां थीं, नीलिनी, धूमिनी और केशिनी। तप के अन्त मे राजा वृद्ध था। तव भरद्वाज के प्रसाद से उसके तीन पुत्र उत्पन्न हुए। यह भरद्वाज कौन था? क्या वही जिसने भरत चक्रवर्ती का यह करायां था, अथवा कोई अन्य। अजमीढ की संतित के विपय में महाभारत और पुराणों में वडा भेद पाया जाता है। आदिपर्व की दोनो वंशाविलयों में भी भेद है। जब तक अधिक हस्तिलितित सामग्री न मिल जाए, तब तक पुराणों और महाभारत के पाठों के क्रम आदि का निश्चय करना वड़ा कठिन है। हमारा विचार है पृ० ६८ पर इस वंश के जिन सात राजाओं के सम्बन्ध में हमने संकेत किया है. उनका स्थान अजमीढ के पश्चात् होना चाहिए।

कण्व और अजमीड—पुराणों की वंशावली में अजमीट और उसकी स्त्री केशिनी का पुत्र कण्व लिखा है। कण्व-पुत्र प्रसिद्ध मेधानिथि था। हम पहले पृ० ६९ और ७४ पर लिख चुके हैं कि मितनार-पुत्र अप्रतिरथ का पुत्र कण्व था। पार्जिटर का मत है कि मितनार के साथ कण्व आदि का पाठ लेखक-प्रमाद का फल है। अजमीट से मेधातिथि वाले कण्व कुल की उत्पत्ति पार्जिटर को अभिमत है। हम इस विपय में अभी तक कुछ नहीं कह सकते। भावी विद्वानों को महाभारत और पुराणों के अधिक पुरानन कोप एकत्र करने चाहिएं। तभी यह ग्रन्थि खुलेगी।

<sup>9 391994-99611</sup> 

२ वायु ९९।१७८,१७९ ॥ मत्स्य ४९।४५,४६॥

# सतारहवां अध्याय

#### मांधाता-पुत्र पुरुकुत्स से हरिज्चन्द्र पर्यन्त

२२ पुरुकुत्म---मान्धाता और विन्दुमती का एक पुत्र पुरुकुत्स था। मांधाता के पश्चात् यह अयोध्या के राजसिंहासन का अधिकारी वना। पुरुकुत्स मन्त्रद्रष्टा था। पुरुकुत्स और उसका पुत्र त्रसदस्य अद्गिरा गोत्र में सम्मिलित हुए। इस ऐक्ष्वाक राजा ने एक अञ्चमेध यह किया था। पुरुकुत्स-भार्या नर्मद्रा थी। यह नर्मदा नाम पीछे मे वद्रला हुआ प्रतीत होता है। इस स्त्री का पहला नाम कुछ और होगा।

भट्टवाण लिखता है-पुम्कुत्मः कुरिमत कर्म तपस्यन्निप मेकलकन्यकायामकरोत् ।3

पुरुकुत्त सम्भी पाजिटर-मत—पार्जिटर का मन है कि इक्ष्वाकु-वश के पुरुकुत्स और त्रस्वस्यु विदिक ऋषि नहीं थे। पार्जिटर के मन का आधार दोंगेह पद और कण्व-समस्या है। ऋग्वेद धाउर।८ में सायण दोंगेह का अर्थ दुर्गह का पुत्र करना है। ऋग्वेद के इस शब्द का इतिहास से कोई सम्बन्ध नहीं। इसी लिए शतपथ में व्याकरण-दृष्टि से दौर्गह का प्रयोग अन्य प्रकार से हुआ है। कण्व समस्या भी अभी समस्या ही है। अत. इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऐक्ष्वाक पुरुकुत्स ही विदिक ऋषि है। कोसल-राज पुरुकुत्स और त्रसदस्यु से विदिक पुरुकुत्स और त्रसदस्यु को विभिन्न मानना निर्थक है।

३३ त्रयदस्यु—पुरुकुत्स और नर्मटा का पुत्र त्रसदस्युथा। त्रसदस्यु मन्त्रद्रष्टाथा। ऋग्वेद् ४।४२ और ९।११० इसी के सृक्त है। काठकसंहिता २२।३ तथा ताण्ड्य ब्रा० २५।१६।३ के अनुसार इस त्रसदस्यु के एक सहस्त्र पुत्र थे।

ऋग्वेद ५।२७ में त्रेवृष्ण, ज्यरण, त्रसदस्यु और ज्याशिर पद पढ़े गए हैं। इस सूक्त का पुरातन ऋषि अत्रिमाम था। वह त्रसदस्यु आदि राजाओं से पहले हो चुका था। उसके पश्चात् त्रसदस्यु आदि भी उस सूक्त के ऋषि हुए। उन्हों ने मन्त्रों से स्वनाम रखें।

ऋग्वेड ८।१९ सोभरि काण्य का सूक्त है। उस के ३६वें मन्त्र में—

अदानमं पौरुकुत्स्य पञ्चागत त्रमदृस्युर्वधृनाम्—पाठ है। इस दानस्तुति मे पौरुकुत्स्य त्रसदस्युः शाखागन पाठान्नर भी हो सकता है। यही वात ऋग्वेद १०१३ के कुरुअवण त्रासदस्यवम् पाठ के सम्बन्ध में कही जा सकती है। यह भी दानस्तुति है। उपलब्ध ग्रन्थों में त्रसदस्यु का पुत्र कुरुअवण नामक राजा दिखाई भी नहीं देता। विष्णुपुराण में सौभरि को कन्या देने वाले राजा का नाम मान्धाता लिखा है। वस्तुनः वेद के मूल मन्त्रों में इतिहासगत कथाएं नहीं हैं।

१ अहिरा त्रमटस्युश्च पुरुकुत्सस्तर्वव च । मत्स्य १९६।३७॥

२ जनपथ ब्राह्मण १ ८।५।४।।। ३ हर्पचरित, ततीय उच्छ्वाम। ४ ए इ. हि ट्रै पृ० १३३।

२८. सम्भृत-राजिप त्रसदस्यु का पुत्र सम्भृत था।

२५ अनरण्य द्वितीय—इस के संबन्ध में हम कुछ विशेष नही जानते। विष्णुपुराण में लिखा है कि दिग्विजय के समय एक रावण ने इसे मारा। यह कथा रामायण उत्तरकाण्ड सर्ग २१ में मिलती है। वायुपुराण ८८।७५ के अनुसार इस ने रावण को मारा।

२६. त्रसदश्य—यह अनरण्य-पुत्र था ।

२७. हर्यश्व द्वितीय—हर्यश्व त्रसद्श्वातमज लिखा गया है। वायु में इस की स्त्री का नाम ह्यद्वती है। महाभारत उद्योगपर्व अध्याय ११४ में गालव और हर्यश्व की कथा वर्णित है। १८०० वसुमान्=त्रसुमना —इस का नाममात्र ज्ञात है। शान्तिपर्व ९२। ३ में वामदेव और वसुमना का तथा ६७।२-में वृहस्पति और वसुमना का संवाद लिखा है।

०९ त्रियन्वा—वायु में इस का विशेषण धार्मिक है। त्रिधन्वा और त्रय्यारुण जैमिनीय

ब्राह्मण में उल्लिखित हैं।

के सूक्त हैं। क्रात्यायन की ऋग्वेद्सर्वानुक्रमणी और शौनकीय वृहदेवता में इसे त्रिवृण्ण का पुत्र कहा गया है। इस से प्रतीन होता है कि त्रिधन्वा अथवा त्रिवृण्ण नाम में पाठान्तर हुआ है। बृहदेवता में इसे एक्ष्वाकु राजा लिखा है। वृहदेवता में जन-पुत्र वृप को त्रय्यारण का पुरोहित लिखा है। यह वृप आथर्वण अभिचारों में वडा निपुण था।

्रवायुपुराण के १०३ अध्याय में और ब्रह्माण्डपुराण के अन्त में पुराणप्रवचन की एक परम्परा का उल्लेख है। उस का विवरण निम्नलिग्विन-क्रम से है—

१ व्रह्मा

६ मृत्यु=यम

११ शरहान्

५ ृ२ ′मातरिश्वा≕वायु

७. इन्द्र

१२ त्रिविष्ट

३. उराना काव्य

८. वसिष्ठ

१३. अन्तरिक्ष

🚎 ४. वृहस्पति

९ सारस्वत

१४ वर्षिन्

५. सविता=विवस्वान् १०. त्रिधामा

१५. त्रय्यारुण

सम्भव है ,यह त्रय्यारुण ऐक्ष्वाकु राजा हो। महाराज त्रय्यारुण अपने अन्तिम जीवन मे वानप्रस्थ हो गया था।

्र ३१. सत्यव्रत=ित्रशकु—त्रय्यारुण का पुत्र महावल सत्यव्रत था। इस ने अनेक देवताओं को मार कर विदर्भ की भार्या हर ली। यह विदर्भ राशिवन्दु के कुल का राजा प्रतीत होता है। पार्जिटर की सम्मति में यादव-विदर्भ इस राजा के बहुत पश्चात् हुआ। परन्तु हम सत्यव्रत और विदर्भ की समकालिकता के मानने में कोई आपित्त नहीं देखते।

१. ४।३।१७॥ 🧦 २. कालेण्ड का सक्षेप १८०।

<sup>3.</sup> ऐक्वाकुस्त्र्यरुणो राजा त्रैवृष्णो रथमास्थित । वृहद्देवता ५।१४॥

४. पिता चास्य वन ययौ । अर्थात् सत्यवत का पिता वन को गया । वायु ८६।८४

त्रय्यारण का न्याय-अपने पुत्र का यह अधर्माचरण देखकर राजर्षि पिता ने उसे चाण्डाल-वास दिया। अन्त में पिना के वानप्रस्थ होने पर सत्यवत पुनः राजा वना।

विश्वरथ विश्वामित्र की समकालिकता-गाधि-पुत्र महामुनि विश्वामित्र इसी सत्यवत का समकालीन था। इसी के राज्य में अपनी स्त्रियों को छोड़कर विश्वामित्र ने महान् तप किया था। विश्वामित्र का तप-स्थान सागरासूप था।

द्वादश वार्षिकी अनावृष्टि—इस राजा के राज्य के प्रारम्भिक दिनों में वारह वर्ष की एक घोर अनावृष्टि रही। इस अनावृष्टि के अन्त में विश्वामित्र ने सत्यवन का यज्ञ कराया। देवता और वसिष्ठ इस यज के विरोधी थे।

मार्या-केंक्य वंश की सत्यरता नाम की राजकुमारी सत्यवत की स्त्री थी । इन दोनों का पुत्ररत हरिश्चन्द्र था।

त्रिशकु का वेदानुवचन-नैत्तिरीयारण्यक ५।१०।१८ में इस का उल्लेख है।

#### २२. सम्राट् हरिश्चन्द्र चक्रवर्ती

त्रिशंकु-पुत्र हरिश्चन्द्र भारतीय इतिहास का एक अति प्रसिद्ध राजा है। ऐतरेय ब्राह्मण ७।१३ और शांखायन श्रोतसूत्र १५।१७ में ऐक्ष्वाकु हरिश्चन्द्र को वैधस छिखा है। सायण के अनुसार वैधस का अर्थ वेधस-पुत्र है । इस से भिन्न अर्थ श्रोतसूत्र माप्यकार आनर्तीय ने किया है। उसके अनुसार वेधा प्रजापित को कहते हैं। प्रजापित का होने से हरिश्चन्द्र वैधस था। ऐतरेय ब्राह्मण और शांखायन श्रोन के अनुसार हरिश्चन्द्र की सौ पांत्रेयां थीं। त्रय्यारुण और त्रिशंकु दोनो विद्वान् थे। अत उनका पुत्र वैधस था।

पर्वत-नारट-ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है कि हरिश्चन्द्र के यज में पर्वत-नारद उपस्थित थे। ऐनरेय ब्रा० ८।२१ के अनुसार पर्वत-नारक ने किसी आम्वाष्ठ्य का अश्वमेध यहा कराया था। इस ब्राह्मण के अनुसार पर्वन-नारद ने उब्रसेन के पुत्र युधांश्रौष्टि का भी यज्ञ कराया था। यदि ये पर्वत-नारद एक ही है तो हरिश्चन्द्र, आस्वाप्ट्य और युधांश्रीष्टि लगभग एक काल के राजा होंगे।

राजसृय यज और हरिश्रन्द्र के काल में क्षत्रिय-नाग—हरिश्चन्द्र का राजसूय यज सुप्रसिद्ध है। इस यज्ञ के कारण हरिश्चद्र सम्राट् कहाया। हरिवंश में इस यज्ञ के विषय में एक कथा लिखी है। उसमें कौरव तृतीय जनमेजय व्यास से कहता है कि राजसूय यशों के पश्चात सदा अत्रिय-नारा होता है। हरिश्चन्द्र के यज्ञ के पश्चात् भी आडीवक युद्ध हुआ था । उसमें क्षत्रिय-नाश हुआ। अडीवक युद्ध पहले हो चुका था अतः यहां आडीवक पद किसी दूसरे

१ वायु ८८।८२–८४॥ २ वायु ८८।८६॥

३ वायु ८८।८५॥

४. मै॰ उप॰ १।४॥ ५ तस्य ह गतं जाया चभवु । ऐ॰ बा॰ ७।९३॥

६ हरिवंश तीसरा, मविष्य पर्व २।१८॥

शब्द का भ्रष्ट-पाठ है। यदि शुद्ध पाठ मिल जाए, तो एक महती ऐतिहासिक घटना स्पष्ट हो जायगी।

सप्तद्वीपेश्वर—हरिश्चन्द्र के सप्तद्वीप विजय का उख्लेख महाभारत में मिलता है । उस सं विजित सव राजा उसके राजसूय यह में उपस्थित थे।

पत्नि—राजर्षि उशीनर की कन्या सत्यवती ने हरिश्चन्द्र को स्वयंवर में वरा था। विश्वीनर राज्य शिविपुर में था। अतः सत्यवती शैव्या भी कहाती थी।

## अठारहवां अध्याय

### यादव-वंशज सम्राट् चक्रवर्ती हैहय कार्तवीय अर्जुन

जिस समय अयोध्या में सम्राट् हरिश्चन्द्र राज्य कर रहा था, उससे कुछ काल पीछे नर्मदा नदी के प्रदेश में एक महान् विजेता राज्य करता था। उसका यथार्थ काल अभी निश्चित नहीं किया जा सका, परन्तु था वह सम्राट् हरिश्चन्द्र के पश्चात् ही। गत अध्याय में हम लिख चुके हैं कि हरिश्चन्द्र के राजस्य यह के पश्चात् एक क्षत्रिय-नाश हुआ। वहुत संभव है उस नाश का सम्बन्ध कार्तवीर्य अर्जुन और जामदग्न्य राम से हो।

कार्तवीर्य का कुल-यदु-पुत्र कोष्टु के कुल का वर्णन शशाविन्दु चक्रवर्ती के वर्णन समय पृ० ७० पर हो चुका है। यदु का दूसरा पुत्र सहस्रजित् था। सहस्रजित् का पुत्र शतजित् था। उसके पश्चात हैहय राजा हुआ। इस हैहय के कारण उस के वंश का नाम हैहय हुआ। हैहय-पुत्र वर्मनेत्र था। उसका पुत्र कुन्ति और कुन्ति-पुत्र साहजय था।

साहजनी पुरी—हरिवंश १।३३।४ के अनुसार महाराज साहञ्जय ने साहञ्जनी पुरी वसाई थी। वायु, विष्णु और मत्स्य में इस पुरी का वर्णन नहीं है।

महिष्मान्—साहञ्जय का दायाद प्रसिद्ध माहिष्मान् था। इस राजा ने माहिष्मती पुरी वसाई थो। भारतीय इतिहास में इस नगरी की वड़ी ख्याति रही है। पार्जिटर के अनुसार यह नगरी नर्मदा के तट पर मान्धाता के नाम से अब भी प्रसिद्ध है।

भद्रश्रेण्य—महिष्मान् का पुत्र भद्रश्रेण्य था। यह राजा अत्यन्त प्रसिद्ध हुआ। इसने काशी को विजय कर लिया था। भद्रश्रेण्य का राज्य निष्कण्टक रहा। परन्तु उसकी सन्तित इननी शक्तिशालिनी नहीं थी।

काशी-राज्य—नहुप के पुत्रों में एक क्षत्रवृद्ध था। उस की सन्तान में धन्वन्तरि प्रसिद्ध वैद्य-राज था। धन्वन्तरि के कुछ काल पश्चात् विवोदास प्रथम हुआ। पुराणों का दिवोदास सम्बन्धी इतिहास कुछ अस्तव्यस्त हो गया है। पार्जिटर के मतानुसार दिवोदास दो थे। हमें यह मत ठीक प्रतीत होता है। इस दिवोदास प्रथम के पीछे भद्रश्रेण्य के पुत्र काशी से निकाले गए थे। काशी पर तब दिवोदास के कुछ का राज्य होगया था।

दुर्वम-भद्रश्रेण्य के कुल में फिर दुर्दम नामक राजा हुआ। दुर्दम के पश्चात कनक और उसके पश्चात कतवीर्य राजा हुआ। कृतवीर्य का राज्य ७७ सहस्रवर्ष रहा। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन था।

कार्तवीर्य अर्जुन—यह अर्जुन सहस्रवाहु कहाता था। मत्स्य में लिखा है कि उसके ये बाहु इच्छा से उत्पन्न होते थे। हारिवंश के अनुसार अर्जुन के सहस्रवाहु युद्ध के समय योगमाया से प्रादुर्भूत होते थे। इस का एक नाम वाहुद था। इस की अवतारिता नदी वाहुदा या आर्जुनी थी।

राज्यकाल—इसका राज्यकाल ८५ सहस्र वर्ष अर्थात् लगभग ८५ वर्ष था। इतने काल में इसने सारी पृथिवी जीती। सैकड़ों यहा किये। इसके यहा के सम्वन्ध में गन्धर्व और नारद की गाथाएँ पुराणों में आति प्रसिद्ध है। हरिवंश में इस नारद को वरीदासात्मज और विद्वान् लिखा है। अर्जुन का गुरु आत्रेय वंशज दत्त ऋषि था। इस दत्तात्रेय की कृषा से अर्जुन को सहस्रवाहु प्रकट करने की योगमाया मिली थी।

मार्गवों से विरोव—इस राजा का भार्गवों से वहुत विरोध हो गया था। आपव वासिष्ठ नाम के एक मुनिव्रवर ने इसे शाप दिया। अर्जुन ने न्यस्तरास्त्र जमदिन को मारा। अर्जुन और ब्राह्मण-विद्वेप का उल्लेख हर्पचरित में मिलता है—कार्तवीयों गोबाद्मणातिपीडनेन निधनमयामीत्। सुवन्धुकृत वासवदत्ता में भी यह संकेत हैं—कार्तवीयों गोबाद्मणपीडया पश्चत्वमयासीत्।

भारत में नाग-वश का प्रवेश—यही वीर राजा था, जो नागो को अपनी माहिप्मती पुरी में वसने के लिए लाया। '°

रावण वद्र—अर्जुन दल वल सहित लङ्का में गया और रावण को वांध कर माहिष्मती पुरी में ले आया। यह रावण राम के समकालिक रावण से वहुत पहला होगा। "

भृतावमानी—कौटल्यार्थशास्त्र अध्याय छः में इस राजा को भूतावमानी लिखा है।

अर्जुन का काल-सहस्रवाहु अर्जुन की मृत्यु जामदग्न्य राम के हाथो हुई। पुराणों के अनुसार जामदग्न्य राम १९वें त्रेतायुग में हुआ। भें महाभारत के अनुसार यह राम त्रेता-द्वापर

१. जज्ञे वाहुसहस्र वे इच्छतस्तस्य धीमतः ।४३।१९॥

२ तस्य वाहुसहस्र तु युद्धघतः किल भारत । योगाद्योगेश्वरस्यैव प्रादुर्भवति मायया ॥१।३३।१४॥ तुलना करो वायु ९४।१५॥

३. हैम अभिधान चिन्तामणि की टीका ४।१५२॥

४. हरिवश १।३३।२३॥ विष्णु ४।११।१८॥ वायु ९४।२३॥ ५ १।३१।१९॥ ६ दत्तात्रेयप्रमादेन राजा वाहुसहस्रवान् । ज्ञान्तिपर्व ४८।३६॥ ७ पश्चिमोत्तरशाखीय वाल्मीकीय रामायण भगवदत्त सपादित वालकाण्ड ७१।२६॥ ८. उच्छ्वास ३। ९. पृ० ३४०।

१० स हि नागान् मनुष्येषु माहिष्मत्या महायुति । कर्कोटकसुताक्षित्वा पुर्या तस्या न्यवेशयत् ॥ हरिवश १।३३।२६॥

११ वायु० ९४।३५॥

१२. एकोनविंरया त्रेताया सर्वक्षत्रान्तकृद्विभु: । जामदग्न्यस्तथा षष्ठो विश्वामित्रपुर सर:॥ मत्स्य ४७।२४४॥

की सिन्ध में हुआ। इन दो कथनों से प्रतीत होता है कि पुराणों में एक ही जेता के अनेक अवान्तर विभाग किए गए है। महाभारत ने यह क्रम नहीं वर्ता। वहुत संभव है जेता तीन सहस्र वर्ष का हो और पुराणों ने उस का १२५ वर्ष का एक एक अवान्तर जेता माना हो, अस्तु। पुराणों के ऐतिहासिक प्रकरणों में जेता और द्वापर का सिन्ध काल कही उिल्लिखत नहीं।

परशु राम का उदय—जोमिनीय ब्राह्मण १।१५१ के अनुसार जमदिन माहेयों का पुरोहित था। अर्जुन ने जमदिन को मार दिया। जमदिन का पुत्र परशु राम जानता था कि आतनायी शस्त्रवल के विना सीधा नहीं होता। अतः राम ने शस्त्र उठाया।

मृत्यु—ऐसा महावली सप्तद्वीपेश्वर राजा जामदग्न्य राम के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया। इस घटना को अश्वघीय बड़े मनोरञ्जक शब्दो में लिखता है। कार्तवीर्य अर्जुन को मार कर राम ने क्षत्रीय-संहार किया। यह समय सम्राट् हरिश्चन्द्र के आसपास का ही था।

वश-विस्तार-अर्जुन के वंश में ही हैहयों के पांच गण प्रासिद्ध हुए। उनके नाम थे वीतिहोत्र, भोज, आवन्त, कुण्डिकेर या तुण्डिकेर और तालजंघ।

१ त्रेताद्वापरयोः सन्धौ राम शस्त्रभृता वर । असकृत्पार्थिव क्षत्र जघानामर्षचोदित ॥ आदिपर्व २।३॥

२. क्ष कार्तवीर्यस्य बलाभिमानिन सहस्रवाहोर्बलमर्जुनस्य तत् । चकर्त बाहून्युधि यम्य भार्गघो महान्ति शृङ्गाण्यशनिर्गिरेग्व ॥ सौन्दरमन्द ९।१७॥

## उन्नीसवां अध्याय

### सम्राट् हरिक्चन्द्र-पुत्र रोहित से राम पर्यन्त

रोहित या रोहिताश्व—रोहित ने रोहितपुर नाम का नगर वसाया । वर्तमानकाल में वंगाल प्रान्त के शाहावाद जिले का रोहतास स्थान वही पुर कहा जाता है । यह नगर अपने दुर्ग के लिए वहुत प्रसिद्ध है । रोहित ने यह नगर ब्राह्मणों को दे दिया और कुछ काल राज्य करके स्वयं वानप्रस्थ हुआ ।

हरित-रोहिताश्व का पुत्र महाराजा हरित था।

चन्चु-हिरत-पुत्र चञ्चु था। इसे हारीत भी कहते थे।

विजय--चब्चु के दो पुत्र थे, विजय और सुदेव । इनमें विजय राज्याधिकारी था । वह सर्वक्षत्र का विजेता था ।

रुहक - विजय-पुत्र रुहक था।

वृक-रुक का पुत्र वृक था।

वाहु=असित'—वायु में इसे व्यसनी लिखा है।

अयोग्या के राजवश का हैहयों से वर—कार्तवीर्य अर्जुन की मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्र, पौत्र और वन्धु लोग परशुराम के भय से हिमाद्रि के वनगह्वर में चले गए थे। जब जामदग्न्य राम २१ वार पृथिवी पर क्षत्रहत्या कर चुका, तो उसने एक हयमेध यक किया। उस यक्ष के अन्त में वह तपस्या के लिए हिमालय के एक प्रदेश में चला गया। उस समय हैहय-कुल के तालजंध और वीतिहोत्र आदि राजा अपनी माहिष्मतीपुरी में गए। वहां से आकर उन्होंने अयोध्या पर भारी आक्रमण किया।

इस आक्रमण में हैहय और तालजंघो का साथ पांच क्षत्रिय-गणो ने दिया । वे थे—शक, यवन, पारद, काम्बोज और पल्हव।

उत्तर शाखीय वाल्मीकि रामायण के भ कोश के पाठों में भी इस वेर का वर्णन मिलता है। देखों, हमारा संस्करण, वालकाण्ड ६६।२४ का बृहत् टिप्पण।

वाहु का पराजय—उस समय बाहु वृद्ध हो चुका था। फिर भी वह कुछ काल तक

१. वाल्मीकीय रामायण उत्तरशास्त्रीय पाठ वालकाण्ड ६६।२४॥ अयोभ्याकाण्ड १२३।५५॥

२. वायु ८८।१२२, १२७॥

३ सपुत्र: सानुगवल: पूर्ववैरमनुस्मरन् ।०४॥ रुरोधाभ्येत्य नगरीमयोभ्या स महीपति:॥७५॥ ब्रह्माण्ड ३।४७॥

तालजंघों से लडा। अन्त में शत्रु-विजय हुई और वाहु अपनी अन्तर्वती यादवी पत्नी के साथ उस नगर और राज्य को छोड़कर वन की ओर भागा।

और्व आश्रम—वाहु और्व आश्रम के समीप रहने लगा। वही दु.ख और शोक में उसकी मृत्यु हुई। वाहु की पत्नी अपने पित के साथ अग्नि-प्रवेश करने लगी। यह जानकर और्व स्वयं उस देवी के पास पहुँचा और उसे अग्नि में प्रविष्ट न होने दिया। और्व के आश्रम में वाहु की पत्नी ने सगर को जन्म दिया। रामायण के कुछ पाठों के अनुसार इस ऋषि का नाम च्यवन था। यह एक भूल है। संभव है मूल पाठ च्यावन हो।

#### ४०. चक्रवर्ती सगर

प्रारम्भिक जीवन—सगर के जातकर्मादि संस्कार मुनि और्व ने स्वयं किए। उर्सा मुनि-आश्रम में सगर ने शिक्षा ग्रहण की। वायुपुराण में छिखा है कि सगर ने भागव=जामदग्न्य राम से आग्नेयास्त्र छिया। व्रह्माण्ड में छिखा है कि सगर भागव के महारौद्रास्त्र को काम में छाता था। दन कथनों से ज्ञात होता है कि या तो और्व ने स्वयं ये अस्त्र सगर को दिए, अथवा सगर ने राम के समीप भी अस्त्रविद्या का पाठ किया होगा। जामदग्न्य राम और्व का ही वंशज था। ऋषियों की आयु दीर्घ होती थी, यह निर्विवाद है।

ब्रह्मण्डपुराण का सगर-विजय वृत्तान्त—ब्रह्माण्डपुराण ३।४८ में किसी पुरातन पुराण या सगर-विजय से छिया एक प्रकरण है। उसमें सगर-विजय का दिग्दर्शन कराया गया है। इस प्रकरण में अनेक ऐतिहासिक घटनाएं वर्णित है। उनका उत्छेख आगे किया जाता है।

सगर ने वाल्यावस्था में अयोध्या का राज्य हस्तगत कर लिया । अयोध्या में उसने रिपु-नाश का संकल्प किया। ब्रह्माण्ड में उसकी सेना के ऐश्वर्य का अत्यन्त सुन्दर शब्दो में वर्णन मिलता है। पहले सगर ने मध्य-देश का विजय किया। तव वह दक्षिणाभिमुख हुआ।

हैहय-विजय—हैहयो का वैर स्मरण करके वह उनकी ओर पहुँचा। हैहय वीरों के साय उसका रोम-हर्षण संत्राम हुआ। उस महायुद्ध में सगर ने अनेक राजाओ का नाश किया। उसने माहिष्मती पुरी को नि'रोप कर दिया, जला दिया। उस महावली ने भागते राजाओं का आग्नेयादि अस्त्रों से संहार किया।

काम्बोज और उत्तरापथ का विजय—हैहयों का नाश करके सगर उत्तरापथ की ओर वढ़ा । उसने शक, यवन, काम्बोज, किरात, पह्नव और पारदो का कम से नाश किया। वाहु को पराजित करने में इन सब जातियों ने तालजंघों और हैहयों की सहायता की थी। सगर ने उन सब से वदला लिया।

सन्वि-भयभीत कांवोजादि लोग वसिष्ठ की शरण में पहुंचे। वसिष्ठ ने सगर से

१ ब्रह्माण्ड ३।४७।७८॥ २ ब्रह्माण्ड ३।४७।८७॥ तुलना करो --मुनिह्प्त्र्वं कुमारस्य रागरस्येव भार्गव.॥ सौन्दरनन्द १।२५॥ ३ वायुप्राण ८८।१२४॥ ४ ब्रह्माण्ड ३।४८।२०॥ ५ देखो पृ० ५६॥

उनकी सन्धि करा दी। दण्ड में इन जातियों को कुछ काल तक संस्कार-हीन होना पड़ा। ये लोग वात्य वन गए।

विदर्भ-विजय--उत्तर से निपट कर सगर विदर्भ की ओर चढ़ा । विदर्भ के राजा का नाम पुराण में नही लिखा। पार्जिटर ने यादव-विदर्भ को सगर का सम-कालीन माना है । यह समकालिकता ठीक नहीं है। सगर का समकालीन विदर्भ उसी यादव विदर्भ का कोई वंशज था। विदर्भराज ने अपनी केशिनी नाम की अनुपमा सुन्दरी कन्या का उस से विवाह कर दिया।

ग्रसेनों की मथुरा—विदर्भ से राजा सगर पारिवर्ही से होता हुआ श्रूरसेनों की मथुरा में आया। ये यादव उस के मामा थे। उन से वह वहुत सत्कृत हुआ।

इस प्रकार सगर ने सव राजाओं को अपना करदाता वनाया । तव वह अपनी नगरी को छौटा । अयोध्यावासियों ने अत्यन्त उत्साह से उस का स्वागत किया । वड़े महोत्सव हुए । सारा नगर अलंकृत किया गया। सगर की माता अभी जीवित थी। राजप्रासाद में पहुंच कर सगर ने मातृचरण-वंदना की। तत्पदचात मातृ-आज्ञा से वह पृथिवी का पालन करता रहा।

आपव विशि—इसी अन्तर में आपव विसिष्ठ स्वयं राजा से मिछने आया।

पितया—सगर की दो प्रसिद्ध पित्तयां थीं। विदर्भराजतनया केशिनी का नाम पहले लिखा जा चुका है। दूसरी पज्जी सुमित थी। सुमित के पिता का नाम अरिप्रनेमि और भाई का नाम सुपर्ण था। अरिप्रनेमि काश्यप था। केशिनी का पुत्र असमञ्जा या महावल विहेकेतु था।

सगर का अश्वमेश—सगर ने एक अश्वमेध यहा किया। उस के हयमेध का घोड़ा पूर्व-दक्षिण समुद्र की वेला के समीप लप्त हो गया। इस से आगे किपल और राजा सगर के साठ सहस्र पुत्रों की कथा प्राचीनतम काल से प्रसिद्ध चली आती है। सम्भव है यहां साठ सहस्र का अर्थ साठ हो। इन सव पुत्रों में से केवल चार पुत्र किपल के तेजों अग्नि से वचे। वे थे असमञ्जा या वर्हिकेतु, सुकेतु, धर्मरत और शूर पञ्चवन। ये ही सगर के वंशकर पुत्र थे।

सागर वेला—सगर ने समुद्र पर वेला बांधी। इसका अभिप्राय विचारणीय है। सगर का राज्यकाल—वाल्मीकीय रामायण के अनुसार सगर का राज्यकाल तीस सहस्रवर्ष

१ व्रह्माण्ड ३/४८/४१॥ २. व्रह्माण्ड ३/४९/६॥

३. वायुपुराण ८८।१५६॥ वा० रा० वालकाण्ड ३५।४॥

४. वायुपुराण ८८।१५९॥ वा॰ रा॰ वालकाण्ड ३५।१४॥ ५ विष्णु ४।४।१॥ ६. वायुपुराण ८८।१६५॥

७. चायुपुराण ८८।१४९॥ ८ वेला समुद्रे सगरश्च दघ्ने नेक्वाको या प्रथम ववन्धुः ॥ बुद्धचरित १।४४॥

था। रामायण में लिखा है कि सगर ने पुत्र प्राप्ति के लिए पूर्ण सौ वर्ष तक तपस्या की। वा० रा० के लाहौर संस्करण के दो कोशों में इस सौ वर्ष के स्थान में सहस्रवर्ष पाठ है। अत' रामायण में यहां शत या सहस्र पद का क्या अर्थ है, यह अभी हम नहीं कह सकते।

क्षत्रिय यवन—सगर के काल तक यवन लोग पूर्ण आर्य और क्षत्रिय थे । वे भारत के उत्तर-पिक्चम प्रदेशों में रहते थे। उनकी भाषा संस्कृत थी। सगर के बहुत काल पश्चात् ये यवन योरुप में गए। तब इन की भाषा बहुत परिवर्तित हो चुकी थी। योरुप में इन्होंने जिस देश पर अपना आधिपत्य जमाया वह यवन देश हुआ। उस देश के अनेक नगरो, त्रामों, पर्वतों और नद निदयों के नाम इन्होंने अपने पुराने स्थानो के नामो पर और भारत के दूसरे पवित्र स्थानों के नामों पर रखे। अाज भी श्रीक या यवन भाषा उसी पुराने सम्बन्ध का पता दें रही है।

आधुनिक पाइचात्य छेखको ने इस सत्य को भूल कर यवनों के विषय में नए नए काल्प-निक विचार घड़ छिए हैं। किसी संस्कृत यन्थ में यवन शब्द देख कर वे सहसा कह उठते हैं कि यह प्रनथ सिकन्दर के पञ्जाब-आक्रमण के पश्चात् का है। यह भ्रान्ति इस छिए उत्पन्न हुई है कि ये छेखक पुरातन भारतीय इतिहास को नहीं जानते। उन्हें एक ही भूछ मार रही है कि आर्य छोग ईसा से छगभग २४०० वर्ष पहले उत्तर-पिश्चम के मार्ग से भारत में आए। तभी वे योरुप की उन जातियों से पृथक् हुए जो संस्कृत से साददय रखने वाली भाषाएं वोलती है। अस्तु, भारतीय विभिन्न पुरातन ग्रन्थकारो का यह निश्चित मत है कि यवन आदि जातियां कभी शुद्ध आर्य जातियां थीं। सगर के दण्ड के कारण इन का स्वाध्यायादि नष्ट हुआ।

४१ असमजा = विहेकेतु -असमञ्जा आर्य शिष्टाचार-विहीन था। अपनी छोटी अवस्था में ही यह प्रजा को तंग करने लगा। जब उसका सुधार कठिन हो गया तो पिता ने उसे निर्वासित कर दिया। असमञ्जा के विप्रवास की कथा महाभारत में भी है।

४० अशुमान्—पुराण-वंशाविष्यों के अनुसार अंशुमान् असमञ्जा का पुत्र था। मतस्यपुराण के पन्द्रहवें अध्याय में पितृ-कन्याओं का वर्णन है। उस के अनुसार यशोदा नाम की पितृकन्या अंशुमान् की पत्नी और पञ्चजन की स्तुषा थी। वही यशोदा दिलीप की जननी और भगीरथ की पितामही थी। है हम पहले पृष्ठ ९८ पर वायुपुराण के प्रमाण से लिख चुके हैं कि कपिल के कोध से सगर के चार पुत्र बचे थे। उन में से एक पश्चवन भी था। संभवतः पश्चवन और पश्चजन एक नाम है। इस प्रकार यह दूसरा मत होगा कि अंग्रुमान् असमञ्जा का नहीं, किन्तु उस के भाई पञ्चजन का पुत्र है। हरिवंश में भी अंशुमान् को पञ्चजन का पुत्र लिखा है।

१. वालकाण्ड ३८।२७॥

२ वालकाण्ड ३५।६॥

३ देखो पोकोक महाशय का India in Greece ४ आरण्यकपर्व १०६।१०-१५॥

५ सत्स्य १२।४३॥ वायु ८८।१६६॥ वा० रा० वालकाण्ड ३५।२१ में भी यही कहा है।

६ मत्स्य १५।१८, १९॥ ७ १। १५।१३॥

इस विषय में एक और भी कल्पना हो सकती है। असमञ्जा पिशाच या चाण्डाल समझा जाता था। उसे ही पञ्चभक्त कह सकते हैं। परन्तु इन सब बातों के निर्णय के लिए पुराण आदि के बहुत अधिक हस्तिलिखत कोपों की आवश्यकता है।

सगर के यज्ञीय घोड़े की रक्षा का काम वीर अंगुमान के आश्रय पर था।' अंगुमान अपने अन्तिम दिनों में वानप्रस्थ हो गया। वह हिमवच्छिखर पर वत्तीस सहस्र वर्ष तप करना रहा। परन्तु वह गड़ा को नीचे लाने में समर्थ नहीं हो सका।

४३. विलीप प्रथम—इसका अधिक वृत्त ज्ञान नहीं। रामायण के अनुसार दिलीप ने तीस सहस्र वर्ष तक पृथिवी का पालन किया। दिलीप की मृत्यु व्याधिवश हुई। ब्रह्माण्ड में दिलीप का वनस्थ होना लिखा है। यहाभारत में इस वात का समर्थन है।

४४ भगीरथ—यह नाम भारतीय इतिहास में पराकाष्ठा की ख्याति प्राप्त कर चुका है। महाराज भगीरथ के सतत परिश्रम से पुण्य-सिल्ला गङ्गा भारत में वहने लगी। इस कारण गङ्गा का नाम भागीरथी भी हुआ। इस विषय का एक पुराना खोक वायुपुराण में उद्धृत है। विष्णु में भगीरथ का पुत्र सुहोत्र लिखा है। अन्य पुराणों में यह नाम नहीं है।

भगीरथ का तप—गङ्गा को भूमि पर लाने के लिए भगीरथ ने विन्दुसर पर नप तपा था। भगेरथ ऐक्वाक—जैमिनीय उपनिपद् ब्राह्मण में लिखा है—भगेरवो हैक्वाको राजा। भगीरथ और भगेरथ का ऐक्य विचारणीय है।

जह्नु की समकािकता—ब्रह्माण्ड आदि पुराणों में भगीरथ के साथ जह्नु की समकािल-कता लिखी है। यह समस्या विचारणीय है। 'पार्जिटर इस समकालिकता को नहीं मानता। ''

- ४५ श्रुत-भगीरथ का पुत्र श्रुत था। मत्स्य में यह नाम नहीं है।
- ४६. नाभाग-नित्य धर्मपरायण नाभाग श्रुत का दायाद था।
- ४७ अम्बरीप—नाभाग का पुत्र अम्बरीष था। वायुपुराण में वंशपुराणको की अम्बरीष-विपयक एक गाथा लिखी है। उस में लिखा है कि अम्बरीप के काल में भूमि ताप-त्रय-विवर्जिता थी।<sup>14</sup>

```
१ वा॰ रा॰ वालकाण्ड ३६।६॥ २ त्रह्माण्ड ३।५६।३०॥ वा॰ रा॰ वालकाण्ड ३९/३॥
```

३ वा० रा० वालकाण्ड ३९१४,५॥ ४ वा० रा० वालकाण्ड २२।९॥ ५. वालकाण्ड ३९१२०॥

६. ब्रह्माण्ड २।५६।३३॥ ७. आरण्यकपर्व १०६।४०॥ ८ वायु ८८।१६९॥

९. वायु ४७।२४॥ तथा भीष्मपर्व ७।४१॥ १०. जै० उ० ब्रा० ४।६ १,२॥

११ गङ्गाप्रवाहमिव जंह्तुम् । कादम्बरी, कथामुख ।

१२. ए इ हि. टू पृ० ९९—१०१॥ १३. वायु ८८।१६०॥ भूषास्व नामागमगीरथादयो महीमिमा सागरान्ता विजित्य । वनपर्व २५,११२॥

१४ वायु ८८।१७२॥

दो नाभाग अम्बरीय—हम पृ॰ ४७ पर लिख चुके हैं कि मनु का एक पुत्र नभग या नाभाग था। और नाभाग का पुत्र अम्बरीय था। अम्बरीय के कुल में विरूप आदि ऋषि हुए। वे पहले थे और ये उन के अनन्तर हैं।

षोडशराजोपाख्यान में अम्बरीष—शान्तिपर्व २८।१००—१०४ तथा द्रोणपर्व अध्याय ६४ में नामाग अम्बरीप का वर्णन है। उन दोनो स्थानो में यह स्पष्ट नही किया गया कि वहां किस नामाग अम्बरीष का वर्णन है। हमारा अनुमान है कि यह वर्णन ऐक्ष्वाकु अम्बरीष का है। यह अम्बरीष अनेक क्षत्रिय राजाओं से छडा। इसने उन्हें युद्ध में परास्त किया। इसकी दक्षिणा अपरिमित थी।

कौटत्य और अम्वरीष—आचार्य विष्णुगुप्त अपने अर्थशास्त्र में लिखता है कि अम्बरीष नाभाग ने रात्रु-षडवर्ग का उत्सर्जन करके चिरकाल तक राज्य किया। कौटल्य का अभिप्राय षोडशराजोपाख्यान वाले अम्बरीष से है। उसी ने अनेक राजाओं को परास्त किया था।

अश्वघोष अपने बुद्धचरित में लिखता है कि अम्बरीष तपोवन में वास करने लगा, पर प्रजाओं से वरा हुआ फिर पुर को चला गया। क्या यह इसी अम्बरीष का वर्णन है ?

४८ सिन्धुद्वीप—इसके सम्वन्ध में हम इतना जानते है कि वह ऋषि था। ऋग्वेद १०।९ इसी का सूक्त है। अनुक्रमणी में स्पष्ट लिखा है—सिन्धुद्वीप आम्बरीष ।

४६ अयुतायु— वायु, मत्स्य और विष्णु में इसका नाममात्र है।

५० ऋतुपर्ण—अयुतायु के पश्चात् ऋतुपर्ण राजा हुआ। यह राजा दिव्याक्षहृदयज्ञ था। वायुपुराण के अनुसार यह ऋतुपर्ण वीरसेनात्मज नल का सखा था। महाभारत वनपर्वान्तर्गत नलोपाख्यान में ऋतुपर्ण को अयोध्या में राज करने वाला लिखा है। उसे कोसलराज भी कहा है। महाभारत में ऋतुपर्ण का एक विशेषण भागस्विर या भाइस्विर है।

अभ्यापक सीतानाय प्रवान का मत—प्रधान महोदय का कथन है कि बौधायन श्रौत १८।१३ में ऋतुपर्ण का विशेषण भाक्षाश्विन है। आपस्तम्व श्रौत २१।१०।३ में ऋतुपर्ण को भाक्ष्यश्विन छिखा है। महाभारत में ऋतुपर्ण भागस्विर या भाक्षस्विर है। ये सव विशेषण एक ही मूल वताते हैं। फिर बौधायन के अनुसार यह ऋतुपर्ण शफालों का राजा था। अतः ऋतुपर्ण दक्षिण-कोसल का राजा होगा, पुराण वंशाविलयों के अनुसार उत्तर-कोसल का नहीं।

हम ऊपर लिख चुके है कि महाभारत में ऋतुपर्ण को अयोध्या में राज करने वाला लिखा है। अतः प्रधान की कल्पना से हम सहमत नहीं हो सकते। बहुत सम्भव है कि अयुतायु का

१. आदि से अव्याय ६। २ वुद्धचरित ९१६९॥ ३ वायुपुराण ८८।१७४, १७५॥

४ वनपर्व ६८।२, ३॥ ५ वनपर्व ७२।८॥ ६. वनपर्व ६८।२॥७५।१९॥ सभापर्व ८।१५ का पाठ भाङ्गाम्वरि है। ७ तुलना करो—शैफालिकम्, महाभाष्य ५।३।५५॥

८ क्रोनालोजि आफ एन्शिएण्ट इण्डिया, सन् १९२७, पृ० १४४—१४७॥

९ अयोध्या नगरी गत्वा भागस्वरिरुपस्थित । वनपर्व ६८।२॥

दूसरा नाम भङ्गिष्यन हो। प्रधान महाशय पाञ्चाल दिवोदास को दशर्थ का समकालीन यनाना चाहते हैं। इसमें कोई आपत्ति नही। परन्तु हमें स्मरण रखना चाहिए कि पुराणों की वंशावलियों में अनेक साधारण राजाओं के नाम छोड़ दिए गए है। अतः उनका ध्यान न करना ठीक नही।

ऋतुपर्ण के समकालीन—महाभारतान्तर्गत नलोपाख्यान के पाठ से तथा वनपर्व और आदिपर्व के दो स्थलों के पाठ से पता लगता है कि निम्नलिखिन राजा ऋतुपर्ण के समकालीन थे—

| दशार्ण     | चेदी                 | विदर्भ        | निप्ध         | कोसल    | उत्तर पाञ्चाल |
|------------|----------------------|---------------|---------------|---------|---------------|
| सुदामा     | •                    | •             | _             | • • • • |               |
| दो कन्याएँ | वीरवाहु <sup>¹</sup> | भीम           | वीरमेन        | अयुतायु | तृक्ष         |
|            | सुवाहु               | द्मयन्ती, द्म | नल            | ऋतुपर्ण | भृम्यश्व      |
|            |                      |               | इन्द्रसेन³तथा |         | मुद्रल        |
|            |                      |               | इन्द्रसेना    |         |               |

विन्ध्यपृष्ठ के दशाणिधिपित सुदामा की दो कन्याएँ थी। एक का विवाह वीरवाहु से हुआ और दूसरी का भीम से। वीरवाहु का पुत्र सुवाहु और कन्या सुनन्दा थी। भीम की कन्या दमयन्ती और पुत्र दम आदि थे। नल और दमयन्ती का पुत्र इन्द्रसेन और कन्या इन्द्र-सेना थी। यह नल चारो वेदो का पण्डित था। कौटल्य अर्थशास्त्र में इस नल का सुयात्र नाम से स्मरण है। नालायनी अर्थात्र नल कन्या इन्द्रसेना भूम्यद्व के पुत्र मुद्दल से व्याही गई। यह मुद्दल उत्तर-पाञ्चाल का राजा था। ऋग्वेद १०।१०२ इस भाम्यद्व मुद्दल का सूक्त है।

शतपथ ब्राह्मण २।३।२।१,२ में एक नड नैपिध उछिखित है। कई छेखक वीरसेनात्मज नल को शतपथ ब्राह्मण वाला नल समझते हैं। हमें यह ऐक्ष्वाक नल प्रतीत होता है।

पार्जिटर की तुलनात्मक वंशाविलयों में मुद्गल का स्थान वहुत नीचे है। वह ठीक नहीं। प्रधान का मत यहां सर्वथा ठीक है।

- ५१ सर्वकाम-इस के सम्बन्ध में हम कुछ नही जानते।
- ५२ सुदास—वायु में इसे हंसमुख छिखा है। मत्स्य में सर्वकाम और सुदास दोनो नाम छूट गए हैं। हरिवंश के अनुसार एक सुदास राजा इन्द्रसखा था।

दमयन्त्याश्च मातु सा विशेषमधिक ययौ । आदिपर्व, पृ० ९४९, प्ना सस्करण । नाडायनी चेन्द्रसेना । विराटपर्व २०।८॥ ७. १।१५।२०॥

१ वनपर्व ६६।१३-१५॥ १. वनपर्व ६२।४५॥ ३ वनपर्व ५४।४९॥ ४ वनपर्व ५५।९॥

५. आदि से १२८ अत्याय । ६ नालायनी चेन्द्रसेना वभृव वस्या नित्य मुद्रलस्याजमीह । वनपर्व ११४१२४॥ नालायनी सुकेशान्ता मुद्रलश्चाहहासिनीम् । आदिपर्व, ए० ९४८, पूना संस्करण ।

पृथ कल्माषपाद = मित्रसह—सौदास कल्माषपाद बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। वसिष्ठ-पुत्र शक्ति ऋषि ने कल्माषपाद को कोई शाप दिया था। कही कही लिखा है कि राजा कल्माषपाद को वसिष्ठ ने शाप दिया। पार्जिटर ने दोनो पक्ष एकत्र करके अच्छी विवेचना की है। महाभारत आदिपर्व १६८१५ पूना संस्करण के कुछ अच्छे हस्तलेखों में वासिष्ठ का ही शाप लिखा है। कदाचित्र इसी शाप के कारण वह बारह वर्ष तक जंगलों में फिरता रहा। आदिपर्व में यह कथा वर्णित है। पूना संस्करण के पांचवें श्लोक में विष्ठस्य के स्थान में वासिष्ठस्य पाठ अधिक युक्त है। यह पाठ कुछ कोशों में मिलता भी है। इस राजा की स्त्री का नाम मदयन्ती था। वसिष्ठ ने राजा की प्रार्थना पर उस से एक नियोगज पुत्र उत्पन्न किया। रामायण में इसे प्रवृद्ध लिखा है। कौषीतिक ब्राह्मण में लिखा है—विष्ठोऽनामयत हतपुत्र प्रजायेय प्रजया पशुभिरिभ सौदासान् भवेयमिति। ४।८॥ इस वचन से विस्तृष्ठ और कल्माषपाद आदि सौदासो का कल्ह स्पष्ट है। सौदासकथा रामायण उत्तरकाण्ड के ६५वें सर्ग में भी है।

पौराणिक वशावित्यों का मतभेद—कल्माषपाद या सौदास के पश्चात पौराणिक वंशावित्यों में पर्याप्त भेद है। वायु, ब्रह्माण्ड और विष्णु एक वंशाविली लिखते हैं, तथा हरिवंश, मत्स्य और महाभारत में एक और वंशाविली है। रामायण का इन दोनों से भेद है। अध्यापक सीतानाथ प्रधान ने पुराणों का भेद भले प्रकार ठीक किया है। हम समझते है रामायण की वंशाविली भी ठीक हो सकती है। अभी हम प्रधान महोद्य के अनुसार थोड़ा सा वश-वृक्ष देकर उस का विवरण लिखेंगे—



- १ कल्माषपादो नृपतिर्यत्र शप्तश्च शक्तिना । वायुपुराण २।११॥ २. ए इ हि ट्रै पृ० २०५-२०७ ।
- ३ सौदासेन न रक्षिता पर्याकुलीकृता क्षिति । हर्षचरित, तृतीय ऊच्छ्वास ।
- ४ पूना सस्करण अध्याय १६८ । ५ आदिपर्व, पूना सस्करण १६८।२१-२५॥ राजा मित्रसहश्चापि वसिष्ठाय महात्मने । मदयन्तीं प्रिया दत्वा तया यह दिव गत ॥ शान्तिपर्व २४०।३०॥
- ६ वालकाण्ड ६६।२७॥ ७ क्रोनालोजि आफ एन्शिएण्ट इण्डिया अध्याय १२।

अश्मक और उसका कुल—प्रतीत होता है अश्मक ने एक नया राज्य वसाया। दक्षिण का अश्मक राज्य वही होगा। महाभारत में लिखा है कि अश्मक ने पोतन नगर वसाया। पोतन नगर चिरकाल तक अश्मकों की राजधानी रहा है। अश्मक के पौत्र मूलक ने मूलक राज्य वसाया। मूलक भी देर तक अश्मकों की राजधानी रहा है। मूलक के विषय में वायुपुराण में एक पुरातन गाथा उद्धृत है। उस में लिखा है कि मूलक राजा (जामदग्न्य) राम के भय से सदा स्त्रियों से घिरा रहता था। मानो उसने नारी-कवच धारण कर रखा था।

१४ सर्वकर्मा और उसका कुल—सर्वकर्मा अयोध्या में राज करता होगा। यही सौदास-दायाद था। अदमक से यह वहुत छोटा होगा। अनुमान होता हैं कि अदमक शीघ्र मारा गया। उसका पुत्र या पौत्र मूलक जामदग्न्य राम के भय से छिप रहा था। सर्वकर्मा भी किसी पराशर के आश्रम में पल रहा था। उसके लिए भी राम का भय था। उस समय के कई समकालीन राजकुमारों का उटलेख महाभारत में मिलता है—

| हेहय       | पोरव             | अयोध्या     | शिवि         | कार्शा   | अङ्ग     |
|------------|------------------|-------------|--------------|----------|----------|
|            |                  |             |              |          | दिविरथ   |
|            | विद्वरथ          | सौदास       | शिवि         | प्रतर्दन | द्धिवाहन |
| हैहय-कुमार | ऋक्ष             | सर्वेकर्मा  | गोपति        | वत्स     | अङ्ग     |
| इन समकारि  | <b>लेक राजाओ</b> | का नाम छेकर | आगे पृथिवी व | ह्नी है— | -        |

एतेषा पितरश्रेव तथैव च पितामहा ।९१। मदर्थ निहता युने रामेणाङ्गिष्ठकर्मणा ।९२। ततः पृथिव्या निर्दिष्टास्तान्समानीय कर्यप । अभ्यषिव्चन् महीपालान् क्षत्रियान् वीर्यसमतान् ॥९४॥

इससे ज्ञात होता है कि पौरव ऋक्ष, ऐक्ष्वाक सर्वकर्मा, शैव्य गोपति, काश्य वत्स और अङ्गराज अङ्ग सब लगभग समकालीन थे। इनके साथ महाभारत में किसी बृहद्रथ का और मरुत्त-कुल के कुमारों का वर्णन है। बृहद्र्थ किस देश का राजा था, यह नही कहा जा सकता। मरुत्त-कुमारों का नाम वहां नही लिखा।

पार्जिटर से मतभेव-पार्जिटर की वंशाविष्ठयों में काइय प्रातर्वन-वत्स सगर-पुत्र असमञ्जस का समकालीन है। महाभारत के अनुसार यह वत्स सगर के कुछ काल पइचात सौदास-पुत्र सर्वकर्मा का समकालीन है। इसी प्रकार पौरव विद्वरथ का पुत्र ऋक्ष सर्वकर्मा का समकालीन है। इस पु० ६८ पर लिख चुके हैं कि पुराणों और महाभारत की पौरव वंशाव- लियों में सात नामों के स्थान-निर्देश के विषय में भूल हुई है। महाभारत के पूर्वोक्त प्रकरण

१. आदिपर्व १६८।२५॥

२ वायु ८८।१७९॥

३. शान्तिपर्व ४८।८३-८४॥

४. शान्तिपर्व ४८।८२-८७॥

से भी पता चलता है कि विद्वरथ का पुत्र ऋक्ष होना चाहिए। परन्तु वर्तमान पाठों में ऐसा है कही नहीं। अतः पौरव वंशावली के ठीक करने की वड़ी आवश्यकता है। हमारा विचार है यह काम हस्तलिखित ग्रंथों की सहायता से होना चाहिए।

४४-५६ सर्वकर्मा के परचात्—मत्स्य के अनुसार सर्वकर्मा का पुत्र अनरण्य था। अनरण्य-पुत्र निव्न था। निव्न के दो पुत्र थे, अनिमत्र और रघु। अनिमत्र त्रन को चला गया। तय रघु राजा बना।

जामद्रग्य राम की समस्या—पार्जिटर के अनुसार कार्तवीर्य अर्जुन मनु से ३१वी पीढ़ी में है। वह जामद्रग्य राम से मारा गया। मूलक ५६वीं पीढ़ी में है। वह राम के भय से नारी-कवच बन रहा था। दाशरथि-राम को भी जामद्रग्य राम मिला था। पार्जिटर के अनुसार दाशरथि राम ६५वी पीढ़ी में है। जामद्रग्य राम का भीष्म से भी युद्ध हुआ था। क्या यह एक ही राम था? कई आधुनिक लोग इसमें सन्देह करते हैं। परन्तु एक वात निर्विवाद है। वह निम्नलिखित युग-गणना से स्पष्ट होगी—

रौद्राइव पौरव के कन्या-वंश में

दक्ष प्रजापति आद्य त्रेतायुग व्याविन्दु तृतीय त्रेतायुग व्याविन्दु तृतीय त्रेतायुग व्याविन्दु दशम त्रेतायुग व्याविन्दु दशम त्रेतायुग व्याविन्द्य राम पन्द्रहवां त्रेतायुग व्याविन्द्य राम उन्नीसवां त्रेतायुग व्याविन्द्य राम व्योवीसवां त्रेतायुग व्याविन्द्य राम व्योवीसवां त्रेतायुग व्याविन्द्य राम व्योवीसवां त्रेतायुग व्याविन्द्य राम

दक्ष प्रजापित का काल हम जानते हैं। तृणिबन्दु मनु-पुत्र नरिष्यन्त की संतान में था। उसके पश्चात रोद्राइव पौरव बहुत प्रसिद्ध है। दत्तात्रेय बहुत दीर्घजीवी था। जामदग्न्य राम मांधाता और दाशरिथ राम के लगभग मध्य में होना चाहिए। अतः कार्तवीर्य अर्जुन का काल भी हरिश्चन्द्र के कुछ पीछे होना चाहिए। प्रतीत होता है कि अयोध्या की वंशावली में कई नाम शाखा-वंशों के सम्मिलित हो गए है। इस प्रकार यह निश्चित होता है कि रौद्राइव और मितनार के मध्य में अनेक साधारण राजा और होंगे। पूर्वोक्त तालिका से ज्ञात हो जायगा कि इतिहास का जो कम हमने गत पृष्ठों में बांधा है, वह लगभग ठीक है। स्मरण रखना चाहिए वायु-निर्दिष्ट ये त्रेता-विभाग एक ही त्रेता के अवान्तर विभाग है। दाशरिथ राम त्रेता और डापर की सन्धि में हुआ—

सन्धौ तु समनुप्राप्ते त्रेताया द्वापरस्य च । रामो दाशरिथर्भृत्वा भविष्यामि जगत्पति.॥ शान्तिपर्व ३४८।१६॥

१ वायु ३०।७४---७६॥६७।४३॥

२. वायु ७०।३१॥८६।१५॥

३ वायु ७०।४७,४८॥९८|८९—९२॥

५७ रघु प्रथम—रघु,नाम के दो राजा इस ऐक्ष्वाक-वंश में प्रतीत होते हैं। अध्यापक प्रधान का यही मत है। हमारे वालकाण्ड के सस्करण में 'भ' कोश का एक पाठान्तर है—रघु पुनः। ' इस पाठ से प्रतीत होता है कि रघु दो थे।

प्र रघ के पश्चात अनिमन का पुत्र विद्वान दुलिदुह था। दुलिदुह महाभारत आदिपर्व में वर्णित प्रसिद्ध राजाओं में से एक हैं। वागु में अनिमन की परम्परा न देकर मृलक की परम्परा दी गई है। मृलक का पुत्र शतरथ, शतरथ का पुत्र ऐडिविड , ऐडिविड का कृतशर्मा, कृतशर्मी का पुत्र विश्वसह और विश्वसह का पुत्र दिलीप था।

५६ खर्बाद विलीप—दुलिदुह का पुत्र खर्बाङ्ग दिलीप था। हरिवंश के अनुसार वह राम का प्रप्रिपतामह था। इस का उल्लेख पोडश्राजोपाल्यान में है। इस उपाल्यान में लिखा है कि दिलीप के यहा में देव, गन्धर्व और अप्सराएं उपस्थित थी। संभवतः नृपर्पि दिलीप के इस यह का उल्लेख अद्वघोप ने भी किया है। हम पहले पृ० ९९ पर मत्स्य के प्रमाण से लिख चुके है कि एक पितृ-कन्या यशोदा दिलीप प्रथम की माना थी। मत्स्य के विपरीत वायुपुराण में वहीं प्रकरण इस खर्बाङ्ग दिलीप के साथ जोडा गया है। इहा। एड में विवादास्पद इलोक नष्ट है।

पत्नी—रघुवंश में इस दिलीप की पत्नी मगधवंशजा सुद्धिणा लिखी है। कालिदास दिलीप को मागधीपति भी लिखता है। °

६० रयु—पार्जिटर और प्रधान वायु आदि के अनुसार दिलीप के पश्चात दीर्घवाहु एक राजा मानते हैं। 'हिरवंश आदि में दीर्घवाहु रघु का विशेषण है। कालिदास भी रघु को दिलीप-पुत्र कहना है। और दीर्घवाहु को उसका विशेषण समझता है। कालिदास दीर्घवाहु के स्थान में युगव्यायतं वाहुं समास का प्रयोग करना है। 'भारतीय इतिहास का पण्डिन कवि वाण रघु को ही दिलीप का पुत्र मानना है। '

विजयी रवु—रघु के विक्रम की वार्ता व्यास के काल में सुप्रसिद्ध थी। कालिदास ने अपने रघुवंश के चतुर्थ सर्ग में रघु की विजय का एक सजीव वर्णन किया है। रघु-विजय चारों दिशाओं में हुई। रघु ने यवनों को भी परास्त किया। कहिरवंश में रघु को महावल और अयोध्या का महाराज लिखा है। '

<sup>-</sup> १. वालुक्काण्ड ६६।२६॥ २. हरिवण १।१५१२४॥ ३. १।१७३॥ ४ सौन्दरनन्द ११।४५॥

<sup>,</sup> ५, द्रोष्मपर्वे अत्याय ६१। शान्तिपर्व २८।७१-८०॥ ६ सौन्द्रनन्द ७।३२॥

७. वायुपुराण ७३।४०-४३॥ ८ ३।१०।९०॥

९. १।३१॥ सुदक्षिणान्वित रक्षितगुश्च । सुवन्धुकृत वासवटत्ता, पृ० ४२। १० ३।१९॥

११ ए० इ० हि० द्रै० पृ० ९२,९४। १२ दीर्घवाहुर्दिलीपस्य रघुर्नाम्नाऽभवृत्सुतः । हरिवश १।१५।२५॥

१३. तुलना करो-युगदीर्घवाहु । सौन्दरनन्द ७।३॥ १४. रघुवश ३।३०॥

१५ श्रृलतादिष्टाष्टादशद्वीपे टिलीपे (मृते किं कृत) वा रघुणा । हर्षचरित पष्ठ उन्ङ्कास ।

१६ विक्रमी रघु । आदिपर्व १।१७२॥ १७. रघुवंश ४।६०,६१॥ १८. १।१५।२५॥

विश्वजित् प्रयोक्ता—कांछिदास के अनुसार रघु विश्वजित् महाकतु का प्रयोक्ता था । ६१ अज-रघु-पुत्रअजथा। पुराणों का यहीं मत है। कालिदास को भी यही मत अभीष्ट था। वनपर्वान्तर्गत रामोपाख्यान इसी अज से आरम्भ होता है।

समकालीन—रघु के काल में विदर्भ और क्रथंकेशिकों के भोजकुलोत्पन्न राजा ने अपनी भगिनी इन्दुमती का स्वयंवर रचा। कालिदास ने रघुवंश के छठे सर्ग में उस स्वयंवर का, सुन्दर वर्णन किया है। यह वर्णन काल्पनिक नहीं है। कालिदास किसी पुराने इतिहास में सहायता छेता प्रतीत होता है। हो सकता है कही कही काछिदास ने अपनी कल्पना भी की हो। शैच आचार्य अभिनवगुप्त इस वर्णन को काल्पनिक समझता है—रघुवशेऽजादीन राजा विवाहादिवर्णन नेतिहासेषु निरूपितम्। अस के वर्णन के अनुसार उस स्वयंवर में निस्न-लिखित राजगण-अवस्य उपस्थित थे।

- १ पुष्पपुर वासी मगध-राज परतप। २ कोई अङ्ग-राज।
- ४ रेवा नदी से घिरी माहिष्मती पुरी का राजा ३ कोई अवन्ति-नाथ। प्रतीय। यह कार्नवीर्य अर्जुन के कुछ में था।
- ५. नीप-कुछ का शूरसेन वा माथुर-राज सुषेण। ६ कछिङ्गराज हेमाइद।
- ७ कोई पाण्ड्य-राज।

इन के अतिरिक्त इन्दुमती का भाई विदर्भ-राज था। कालिदास ने उस का नाम नहीं लिखा । यह वात कुछ खटकती है। रघुवंश ५।३९ में विदर्भराज को मोज कहा है, तथा ६।५९ में इन्दुमती को भोज्या कहा है। इन्दुमती विदर्भराज की कनिष्ठा भगिनी थी। अत. विदर्भराज भोजकुल का बात होता है। आगे अ२० में विदर्भराज को भोजपति भी कहा है।

उत्तर कोसल-रघुवंश के अनुसार अज के काल में कोसल-राज्य, उत्तर और दक्षिण दो भागों में विभक्त था। नहीं कहा जा सकता कि यह विभाग अज से कितनी पीढ़ी पूर्व हुआ। काकुत्स्थ पद को उत्तर-कोसलेन्द्र ही धारण करते थे । यदि कालिदास का यह संकेत सत्य है तो निश्चय ही अयोध्या की वंशाविष्यों में कई नाम दक्षिण कोसल के राजाओं के सिम-िलत हो गए है। करुपद्र कोश के अनुसार साकेत, अयोध्या और उत्तर कोसला पर्याय है।

६० दशर्य आजेय-अज का पुत्र दशर्थ था। दशर्थ स्वाध्यायवान्, शुचि और इन्द्रसखा था। महाराज दशरथ की तीन प्रमुख पितयाँ थीं। कांछिदास के

१ रघुवश ६।७६॥

२ वनपर्व २५८।६॥

३ रघुवश ५।३९,४०॥ ४ लोचन पृ० ३३५।

५ काकुत्स्थशब्द यत उन्नतेच्छा श्लाध्य दवत्युत्तरकोसलेन्द्रा.। रघुवंश ६।७१॥ ६ पृ० १०, श्लोक १५।

७ वनपर्व २५८।६ ॥ बुद्धचरित ८।७९ ॥ रामायण वालकाण्ड ११।८॥ ६६।३० ॥

अनुसार वे मगध, कोसल और केकय-देश की राजकुमारियां थीं। सुमित्रा मागधी थी। कौसल्या दक्षिण कोसल-राज की कन्या थी। अनर्घराघव नाटक में मुरारि लिखता है— दक्षिणकोसलेश्वरसुताम वे केकेयी नाम बनाता है कि वह केकय-राज की कन्या थी।

राजिंसिह—दशरथ को लोग राजिंसिह भी कहते थे। यह पदवी दशरथ के गुणों के कारण उसे मिली होगी। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुझ दशरथ के चार पुत्र और शान्ता उस की कन्या थी।

एक देवासुर युद्ध—दशरथ के राज के प्रारम्भिक दिनों में दक्षिण भारत में एक भयंकर देवासुर युद्ध हुआ। उसका वर्णन रामायण में मिलता है। हम रामायण के तत्सम्बन्धी इलोक नीचे उद्धृत करते हैं—

लाहीर संस्करण अयो० ११।११—॥
पुरा देवासुरे युद्धे युद्धसजः पतिस्तव।
याचितो देवराजेन युद्ध कर्तुमितो गतः॥
दिशमास्थाय केकेथि दक्षिणा दण्डका प्रति।
वैजयन्तमिति ख्यात पुर यत्र तिमिष्वजः॥
स शम्वर इति ख्यातो वहुमायो महासुरः।
ददौ शक्राय सम्राम देवसपैर्विनिर्जितः॥
तिस्मन्महति सम्रामे राजा शस्त्रपरिक्षतः।

विजित्याम्यागतो देवि त्वयोपचारितः स्वय । वणमरोपणं चास्य तत्र देवि त्वया कृतम् । पदास संस्करण ९।११—॥
पुरा देवासुरे युद्धे सह राजिपिभिः पति.।
अगच्छत्त्वामुपाटाय देवराजस्य साह्यकृत्त् ॥
दिशामास्याय कैकेयि दक्षिणा दण्डकान्प्रति।
वैजयन्तिभिति ख्यात पुर यत्र तिमिष्वजः॥
स शम्यर इति ख्यातः शतमायो महासुरः।
ददी शक्रस्य सप्रामं देवसंघरनिर्जितः॥
तिस्मन्महति सप्रामे पुरुपान् क्षतिवक्षतान्।
रात्रो प्रसुप्तान्न्नन्ति स्म तरसामाद्य राक्षमाः॥
तत्राकरोन्महायुद्ध राजा दशरथस्तदा।
असुरेश्व महावाहु शस्त्रैश्च शकलीकृतः॥
अपवाद्य त्वया देवि सप्रामान्नष्टचेतनः।
तत्रापि विक्षत शस्त्रैः पतिस्ते रिक्षतस्त्वया॥

इस वर्णन से ज्ञात होता है कि दण्डकारण्य के दक्षिण भाग के पास एक वैजयन्तपुर था। वहां तिमिष्त्रज शम्बर राज्य करता था। उसने युद्ध के लिए इन्द्र को निमन्त्रित किया। तिमिध्वज महावली था। इन्द्र देवसेनाओं से उसे जीत नहीं सका। इन्द्र ने उत्तर भारत के राजाओं की सहायता ली। उन में एक दशरथ था। दशरथ को हम इन्द्रसखा लिख चुके हैं। दशरंथ के साथ कुछ राजर्षि भी थे। रामायण में उनके नाम नहीं लिखे।

ये राजि कीन थे—अध्यापक प्रधान का मत है कि ये दिवोदास आदि थे।

तिमिष्वज और दशबीव रावण—अध्यापक सीतानाथ ने शिवपुराण ६।१३ के प्रमाण से यह बताया है कि मय असुर की दो कन्याएं थीं, मायावती और मन्दोदरी। मय ने मायावती का

<sup>9.</sup> रघुवज ९।१७॥ २. अक १ श्लोक ५९ के पश्चात्॥ ३. वालकाण्ड ९।८१, ८२ ॥

४ मत्स्य ४८।९४--॥

विवाह शम्वर से कर दिया और मन्दोद्री का दशग्रीव से। दशग्रीव अनेक कन्याओं का सतीत्व नप्ट करता रहता था। उस ने वेदवती आङ्गिरसी और दूसरी कन्याओं को भी तंग किया। कभी वह अपनी साली मायावती को भगाने का यल करने लगा। फलतः शम्बर की राजधानी में दशग्रीव अपने प्रहस्त आदि साथियों सहित शम्बर के लोहकवचधारी सैनिकों और रक्षकों से पकड़ा गया। अन्त में मय की प्रार्थना पर दशग्रीव शम्बर के बन्दीगृह से मुक्त हुआ।

शिवपुराण वाला शम्बर रामायण वाला महाबली तिमिध्वज शम्बर ही निश्चित होता है। तिमिध्वज के साथ दशरथ का युद्ध हुआ और सीता को भगाने के कारण दशग्रीव दाशरिथ राम से मारा गया। इन कथाओं से उस काल का कुछ ज्ञान हो जाता है।

गृधराज जटायु — गृधराज जटायु एक ब्राह्मण-वीर था। वह दशरथ का सखा था। उस का छोटा सा राज्य पश्चवटी के समीप था। वहुत संभव है कि तिमिध्वज और इन्द्र के युद्ध के समय जटायु और दशरथ की मैत्री हुई हो। वह युद्ध दण्डक की दक्षिण दिशा में हुआ था।

केकय-राज—केकयी के पिता का नाम रामायण में नहीं है। केकयी के भाई का नाम युधाजित था। यद्यपि उसे अरवपित भी कहा है, पर अरवपित केकयराजों की उपाधिमात्र है। वह भरत को छिवाने के छिए अयोध्या गया। केकय-राज की राजधानी गिरिवज या राजगृह पर में थी। किन्छम के अनुसार वर्तमान जलालपुर राजगृह था। इसका पहला नाम गिराजक था।

अयोश्या से गिरिवज—रामायण में लिखा है कि महाराज दशरथ की मृत्यु पर राजगुरु विसिष्ठ की आज्ञा से अयोध्या से कई दृत भरत को बुलाने गिरिवज गए । वे सात दिन में गिरिवज पहुँचे। वे दृत कुरुक्षेत्र में से होते शतद्ध और विपाशा को पार करके विष्णुपद तीर्थ को देखते शीघ्र गिरिवज पहुँचे। यह वर्णन अयोध्या काण्ड सर्ग ७४ (दा० रा० स० ६८) के अन्त में है। भरत के लौटने का बृत्तान्त भी अयो० काण्ड सर्ग ७७ (दा० रा० अयो० स० ७१) में वर्णित है। इस में गिरिवज के समीप दूरपारा नदी का उल्लेख है। यदि इन लेखों की तुलना नीलमतपुराण अध्याय १२ से की जाए तो पञ्चाव के कई ऐतिहासिक स्थानों के नाम ज्ञात हो सकते हैं।

१ मन्दोदरी का विवाह-वृत्तान्त रामायण उत्तर काण्ड अध्याय १२ में भी है।

<sup>॰</sup> रामायण युद्धकाण्ड ६०।१० में भी इसका उल्लेख है।

३. रामस्य वचन श्रुत्वा सर्वभूतसमुद्भवम् । आचचक्षे द्विजस्तस्मै कुलमात्मानमेव च ॥ दा० रा० अरण्यकाड १४।१५॥

४. उ० रा० अयो त्याकाण्ड १।२॥ ५. उ० रा० अयो० ७३।६॥ ६ दा० रा० ६७।७॥

सम्राट् दशरथ — दशरथ एक सम्राट् था। वह स्वयं कहता है — यावदावर्तते चक्र तावती मे वसुंधरा॥ प्रान्याश्च सिन्धुसौवीरा: सुरसावर्त्यस्तया। वगागमगधा देशा समृद्धा काशिकोसला.॥ पृथिव्या सर्वराजोऽस्मि सम्राडस्मि महीक्षिताम्। उत्तर पाठ हाविद्या सिन्धुसौवीरा: सौराष्ट्रा दक्षिणापथा:। वगागमगवा मत्स्या. समृद्धा. काशिकोसला ॥ दक्षिण पाठ

इस से द्रारथ एक समर्थ और प्रतिष्ठित सम्राट् स्पष्ट ज्ञात होता है।

मृत्यु—द्शरथ को मृत्यु वृद्धावस्था में हुई। तव राम अभी छोटी आयु का था। उत्तर पाठ में राम की उस समय की आयु अठारह वर्ष की और मद्रास पाठ में सत्तरह वर्ष की छिखी है।

भरत-द्रशरथ का ज्येष्ठ-पुत्र राम था। वह चौदह वर्ष के लिए पिता की आज्ञा से वनवासी हो गया। इन चौदह वर्षों में भरत ने राम के प्रतिनिधि के रूप में अयोध्या का शासन किया।

• ६३ वाशरिथ राम—लड्डाधिपति दशर्श्राव-रावण पर विजय पा कर वत्तीस वर्ष की आयु में राम ने अयोध्या का राजसिहासन संभाला। राम श्यामवर्ण, लोहिनाक्ष और आजानुवाहु था। रामभद्र—कथासरित्सागर, भवभूतिकृत उत्तररामचरित में तथा अनेक ताम्रशासनों के

अन्त में रामभद्र नाम उपलब्ध होता है।

राम और वात्मीकि—राम का वृत्तान्त रामायण में लिखा है। रामायण का कर्ता भागव वाल्मीकि था। अश्वघोप स्वीकार करता है कि रामायण की रंचना च्यवन-कुलोत्पन्न चाल्मीकि ने की। विष्णुपुराण ३।३।१८ में वाल्मीकि का मूल नाम ऋक्ष लिखा है। वह २४वां व्यास था। वाल्मीकि राम का समकालीन था। प्रतीत होता है कि वाल्मीकि ने रामायण के छः काण्ड लिखे थे। रामायण की फलश्रुति उस काण्ड के अन्त में मिलती है। परन्तु सातवां या उत्तर काण्ड वहुत नया नही है। यह सातवां काण्ड प्रसिद्ध कवि भवभूति के काल में विद्यमान था। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाला कवि कालिदास भी सप्तम काण्ड से परिचित था। उसका पूर्ववर्ती अश्वघोष इस काण्ड में कही

<sup>- -</sup> १. उ० रा० अयो० १३।१४—॥ टा० १०|३६—॥

२ उ० रा० अयो० ११३१॥ टाक्षिणात्य-पाठ में यह श्लोक नहीं है।

३. दीर्घमुष्ण च निःश्वस्य बृद्धो दशरथो नृप. ॥ उत्तर-पाठ अयो० का० १४।१६॥

४ अयो० का० २०।३५॥

५. अयो० का० २०।४५॥

६. द्रोणपर्व ५९।२७॥

७. दा० रा० उत्तर काण्ड ९४|२५,२६॥

८. वारमीकिरादौ च ससर्ज पद्य जप्रन्थ यत्र च्यवनो महर्षि: । बुद्धचरित १।४३॥

कई घटनाएं अपने ग्रन्थों में उद्धृत करता है। यह काण्ड अक्ष्यघोप से बहुत पहले रामायण में मिल गया होगा। राम का इतिहास जानने में रामायण एक प्रामाणिक ग्रन्थ है।

च्यवन=वल्मीक-तपस्या करता च्यवन वल्मीकभूत हो गया था।

लिपिकला—भारतीय आर्य रामकाल में लेखनकला में प्रवीण थे। राम के बाणो पर राम नामाङ्कित था।<sup>3</sup>

लेश-नव राम-राज्य के आरम्भ की एक बड़ी घटना छवण-वध है। उस राक्षस ने मधु-वन के दुर्ग में वास रखा था और वह मधुरा = मथुरा, का राज्य संभाछ चुका था। यमुना-तीर वासी ऋषियों को वह बहुत त्रासित करता था। उन्हीं की प्रार्थना पर राम की आज्ञा से भरत ने छवण-वध किया। रात्रुझ मथुरा में राज्य करने छगा।

युधाजित् और गन्धर्व-देश-विजय—पेशावर से लेकर वर्तमान डेरागाजीखां तक का सारा प्रदेश कभी गन्धर्व देश कहाता था। किर उसी का या उस से भी अधिक भाग का नाम गांधार देश हुआ। युधाजित्-अध्वपित उस को विजय करना चाहता था। उस ने अपने पुरोहित गार्ग्याद्भिरस को इस कर्म में सहायता प्राप्ति के लिए राम के पास भेजा। गार्ग्य ने राम से कहा—सिन्धु के दोनों ओर यह गन्धर्व देश परम शोभायमान है, इसे आप विजय करे। सर्वसम्मित से भरत-पुत्र तक्ष और पुष्कल ने अपने पिता के साथ केकय-देश को प्रस्थान किया। गंधर्व देश विजित हुआ। वही तक्ष और पुष्कल के नाम पर दो प्रसिद्ध नगर वसाए गए। तक्षशिला और पुष्कलावत नगर वही हैं। ये नगर गान्धार प्रदेश के गन्धर्व राज्य में हैं। भारतीय इतिहास में इन दोनों नगरों की बडी प्रसिद्ध रही है।

कुश और लव—राम-पुत्र कुश और लव थे। कोसल में कुश स्थापित हुआ। तब कोसल की राजधानी कुशावती बनाई गई। यह नगरी विन्ध्यपर्वतरोध पर थी। लव की राजधानी श्रावस्ती कर दी गई।

शत्रुव्न-पुत्र सुवाहु और शत्रुघाती—सुबाहु मथुरा मे अभिषिक्त हुआ और शत्रुघाती विदिशा या वैदिश में।

लक्ष्मण-पुत्र अहद और चन्द्रकेतु—लक्ष्मण के दोनों पुत्र भी दो राज्यों में स्थापित किए गए। पाम ने अपने और अपने भाइयों के कुल में जो आठ राज्य बांटे, उनका उल्लेख महाभारत में भी है।

१ माधाता ने शक्त का अर्धासन प्राप्त किया । बुद्धचरित ११।१३॥ सौन्दरनन्द ११।४३॥ उत्तरकाण्ड सर्ग ६७॥ २ विराटपर्व २०।७॥

३ युद्धकाण्ड ४४।२३॥

४ उत्तरकाण्ड १००।१०-१३॥ रघुवंश १५।८७ में इसे सिन्धु देश लिखा है।

५ उत्तरकाण्ड १०१।११॥

६ उत्तरकाण्ड १०८।४॥

७ रघुवश १५।९० में कारापथेश्वर कहा है।

८ द्रोणपर्व ५९।३०॥

राम का राज्य काल—राम ने दश सहस्र (अर्थात् लगभग दश वर्ष) तक राज्य करके कई अश्वमेध यहा किए। राम का राज्य लगभग वीस वर्ष का था। इस का व्योरा इस प्रकार से हैं। वारह वर्ष के पश्चात् शत्रुघ्न मधुरा से अयोध्या में आया। शहरा के मधुरा गमन और राम के लंका से लौटने का अन्तर एक वर्ष का प्रतीत होता है। इस के अनन्तर राम ने अश्वमेध यहा किया। इस मे एक वर्ष लगा। सीता-मृत्यु इसी समय हुई। फिर राम ने दश वर्ष तक और यहा किए। इस के कुछ काल पश्चात् राम ने स्वेच्छा से इहलोकयात्रा समाप्त की। यह सारा काल २५ वर्ष से कुछ न्यून था। इसे ही दश सहस्र और दश शत वर्ष शब्दों में प्रकट किया है। अर्थात् लगभग वीस वर्ष, या पचीस से न्यून और वीस सं उपर।

रामायण में एक वालक को पांच सहस्र वर्ष का लिखा है। इस का अभिप्राय भी पूर्ववत् है।

१. राज्य दश सहस्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव । शताश्वमेधानाजहे सदश्वान् भृरिदक्षिणान् ॥ युद्धकाण्ड १३१।९५॥

२. दश वर्ष सहस्राणि दश वर्ष शतानि च। श्रात्मि सहित श्रीमान् रामो राज्यमकारयत्॥ यु० का० १३१।१०६॥ द्रोणपर्व ५९।१४॥ शान्तिपर्व २८।६१॥

३. उत्तरकाण्ड ७१।१॥७२।११॥ ४. उत्तरकाण्ड ९९।९॥१०२।१६॥

५ उत्तरकाण्ड ७३।५॥

# बीसवां अध्याय

## अजमीढ-पुत्र ऋक्ष से कुरु पर्यन्त

२८ ऋक्ष प्रथम—अजमीढ के पश्चात पौरवों की हस्तिनापुर वाली शाखा का इतिहास बहुत गड़बड़ में पड़ गया है। अध्यापक प्रधान ने उस के ठीक करने का यहा किया है, पर उन के परिणामों से हम सहमत नहीं हैं। पार्जिटर ने एक सरलता का मार्ग पकड़ा है और ऋश प्रथम तथा अजमीढ के मध्य में कई पीढ़ियां छोड़ दी है। अजमीढ के कुलों का वंश-बृक्ष नीचे दिया

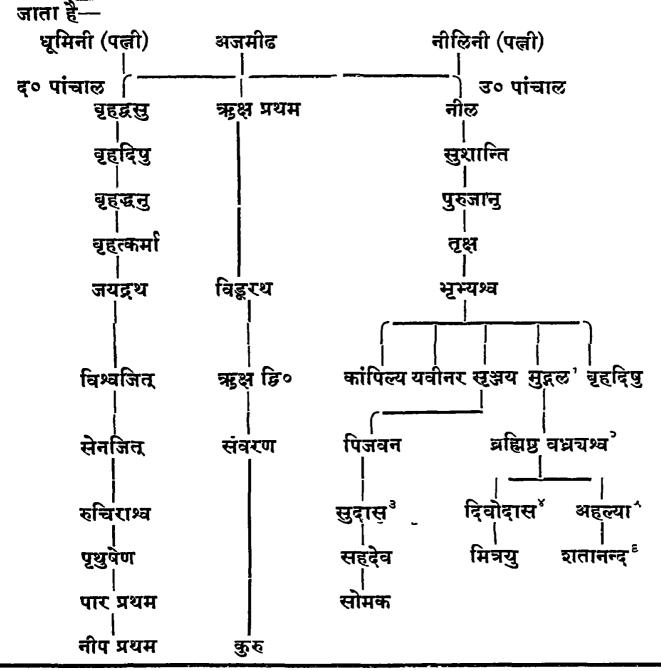

१ मन्त्रद्रष्टा ऋ० १०।१०२॥ २. एक सुमित्र वाध्रयक्ष ऋ० १०।६९,७० का ऋषि है।

३ मन्त्रद्रष्टा ऋ० १०।१३३॥ ४ दिवोदास वाध्र्यक्षाय दाजुषे । ऋ० ६।६१।१ से ये नाम लिए गए है ।

५ अहल्या मैत्रेयी, पड्विंशत्राह्मण १।१॥

६ वालकाण्ड ४७।६॥ मत्स्यपुराण ५०।८॥

यह वंश-वृक्ष काम चलाने के लिए वनाया गया है। आदिपर्व की प्रथम वंशावली में इस से कुछ मनभेद मिलता है। आदिपर्व की दूसरी वंशावली में अधिक गड़वड़ है। पुराणों में भी सब वृत्तान्त एक समान नहीं हैं। विइर्थ को हम ने ऋक्ष दिनीय से पहले रखा है। इसके लिए पृ॰ १०४ देखना चाहिए। ऋक्ष प्रथम के सम्बन्ध में हम अधिक नहीं जानते।

- २९ विद्युर्य-महाभारत शान्तिपर्व अध्याय ४८ से हम इतना अनुमान कर सकते हैं कि यह राजा जामदग्न्य-राम के हाथों मारा गया होगा।
- ३०. ऋक्ष द्वितीय—यह राजा परशुराम के कारण कही छिपा दिया गया था। कञ्यप की कृपा से यह फिर राजसिंहासन पर विठाया गया।
- ३१ सवरण आर्क्ष संवरण का कुछ अधिक वृत्तान्त प्राप्त हो जाता है। इस के काल में पौरव राज्य पर भारी आपत्ति आई।

पाञ्चाल्य आक्रमण—आदिपर्व की पहली वंशावली के अनुसार कोई पञ्चालसाजा दश अक्षी-हिणी सेना ले कर इस पर चढ आया। दोनो का युद्ध हुआ। संवरण हार गया।

यह पाचार म कौन था—बहुत संभव है कि उत्तर पांचाल के राजा दिवोदास या पंजवन सुदास ने इतनी भारी सेना के साथ संवरण पर आक्रमण किया हो। इस प्रकार दिवोदास, दशरथ और संवरण लगभग समकालीन होगे। अयोध्या की वंशावली में सर्वकर्मा के परचात और दशरथ से पहले कुछ नाम अवस्य दूसरे कोसल के राजाओं के मिल गए है।

सनरग का सिन्धु-नद-निकुझ वाय—ऐसे प्रतापी राजा से हार कर संवरण सिन्धु नद् की ओर भागा। वहां पर्वन के समीप वह किसी निकुझ में रहने लगा। उस के साथ उसका पुत्र, उस के मन्त्री और सुदृष्जन भी भागे। वहां वे सहस्र परिवत्सर तक रहे। तव विसष्ठ ऋषि की कृपा से संवरण ने अपना नष्ट-राज्य फिर प्राप्त किया। आदिपर्वान्तर्गत चेत्ररथपर्व के तापत्योपाख्यान से प्रतीत होता है कि संवरण वारह वर्ष मात्र अपने राज्य से वाहर रहा। अतः यहां सहस्र का अर्थ "वहुत" है। प्रतीत होता है संवरण ने अपने निर्वासन के दिन तक्षशिला से परे की पर्वत-श्रद्धखला में अतिवाहित किए होंगे। वहां उसका तपती पौर्विकी से विवाह हुआ था। यह तपती सूर्य-कन्या भी कही जाती है।

३२. कुरु—तपती और संवरण का पुत्र कुरु था। इस राजा के नाम से कुरुजाङ्गल भूमि विख्यात हुई।

अम्यव्रम् भारतास्चैव सपताना वकानि च ॥३२॥ चालयन्वसुधा चैव वलेन चतुरिङ्गणा । अम्ययात्त च पाञ्चात्यो विजित्य तरसा महीम् । अक्षौहिणीभिर्दशभि स एन समरेऽजयत् ॥३३॥ अभ्याय ८९ ।

२ आदिपर्व ८९|३४-३६॥

३. आदिपर्व १६३|१४-२०॥

राजधानी परिवर्तन—संवरण तक पौरव राजधानी प्रयाग थी। कुरु ने कुरुक्षेत्र का प्रदेश कृषियोग्य किया। पहले यह भारी जंगल रहा होगा।

### उत्तर-पांचाल-वंश

दोनों पांचालों में से उत्तर-पांचाल के कुछ राजा भारतीय इतिहास में वहुत प्रसिद्ध हुए। उन में से भूम्यश्व और मुद्गल का वर्णन पृ० १०२ पर हो चुका है। मुद्गल की संतान में वध्रचश्व और दिवोदास बहुत प्रसिद्ध हुए। यह मुद्गल शाकल्य-शिष्य मुद्गल नहीं था। दिवोदास की भिगनी विख्याता अहल्या थी। इसी अहल्या का राम ने उद्धार किया था। दिवोदासो वै वाध्रचिश्व —प्रयोग जैमिनीय ब्राह्मण में मिलता है। वहां लिखा है कि दिवोदास राजा होता हुआ भी ऋषि हो गया। वध्रचश्व और रोनका से दिवोदास और अहल्या मिथुन जन्मे।

स्जय और उस का कुल—भूभ्यश्व का एक पुत्र या मुद्रल का एक भाई स्ञय था। वायु-पुराण ८६।१९ के अनुसार स्ञय विद्वान् था। उस स्ञय का पुत्र सुप्रसिद्ध पिजवन था। पिजवन का पुत्र सुदान और सुदास-पुत्र सहदेव था। सहदेव के यज्ञ की महिमा आरण्यक-पर्व ८८।६ में उल्लिखित है। इस कुल के विषय में ब्राह्मण ग्रन्थों के निम्नलिखित वचन देखने योग्य हैं—

एतमु हैव प्रोचतुः पर्वतनारदौ सोमकाय साहदेव्याय । सहदेवाय सार्ज्ञयाय । '''''एतमु हैव प्रोवाच विसष्ठः सुदासे पैजवनाय । ते ह ते सर्वे महजग्मु । ऐ० ब्रा० ७।३४॥

वसिष्ठः सुदास पैजवनमभिषिषेच । ऐ० ब्रा॰ ८।२ १॥

तेनो ह तत ईजे । प्रतीदर्शः दवैक ' ' ' ' ' ' तमाजगाम सुग्ला सार्ज्ञयो ब्रह्मचर्य । ' ' ' स वै सहर्देव सार्ज्ञयस्तदग्येतिवचनिवास्त्यन्यद्वाऽअरे सुप्लानाम दधऽइति । माध्य० श० २।४।४।३,४॥ काण्व श० १।३।४।२॥ तद्वैतत्पप्रच्छ । सुग्ला सार्ज्ञयः प्रतीदर्शमैभावतम् । श० १२।८।२।३॥

ब्राह्मणों के इन पाठों से निश्चित होता है कि सार्जय सुप्रा ने अपना नाम सहदेव रख लिया था। इस सहदेव का पुत्र सोमक था। सोमक को पर्वत-नारद ने उपदेश दिया था। श्विक्तियों का राजा प्रतीदर्श इस सुष्ठा-सहदेव का समकालीन था।

सायण श्रोर कीथ की भूल—दिवोदासं न पितर सुटास । ऋग्वेद ७१८।२५ के अनुसार सायण लिखता है—दिवोदास इति पिजवनस्यैव नामान्तरम् । अर्थात् पिजवन का नाम दिवोदास है।

१ य प्रयागमतिक्रम्य कुरुक्षेत्रमकत्पयत् ॥ मत्स्य ५०/२०॥ य प्रयाग पदाक्रम्य कुरुक्षेत्र चकार ह । वायु ९९/२१५॥

२ वैदिक वाड्मय प्रथम भाग पृ० ८४, ८५ पर हम ने शाकल्य-शिष्य मुद्रल को भार्म्यश्व मुद्रल लिखा था। यह वात ठीक नहीं।

३. १।२२२॥ ४ मत्स्य ५०।७॥ ५ सुदाः पैजवनो नाम सहस्राणा शत ददौ। ऐन्द्राग्नेन विधानेन दक्षिणामिति न श्रुतम् ॥ शान्तिपर्व ५९।४२॥

इतिहास में यह वांत सत्य नही । वेद में इतिहास नहीं । दोनो का एकीकरण महाम्रान्ति है । ऐतिहासिक पुरुषों ने वेदों से नाम छेकर अपने नाम रखे थे । पर पिजवन और दिवोदास में भेद ही रहा। केम्त्रिज हिस्ट्री आफ इण्डियां में कीथ के अनुसार सुदास का पिता या पितामह दिवोदास था। वेद्नित्रों में इतिहास मानने वाछों के अज्ञान का यह एक दृष्टान्त है। पैजवन अर्थात् पिजवन पुत्र सुदास अविनय से नष्ट हुआ।

श्विक राज्य—प्रतीदर्श को शतपथ के पूर्वोक्त प्रमाण में द्वेक्न कहा गया है। फिर प्रती-दर्श को ऐमावत भी कहा है। सम्भवतः इभावत नगर श्विक्नों की राजधानी थी। दिवक्नों का एक राज्य था। उसका एक और राजा याजतुर ऋषम भी था। वह गौरीविति शाक्त्य का समकालीन था।

पाञ्चाल देश पहले किन्य या—भूम्यद्व के पांच पुत्रों के कारण इस देश का नाम पाञ्चाल पड़ा। पहले यह देश केन्य कहाता था। शतपथ में लिखा है—तेन हैतेन केन्य ईने पाञ्चालो राजा, किनय इति ह नै पुरा पञ्चालानाचक्षते। ं

ब्राह्मण ब्रन्थ और पुराण वशावली—ब्राह्मण ब्रन्थों के उपर्युक्त पाठों से निश्चय होता है कि स्क्षय की पुराण-वंशावली ठीक है।

यह हुआ उत्तर पञ्चाल के सम्वन्ध में। दक्षिण पञ्चाल के राजाओं के सम्वन्ध में हमारा ज्ञान अभी न के तुल्य है।

भरद्वाज और विवोद्यास—ताण्ड्य ब्राह्मण १५।३।७ के अनुसार दिवोदास का पुरोहित भरद्वाज था। जैमिनीय ब्राह्मण ३।२४४ में लिखा है कि प्रतर्दन का पुत्र क्षत्र, दस राजाओं के युद्ध में मानुप पर दस राजाओं से घिर गया। वह अपने पुरोहित भरद्वाज के पास गया। गोपथ ब्राह्मण में भरद्वाज और प्रतर्दन का सम्बन्ध बताया है।

इन तीन ब्राह्मण-वचनो से दिवोदास, प्रतर्दन और क्षत्र का पुरोहित भरद्वाज ज्ञात होता है।

काशिपति दिवोदास—यह दिवोदास काशिपति था। इस का पुत्र प्रतर्दन था। एक वार् प्रतर्दन दैवोदासि नैमिषीयों के सत्र में गया। वहां उस ने अलीकयुवाचस्पत से एक प्रश्न किया। अलीकयु उत्तर नहीं दे सका। अलीकयु ने इसी प्रश्न का उत्तर अपने पूर्वजों के भी आचार्य स्थिवर जात्रकर्ण्य से पूछा।

१ भाग १, पृ०८२। २ मनुस्मृति ७।४५॥ ३. शतपथ १३।५।४।१५॥

४. शतपथ १२ | ८। ३। ७॥ ५ १३। ५। ४। ७॥

६ ऐतेन ह ने भरद्वाज प्रतर्दन समनहास्। उत्तरार्व १।१८॥ काठकसहिता २१।१०॥

७. प्रतर्दनो ह नै दैनोदासिरिन्द्रस्य प्रिय धामोपजगाम ॥ शा० आरण्यक ५।१॥ प्रतर्दन दैनोदासिम् । मैत्रा-यणीसिहता ३।३।७॥ =. कौषीतिक ब्रा० २६।५॥

प्रतर्दन और दाशरथि-राम—यह प्रतर्दन दाशरथि राम का समकालीन था। शान्तिपर्व अध्याय ९९ में प्रतर्दन और मैथिल-जनक के संग्राम का उल्लेख है। इस रण में जनक विजयी हुआ। इस काशिपति प्रतर्दन ने अपने नेत्र ब्राह्मण को दिए थे।

दीर्घजीवी भरद्वाज—हम देख चुके है कि एक भरद्वाज िपता, पुत्र और पौत्र सभी का पुरोहित था। एक भरद्वाज की कथा तैत्तिरीय ब्रा० ३।१०।११।४ में लिखी है। भरद्वाज ने तीन आयु तक ब्रह्मचर्य रखा। तब वह इन्द्र के प्रामर्श से अमृत हो कर स्वर्ग को गया। इस प्रमाण से विदित होता है कि एक भरद्वाज ३०० वर्ष तक जीता रहा। एक भरद्वाज पौरव भरत के परचात हुआ। उस का उल्लेख पृ० ८५ पर हो चुका है। और भी कई भरद्वाज है। इन के व्यक्तित्व का निश्चय होना शेष है।

### इस काल के समकालीन राजगण

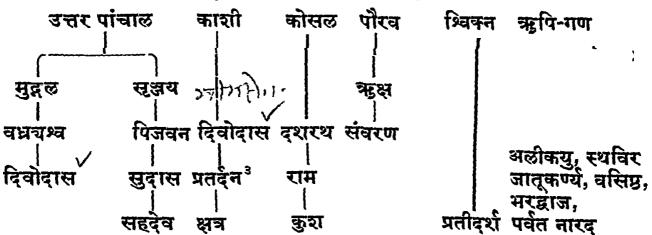

इन सब में से ऋषि-गण बहुत दीर्घजीवी थे। स्थिवर जात्कण्यं का नाम ही उस के दीर्घायु का द्यांतक है। विसिष्ठ, भरद्वाज और पर्वतनारद भी दीर्घजीवी थे। हम पृ० १०२ पर मुद्रल का पिता भूम्यश्व महाराज ऋतुपण का समकालीन था ऐसा लिख चुके हैं। दाशरिथ राम ने पांचाल दिवोदास की भिगनी अहल्या का उद्धार किया। अतः वाध्रचश्व दिवोदास और राम समकालीन थे। उधर पृ० १०४ पर हमने महाभारत के प्रमाण से दिखाया है कि प्रतर्दन और सौदास-कल्माषपाद भी समकालीन थे। इन सब वर्णनों से यही परिणाम निकलता है कि अयोध्या की वंशावली में कई भाइयों के वंश मिल गए है। इस के विपरीत पार्जिटर ने परिणाम निकाला है कि अयोध्या की वंशावली ठीक है और महाभारत आदि में ही कई स्थानों पर भूल है है। इस विषय में हम पार्जिटर से सहमत नहीं हैं।

न्युषिताश्व पौरव—आदिपर्व अध्याय ११२ में किसी न्युषिताश्व चक्रवर्ती का उछेख है। उसकी मार्या कक्षीवान् की कन्या भद्रा थी। यदि यह कक्षीवान् दीर्घतमा का पुत्र था, तो न्युषिताश्व का काल अजमीढ के आस पास होना चाहिए।

त विम्रज्य ततो रामो वयस्यमकुतोभयम् ।
 प्रतर्दन काशिपतिं परिष्वज्येदमब्रवीत् ॥ वा० रा० उत्तराकाण्ड ३८।१६॥

२ शान्तिपर्व २४०।२०॥ ३ ऋग्वेद ९।२६ का ऋषि।

# इक्कीसवां अध्याय

## राम-पुत्र कुश से भारत-युद्ध पर्यन्त

वशाविलयों की अस्पष्टता—राम के पश्चात् की वंश-परम्परा का वंशाविलयों में रपष्ट वृत्त नहीं रहा। पार्जिटर ने राम की उत्तरकालीन ऐश्वाक-वंशावलीं को ठीक नहीं समझा। प्रधान महाशय का परिश्रम वड़ा स्तृत्य है। उन्होंने सत्य का लगभग दर्शन किया है। हमारा उन से थोड़ा ही भेद है। राम के पश्चात् का वृत्तान्त जानने के लिए कोसल-वंशावली का यथार्थरूप देना आवश्यक हैं, अत. पहले उसी का उल्लेख किया जाना है—

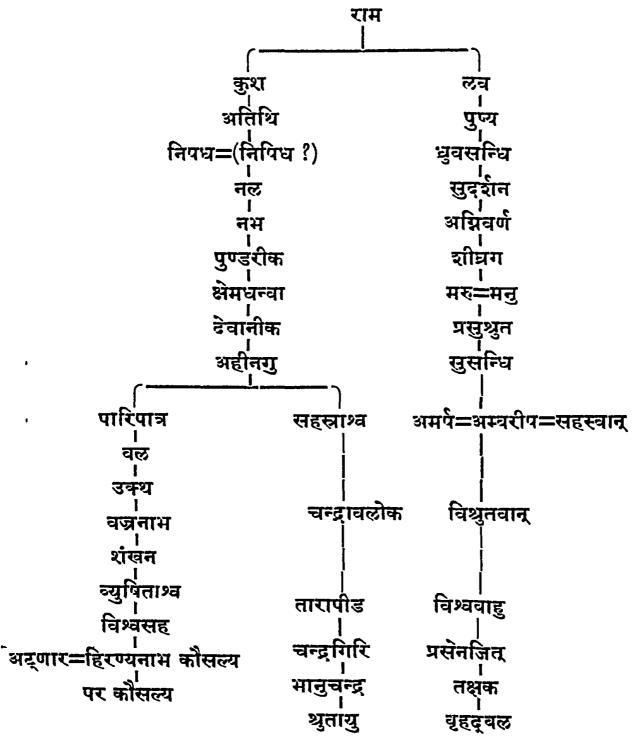

प्रधान से मतभेद—इस वंश-त्रक्ष में हम ने हिरण्यनाम कौसल्य को भारत-युद्ध से कुछ पहले माना है। प्रधान के मतानुसार हिरण्यनाम भारत-युद्ध से कुछ पश्चात् हुआ। हम आगे चक्रवर्ती उप्रायुध के पिता का वर्णन करेंगे। उस का नाम कृत था। यह कृत इस हिरण्यनाम का शिष्य था। इसलिए हिरण्यनाम का काल भारत-युद्ध के पश्चात् का नहीं हो सकता। इस का निर्णय-विशेष आगे करेंगे।

६४ कुश—कुश सव भाइयो में ज्येष्ठ था। सारे भाई उस को वड़ा मानते थे। राम के आदेश से वह कुशावती में अभिषिक्त हुआ।

राजवानी परिवर्तन—कुछ काल कुशावती में निवास कर के कुश ने अयोध्या को पुन अपनी राजधानी वनाया। अयोध्या में जो क्षति हो गई थी, शिल्पियों ने उसे ठीक ठाक कर दिया। कुशावती नगरी ब्राह्मणों को दे दी गई।

विवाह—कुश के कई विवाह हुए होगे। कुश का एक विवाह नाग-कन्या कुमुद्धती से हुआ। कुमुद्द नाम का एक नाग-राज था। उस ने अपनी छोटी भगिनी कुमुद्धती का विवाह कुश से कर दिया।

इन्द्र सहायता—ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों भारत के पूर्व की ओर इन्द्र और असुर तथा दैत्यों के कई युद्ध हो रहे थे। ये युद्ध महाराज दशरय के काल से चल रहे थे। ऐसे एक युद्ध में इन्द्र की सहायता करता हुआ कुश रण-भूमि पर मारा गया।

- ६५ अतिथि—कुमुद्रती और कुश का पुत्र अतिथि था। अतिथि का विवाह नैपधराज की कन्या से हुआ। इन दोनों का पुत्र निपध था।
- ६६ निपव—इस राजा का नाम सम्प्रति निषध ही लिखा मिलता है। हमारा अनुमान है कि इसका वास्तिवक नाम निषिध होगा। शतपय ब्राह्मण २।३।२।१,२ में नड नैषिध पाठ है। यह नाम वीरसेनात्मज नल का नहीं हो सकता। वह स्पष्ट नियधो का अधिपाति था। अत' यही व्यक्ति निपिध हो सकता है। इसका पुत्र नल था।
  - ६० नल-इस के सम्बन्ध में हम कुछ नहीं जानते।
  - ६८ नभ--यह नल-पुत्र था।
  - ६९ पुण्डरीक-नभ के पश्चात् यह राजा बना।
- ७० क्षेमवन्ता—पुण्डरीक का पुत्र क्षेमधन्वा था। ताण्ड्यब्राह्मण में लिखा है—एतेन वै क्षेमधृत्वा पौण्डरीक इष्ट्वा सुदाम्नस्तीर उत्तरे " । इस प्रमाण से अध्यापक प्रधान ने क्षेमधन्त्रा और क्षेमधृत्वा के एक होने का अनुमान किया है। महाभारत शान्तिपर्व में मुनि

१ वायु ९९।१९०॥

रघुवश १६।२५॥

३ रघुवश १६।८५॥

४ रघुवश १७।५॥

रघुवश १८।१॥

६ २२।३८।७॥

७ क्रो०ए०इ०पृ०११८।

काल का का विवाह क्षेमदर्शी से कर दिया। ये ये ये ये ये विवेह से मिन के कि से मिन के सि कि से मिन के सि कि सि विवेह राजा से हार गया। तव काल का कि से दोनों की सि कि करा दी। विवेह राज ने अपनी कि सा विवाह क्षेमदर्शी से कर दिया। ये ये थिएर के राजसूय यज्ञ के समय काल का कि मिन हो चुका था। वह तव शक सभा में जा चुका था।

नहीं कह सकते कि क्षेमदर्शी ही क्षेमधन्वा था। परन्तु उन के एक होने की संभावना है।

७२. अहीनगु—देवानीक का पुत्र अहीनगु था। अहीनगु का कुल दो वंशो में विभक्त हुआ। इन में से एक वंश का उल्लेख वायु आदि में और दूसरे का उल्लेख मत्स्य आदि में है।

वायुपुराण-प्रदर्शित परपरा—वायुपुराण के अनुसार अहीनगु का पुत्र पारिपात्र = पारियात्र था। उस का पुत्र दल था। हरिवंश में इस का नाम सुधन्वा लिखा है। महाभारत में इस राजा का नाम परीक्षित है। पुराणों में इस की सन्तित के विषय में वड़ी गड़वड़ है। महाभारत के पाठ से वह सब ठीक हो जाती है। अध्यापक प्रधान का मन ठीक है कि दल और वल भाई थे, पिता पुत्र नहीं थे।

७३. वल—पारिपात्र का पुत्र वल था। वल और वामदेव की कथा वनपर्व के पूर्वोक्त प्रकरण में उल्लिखित है। रघुवंश में वल का नाम न देकर उस के भाई शिल का नाम लिखा है।

७४. उक्थ —इस नाम के अनेक पाठान्तर पुराणों में पाए जाते हैं। कालिदास उन्नाम नाम लिखता है।

- ७५. वज्रनाम—इस का नाममात्र मिलता है।
- ७६. शखन-चज्रनाभ का पुत्र शंखन था।
- ७७. व्युषिताश्व—वायु में इसे विद्वान् लिखा है।
- ७८. विश्वसह—यह न्युपिताश्व का पुत्र था।
- ७९. हिरण्यनाम कौसत्य—वैदिक साहित्य में यह राजा अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। अपने विदिक वाङमय का इतिहास माग प्रथम पृ० १५५ पर हम ने हिरण्यनाम के काल के सम्बन्ध में कई पक्ष उपस्थित किए थे। वही पृ० २०८ पर हम ने पुनः लिखा था—

"हिरण्यनाभ कौसल्य महाभारत-काल में विद्यमान था। पुराण-पाठो की अस्त-व्यस्त अवस्था में इस से अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता।"

इस पक्ष का अव हम सर्वथा समर्थन करते हैं। प्रधान महाशय ने ठीक दर्शाया है कि

| १. शान्तिपर्वे अध्याय ८२। अध्याय १० | 11308-80 |  |
|-------------------------------------|----------|--|
|-------------------------------------|----------|--|

३ वायु ८८।२०३॥ मत्स्य १२।५३॥

५. वनपर्व १९५।३८॥

७. रघुवरा १८।१७॥ ८. रघुवरा १८।२०॥

२. सभापर्व ७।१८॥

४. वनपर्व १९५|३॥

६ क्रो० ए० इ० पृ० १२१,१२२॥

९. वायु ८८|२०६॥

कोसलो की एक वंशावली हिरण्यनाम पर समाप्त हो जाती है। उस से आगे वृहद्वल तक क नाम राम-पुत्र लव के कुल के हैं।

हिरण्यनाभ के पश्चात् इस पुराणस्य कोसल वंशावली का ले जाना एक पुरानी भूल है। कालिदास ऐसा विद्वान् भी इस भूल से नहीं वच सका।

अभ्यापक प्रधान से मत-भेद—अध्यापक प्रधान हिरण्यनाम को कौर अजनमेजय तृतीय का समकालीन मानते हैं। उन के मत से हिरण्यनाम का काल मारतयुद्ध से १०० वर्ष पश्चात् का है। क्योंकि युद्ध के पश्चात् ३६ वर्ष तक युधिष्ठिर ने राज्य किया और परीक्षित् की सारी आयु ६० वर्ष की थी। तत्पश्चात् जनमेजय ने राज्यभार संभाला। दृसरी ओर शन्तनु की मृत्यु के ठीक कुछ दिन पश्चात् हिरण्यनाम-शिष्य कृत का पुत्र उत्रायुध भीष्म से मारा गया। इस घटना के न्यून से न्यून १२५ वर्ष पश्चात् भारत-युद्ध हुआ। कृत का पुत्र मृत्यु के समय ३० वर्ष से कम का न होगा। अतः भारत युद्ध से १५५ वर्ष पहले कृत हुआ था। बहुत संभव है कृत वानप्रस्थ हो गया हो। इसी प्रकार हिरण्यनाम भी संन्यासी या वानप्रस्थ हो गया हो। इस अवस्था में उन दोनों की आयु दीर्घ हो सकती है। परन्तु यह मानना पड़ेगा कि हिरण्यनाम भारत-युद्ध से १५० वर्ष पहले जीवित था। हिरण्यनाम योगविद्या में याञ्चवल्य का गुरुथा। याज्ञवल्य की आयु दीर्घ थी, इसी प्रकार हिरण्यनाम की आयु भी दीर्घ हो सकती है। व्यास ने भारत-युद्ध से लगभग १०० वर्ष पहले वेद-चरण प्रवचन किया था। तव जैमिनि और उस के पुत्रः पौत्र आदि जीते होंगे। उस समय या उस के कुछ काल पर्चात् हिरण्यनाम ने साम-संहिता प्रवचन किया।

प्रधान महाशय ने कृति जनक के साथ हिरण्यनाभ का सम्वन्ध जोड़ा है, यह युक्ति-युक्त नहीं।

वैदिक आचार्य समान आयु के होकर भी एक दूसरे के शिष्य हो सकते हैं। वैदिक ग्रन्थों में ऐसे उदाहरण वहुत है। जैमिनि का पुत्र सुमन्तु और उसका पुत्र सुत्वा था। सुत्वा-शिष्य सुकर्मा था। अनेक पुराणों के विषरीत भागवत का मत इस विषय में ठीक प्रतीत होता है। इसी सुकर्मा से हिरण्यनाभ ने सामवेद पढ़ा। वहुत संभव है हिरण्यनाभ ने जैमिनि से भी सामवेद पढ़ा हो। कई पुराणों में ऐसा भी छिखा है।

रघुवश में भूल—मुद्रित रघुवंश के अनुसार हिरण्यनाभ का पुत्र एक कौसल्य था। यदि यह भूल कालिदास की है, तो इस का एक कारण प्रतीत होना है। आदिपर्व की दूसरी वंशावली में विचित्रवीर्य का विवाह कौसल्यात्माजा कन्याओं से लिखा है। यह कौसल्य काशिराज भी था। संभवत रघुवंश में इसे ही हिरण्यनाभ का पुत्र समझा गया है।

मत्स्यपुराण की परम्परा-अहीनगु की सन्तान का वायु के अनुसार वर्णन हो चुका। यह

१ तस्मादिभगतो योगो याज्ञवल्क्येन वीमता । वायु ८८।२०८॥

२ सागवत १२।६।७५-७७॥ ३ विष्णु ४।४।४८॥ ४ ९०।५४॥

वर्णन अहीनगु के पुत्र पारिपात्र के वंश का था। अव अहीनगु के दूसरे पुत्र सहस्त्राश्व के वंश का मत्स्य के अनुसार वर्णन किया जाता है।

सहस्राध्व के पश्चात् इन्द्रावलोक राजा हुआ। उस के पदचात् नारापीड राजा था। नारापीड के पश्चात् चन्द्रगिरि राजा वना। उस के पश्चात् भानुश्चन्द्र और फिर श्रुनायु राजा हुआ। यह श्रुनायु भारत-युद्ध में मारा गया।

भारत-युद्ध में तीन श्रुतायु मारे गए थे। एक श्रुतायु कालिङ्ग था, दूसरा आम्वण्ठच था और तीसरे के साथ महाभारत में कोई विशेषण नहीं मिलता। सम्भवन यह तीसरा मत्स्य-पुराण-निर्दिष्ट श्रुतायु हो। इस का भाई अच्युतायु भी इस के साथ मिल कर भारत-युद्ध में लड़ रहा था। इस का एक और भाई शतायु भी इसी के साथ लड़ता हुआ प्रतीन होता है। ये स्व भाई दुर्योधन के पक्ष में लड़ रहे थे।

मत्स्य में पाठ ट्रटने की सम्भावना—मत्स्य और कुर्म आदि पुराणों में सहस्त्राश्व के वंश में कई नाम छोड़े गए प्रतीत होते हैं। परन्तु इन का पूर्ण निर्णय अधिक हस्तिखित प्रन्थों की खोज के पश्चात् किया जा सकता है।

हिरण्यनाभ की सन्तिति—शतपथ ब्राह्मण १३।५।४ में लिखा है —
तेन ह पर आट्णार ईजे कौसन्यो राजा "" ।
अट्णारस्य परः पुत्रोऽश्व मेण्यमवन्ययत् ।
हैरण्यनाभ कौयन्यो दिश पूर्णा अमहत ॥ इति

अर्थात्—अभिजिद्दितरात्र से अट्णार के पुत्र कौसल्य पर ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में हिरण्यनाभ कौसल्य अथवा अट्णार के पुत्र पर ने (सोन से) पूर्ण दिशाएं दान की।

अर्णार हिरण्यनाभ का विशेषण हैं। निरुक्त १।१४ के रीकाकार दुर्ग और स्कन्द आर्णार का अर्थ अर्टनशील करते हैं। हिरण्यनाभ संन्यासी हो गया था। अतः उस का अर्-णार विशेषण युक्त है। संभव है पर भी उत्तर आयु में संन्यासी हो गया हो।

लगभग यही वर्णन शांखायन श्रौतसूत्र १६।९।११-१३ में है। वहां पर को विदेह-राज लिखा है और अद्णार के स्थान में अह्णार पाठ है। ताण्ड्य ब्रा० २५।१६।३ में भी पर आहार समरण किया गया है। वहां लिखा है कि पर के सहस्र पुत्र थे। जैमिनीय आरण्यक २।६।११ में ताण्ड्य की प्रतिध्वनिमात्र है, परन्तु पाठ पर आद्णार है। काठकसंहिता २२।३ में यही वार्ता उल्लिखित है। परन्तु नाम पर आइगार है। इन आह्णार, आङ्नार या आद्णार पाठों में से आद्णार पाठ शुद्ध प्रतीत होता। शांखायन के पाठ से प्रतीत होता है कि पर ने विदेह-विजय कर लिया था। इस विवरण से इतना निश्चित होता है कि हिरण्यनाम का वीरुद् अद्णार था और अद्णार का पुत्र पर था।

१ श्रुतायुरभवत्तस्मात् भारते यो निपातित । मत्स्य १२।५५।

२. भीष्मपर्व ५१।१८॥

३ भीष्मपर्व ७५।२२॥

#### लव का कुल

हम पहले पृ० १११ पर लिख चुके है कि लव की राजधानी श्रावस्ती थी। लव के वंश में कौसल्य-राज वृहद्दल था जो भारत-युद्ध में अभिमन्यु से मारा गया। इस वृहद्वल के कुल में महात्मा बुद्ध के समय महाराज प्रसेनजित् श्रावस्ती में राज्य करता था। बौद्ध साहित्य में प्रसेनजित् और उसकी राजधानी श्रावस्ती का वहुधा उल्लेख मिलता है।

व्रह्माण्ड और वायु का पाठव्रग—छव-वंश ब्रह्माण्ड और वायु में कभी अपने स्थान पर ही होगा। वायु और ब्रह्माण्ड के निम्निछि बित वर्तमान पाठ को देखने से विद्वान् पाठक यह वात भछे प्रकार समझ सकते है—

उत्तराकोसले राज्य लवस्य च महात्मन । श्रावस्ती लोकविख्याता '''' ''।। ' '''' कुशवंश निबोघत ।

यहां विन्दु हमने दिए है। मुद्रित पाठ में इनका अभाव है। विख्याता पद के आगे यदि कुशवश पाठ आ जाए तो संगति ट्रटती है। यह भूल नई नही। कालिदास के काल में भी यह भूल विद्यमान थी। इस भूल के सुधारने का श्रेय प्रधान महाशय को है।

रामायण में प्रक्षेप—रामायण की कोसल-वंशावली में रघु और अज के मध्य में कई नाम ऐसे मिलते है जो वायु आदि में हिरण्यनाभ के पश्चात है, और जो हमारे अनुमान के अनुसार लव के पश्चात होने चाहिएं। यदि हमारा अनुमान सत्य सिद्ध हुआ, तो रामायण में इनका प्रक्षेप मानना पड़ेगा। नीचे भिन्न भिन्न ग्रन्थों के अनुसार इस वंश के राजाओं के नाम लिखें जाते हैं—

| ॅ उ० रा० <sup>६</sup> |
|-----------------------|
| पाद सौदास             |
| खङ्गी                 |
| •••                   |
| •••                   |
| •••                   |
| नि मनु                |
| प्रस्तुक प्रसुस्तक    |
|                       |
|                       |

१ वायु ८८|२००|| ब्रह्माण्ड सभ्य भाग, ६४।२००॥

२. ८८।२०५-२१२॥

३. ३।६४।२०९-२१३॥

४ ४।५।१०८-११२॥

५ वालकाण्ड ६६।२७–३०॥ दा० रा० ७०।४०–४३॥

६ अयोभ्याकाण्ड १२३।२५-२९॥ दा० रा० ११०।२८-३२॥

| ९ अमर्प=सहस्व   | ान् ' | अमर्प          | अम्बरीप | अम्बरीप |
|-----------------|-------|----------------|---------|---------|
| १०.             |       | सहस्वान्       | नहुप    | नहुप    |
| ११. विश्रुतवान् | • • • | विद्यभव        | ययाति   | ययानि   |
| १२. बृहदबल      | •••   | <b>बृहद्</b> ल | नाभाग   |         |

इन में से रामायण का पाठ केवल नाम-समता वताने के लिए लिखा गया है। विष्णु के पाठ में सहस्वान एक पृथक् राजा माना गया है। हम इसे विश्वतवान के स्थान में समझते है। इसलिए विष्णु का विश्वभव नाम नया है। भागवनपुराण में वृहद्वल का पिता तक्षक लिखा है।

इन सव वानो को देख कर अध्यापक प्रधान ने जो वंशावली ठीक की है, वही हमने मान ली है। वह वंशावली पृ० ११८ पर दी गई है।

पार्जिटर और रामायण-बशावली—पार्जिटर का मन है कि रामायण-वशावली के पांच नाम पुराण-वंशावालयों में स्थान भेद से मिलते हैं। हमारा विचार है कि पांच नाम नहीं, प्रत्युत छः नाम परस्पर मिलते है। पुराणों का अमर्प रामायण का अम्बरीप वना है।

प्रतीत होता है कि रामायण की वंशावली कभी बहुत ट्रूट चुकी थी। उसे पुराणो की सहायता से ठीक करते करते यह गड़वड़ हुई है।

मह—छव-वंदा में मह या मनु का नाम उल्लेख-योग्य है। पुराणों के अनुसार यह राजा कलापत्राम में चला गया और योगाभ्यास में लग गया और वही नए युग में कौरव देवापि के साथ क्षात्रधर्म का प्रवर्तक होगा।

वृहद्वल—यह राजा भारत-युद्ध में आर्जीन आभिमन्यु से मारा गया। इसका वंश चिर-काल तक श्रावम्नी में राज करना रहा। सभापर्व २७।१ से वह कोसलाधिपति ज्ञात होता है।

१. द्रोणपर्व ४७।२२॥

# बाईसवा अध्याय

## कुरु से भारत-युद्ध पर्यन्त

### काल-लगभग ९५० वर्ष

काल-निर्णय—व्यास-शिष्य वैशंपायन महाराज ययानि का चरित अभिमन्युपौत्र जनमेजय को सुना रहा है। अन्त में वह जनमेजय को सम्वोधन करके कहता है—

प्रोस्तु पौरवो वशो यत्र जातोऽिम पार्थिव । इट वर्षसहस्राय राज्य कारियतु वशी॥

इस कथा को सुनाए चिरकाल होगया। जनमेजय-पुत्र शतानीक ने एक अश्वमेध यह किया। सम्भवतः उसी यह में शौनक ने यह ययाति-चरित शतानीक को सुनाया। इस का उल्लेख मत्स्यपुराण में है। शतानीक को सम्बोधन करके शौनक कहता है—

प्रोस्तु पोरवो वशो यत्र जातोऽसि पार्थिव । इद वर्षसहस्राणा राज्य कुरुकुलागतम् ॥³ इद वर्षसहस्राणा राज्य कारियतु वशी ॥४

इस से ज्ञात होता है कि यदि मत्स्य का मुद्रित-पाठ ठीक हो तो कुरु से रातानीक के अश्वमेध तक एक सहस्र वर्ष का काल होना चाहिए।

यद्यपि महाभारत का पाठ और मत्स्य के दो हस्तलेखों का पाठ वताता है कि मत्स्य का मुद्रित-पाठ संदिग्ध है, तथापि महाभारत का एक और प्रकरण वताता है कि मत्स्य में कहा काल-विपयक परिमाण सत्य हो सकता है। अभिमन्यु-पुत्र परिक्षित कालधर्म को प्राप्त हो गया। उस का पुत्र जनमेजय वाल्य-काल में ही राजा वना। उस जनमेजय को मन्त्री कहते है—

तनस्त्व पुरुपश्रेष्ठ धर्मेण प्रतिपेदिवान् । इद वर्षसहस्राय राज्य कुरुकुलागतम् । वाल एवाभिजातोऽसि सर्वभृतानुपालकः ॥

यदि सहस्र-पद् यहां "वहु" का द्योतक नहीं, तो कुरु से जनमेजय या शतानीक तक का काल लगभग एक सहस्र वर्ष का होना चाहिए।

कुरु से शन्तनु तक के राजाओं का व्यक्तिगत काल यद्यपि नहीं दिया जा सकता, तथापि शन्तनु से लेकर अगले राजाओं का काल महाभारत के आधार पर कुछ कुछ निश्चित किया जायगा।

१ आदिपर्व ८०।२७॥ २ मत्स्य ५०।६६॥ ३. मत्स्य ३४।३१॥

४. आनन्दाश्रम संस्करण के डो हस्त-लेखों का पाठान्तर।

५ आदिपर्व ४५।१६॥

१. वशकर कुरु—यह राजा वड़ा तपस्वी था। इस ने अपने तप से कुरुक्षेत्र को पावित्र किया। इस की स्त्री का नाम वाहिनी था। आदिपर्व की प्रथम वंशावली के अनुसार उस का वंश निम्नाली बित है—

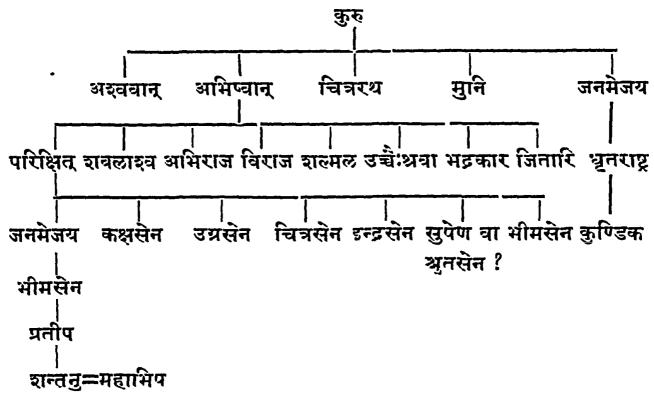

यह वंश-वृक्ष महाभारत के पूना संस्करण के आधार पर वनाया गया है। परन्तु पूना संस्करण का नत्सम्बन्धी पाठ सर्वथा अस्पष्ट है। इस का अर्थ समझने में हम ने थोड़ी सी कल्पना की है।

उस कल्पना के विना आदिपर्व की इस प्रथम वंशावली का अर्थ लगना कठिन सा है। तदनुसार जनमेजय दो ही मानने पड़ते है।

पुराण-वशावली—वायु और मत्स्यपुराण में कुरु के चार पुत्र लिखे हैं। वे थे—सुधन्वा, जहु, परिक्षित् और पुत्रक (प्रजन—मत्स्य)। विष्णु में तीन प्रमुख-पुत्रो के नाम मिलते हैं—सुधनुर्जहपरिक्षित्प्रमुखाः कुरो पुत्रा वभृवः। र

आदिपर्व की दूसरी वंशावली—इस वंशावली में परिक्षित् का पिता अरुग्वान् लिखा है। पहली वंशावली के अनुसार परिक्षित् का पिता अभिष्वान् है। हमें ये दोनो नाम किसी एक मूल पाठ के रूपान्तर प्रतीन होते हैं। दूसरी वंशावली का विद्वर्थ कदाचित् पहली का वित्ररथ हो। इस प्रकार संभव है इन दोनों वंशावलियों में यहां पर कभी कोई भेद न रहा हो।

१. आदिपर्व ८५।४४॥ २. आदिपर्व ८९।४४-५१॥

३. वायु ९९।२१७,२१८॥ मत्स्य ५०।२३॥ ४ विष्णु ४।१९।७८॥

आदिपर्वस्य और पुराणस्य वजाविषयों में भेद का कारण—आदिपर्व की वंशाविष्ठयों में हस्तिना-पुर के वंश का ही बृत्तान्त मिलता है। इन वंशाविष्ठयों का लक्ष्य भी यही था। पुराण-वंशा-विष्यों में कुरु से उत्पन्न होने वाले आगव आदि वंशों का बृत्त भी उल्लेखनीय था, अन उन में सारा बृत्तान्त उसी दिष्ट से दिया गया है।

- २ अभिष्वान्—इसका वर्णन हो चुका।
- ३ परिक्षित् प्रथम—मत्स्य के अनुसार यह परिक्षित् महानेज था। वायु में इसें महाराज लिखा है।

परिक्षित्-भ्राता उर्च भ्रवा—उच्चे श्रवा नाम के एक कौरव्य-राज का वर्णन जैमिनीय ब्राह्मण और आरण्यक में मिलता है—

अथैपोऽन्तर्वसु खण्डिकश्च होद्रारि केशी च दार्म्य. पञ्चालेषु पस्पृयाते । "" "स ह केशी उच्च.श्रवर्म कौवयेय जगाम कोरव्य राजान मातुर्श्चातरम् । जै० ब्रा० २।२७९॥

उर्के श्रवा ह कोपयेय (कौवयेय —पाठान्तर) कोरव्यो राजाम । तस्य ह केशी दा+र्य पाश्रालो राजा स्वस्तीय आम । जै० आ० ३।२९।१॥

इन दोनो उद्धरणों से ज्ञात होता है कि कृषय या कृपय का पुत्र उच्चें अवा था। आदिपर्व की प्रथम वंशावली में परिक्षित् और उच्चे अवा के पिता का नाम अभिष्वान् लिखा है। यदि यह उच्चे अवा उसी का पुत्र था, तो आभिष्वान् का एक नाम कुवय या कुपय होगा। केशी की माता अर्थात् दर्भ की पत्नी उच्चें अवा कौरव की भगिनी थी।

एक और समावना—यदि परिक्षित्-भ्राता उच्चे:श्रवा जैमिनीय ब्राह्मण वाला उच्चे:श्रवा न माना जाए तो क्या कौरव कुल में कोई और भी उच्चे श्रवा हो सकता है ? उपलब्ध वाङ्मय से इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। यह प्रश्न इस लिए उत्पन्न होता है कि दर्भ और केशी का काल उच्चे:श्रवा के काल से सम्बन्ध रखता है। हम पृ० ३० पर कौपीतिक ब्राह्मण के प्रमाण से लिख चुके है कि याक्सेन शिखडी का समकालीन केशी दार्भ्य था। यह शिखण्डी भारत-युद्ध में मारा गया। युद्ध के समय उस की आयु छोटी नहीं थी। कौपीनिक ब्राह्मण में वर्णित घटना युद्ध से वीस पच्चीस वर्ष पहले की होगी। केशी का मामा उच्चे श्रवा था। इस प्रकार उच्चे श्रवा भारत-युद्ध से वहुत पहले का नहीं हो सकता। यह सारा विचार शिखण्डी को द्रुपद्=यक्षसेन का पुत्र मानने से उत्पन्न होता है। महाराज प्रतीप का एक नाम पर्यश्रवा था। क्या उनका कोई छोटा भाई उच्चे श्रवा हो सकता है ?

उच्चे श्रवा कोवयेय—उच्चे:श्रवा कुवय का पुत्र था। यह कुवय कोई कौरव राजा था। इस का नाम अन्यत्र नहीं मिलता।

४ जनमेजय द्वितीय—परिक्षित् प्रथम का पुत्र जनमेजय द्वितीय था । वह वड़ा बलवान् राजा था।

वैदिक पन्थ और जनमेजय—ऐतरेय ब्राह्मण के कई प्रकरणों में महाराज जनमेजय और तुरः कावषेय का उल्लेख तिलता है। तुरः कावपेय एक प्रसिद्ध याशिक था। शतपथ की एक वंशावली में लिखा है कि तुरः कावयेय प्रजापित-शिष्य था। वतुरः कावयेय के समान दन्तावल धौम्र भी जनमेजय पारिक्षित का समकालीन था। <sup>४</sup>

जनमेजय का दूसरा प्रधान यानिक इन्द्रोत दैवाप शौनक था। जनमेजय ने आसन्दी-वान् नाम स्थान पर एक भारी यज्ञ किया। इन्द्रोत देवाप शौनक और तुरः कावपेय उस यज्ञ मं उपस्थित थे।

जैमिनीय आरण्यक के एक वंश में इन्द्रोत देवाप शौनक का सम्प्रन्ध द्दित ऐन्द्रोति शौनक से वताया गया है। यह इति इन्द्रोत का पुत्र होगा। ये लोग शौनक पक्षान्तर्गत होगे। इस वंशावली का थोड़ा सा आवश्यक भाग नीचे दिया जाना हैं -

१. श्रुप वाह्रेय काञ्यप ५. सत्ययज्ञ पौछिप प्राचीनयोग्य

१ इन्द्रोत देवाप शौनक

६ सोमशुष्म सात्ययनि प्राचीनयोग्य

३ इति ऐन्द्रोनि शौनक

७ हृत्स्वाशय आव्छकेय (महार्यराज)

४ पुरुप प्राचीनयोग्य ८. जनश्रुत काण्ड्वीय

इस वंशावली में कई नाम पिता-पुत्र के हैं, और कई नाम निरन्तर समकालीन आचार्यी के आते है। पूर्वोक्त नामो में पाचवां व्यक्ति सत्ययन पौछिप उपवेश-पुत्र अरुण का सम-कालीन था।'' उपवेश-पुत्र अरुण भारत-युद्ध से वहुन पहले हो चुका था। उस सं भी पहले इन्द्रोत देवाप शौनक हुआ। वह इन्द्रोत जनमेजय द्वितीय का यान्निक था।

अध्यापक हेमचन्द्र राय चौधरी की भृल-अध्यापक राय ने न्यून से न्यून तीन जनमेजयो को

१ तद्रापि तुर कावपेय उवाचोप: पोपो जनमेजय केति । ऐ० व्रा० ४।२०॥ एतमु हैव प्रोवाच तुर. कावयेयो जनमे जयाय पारिक्षिताय । ऐ० ब्रा० ७।३४॥ एतेन ह वा ऐन्द्रेण महाभिषेकेण तुर कावषेयो जनमेजय पारिक्षितमिषिषेच। ए० त्रा० ८ १२१॥

२. तुरो ह कावपेयः कारोत्या टेवे+योऽग्नि चिकाय । श० व्रा० ९।४।२।१४॥

३. १०:६।४।९॥ ४. गो० ब्रा० पूर्वार्व २।४॥

५. रा० त्रा० १३।५।४।१॥ ६. आयन्दीत्रात् एक ग्राम या । पाणिनीय सूत्र ८।२।१२ में उसका उक्लेख है। उस पर काशिका में लिखा है--आयन्दीवान् ग्राम । आयन्दीवदहिस्थलम् । क्या यह ग्राम अहिस्थल में था ? अन्यापक राय चौवरी (पो. हि ए इ सन् १६३=, पृ० ३३ पर) आसन्दीवान् को जनमेजय की राजवानी मानते हैं। यह ठीक नही । यह प्राम राजवानी नहीं हो सकता । यह स्थान यज्ञ के लिए चुना गया होगा।

৬. হা০ লা০ १২|১|১|১। ট্০ লা০ দ|২ থা৷ ৫. জী০ আ০ ২|১০|থ।

९. तुलना करो–जै० ब्रा० १| २३४॥

१०. अय हैतेऽहणे औपवेशी समाजग्मु: । सत्ययशः

पौलुषिः महाशालो जावाल "" । श० ब्रा० १०६।१।११॥

एक वना दिया है। रामायग का जनमेजय वहुत पहला था। वह दशरय से भी पहला कोई जनमेजय था। उसे और कौरव जनमेजय द्वितीय और तृतीय को रायजी ने एक कर दिया है। अध्यापक ऐतिहासिक व्यक्तियों का ऐसा सम्मिश्रण उचित नहीं। दोनों जनमेजयों में आठ सौ वर्ष से कम का अंतर नहीं है। अध्यापक राय को जानना चाहिए कि जनमेजय नाम के न्यून से न्यून अस्सी प्रसिद्ध राजा पुरातन भारतीय इतिहास में हो चुके हैं। अध्यापक राय की भूल निम्नलिखित घटना के उल्लेख से और भी स्पष्ट हो जायगी।

जनमेजय और गार्ग्य-पुत्र की हिंसा—वायुपुराण में लिखा है'—कुरु-पौत्र और परिक्षित्-पुत्र जनमेजय ने गार्ग्य के वाल-सुत की दुर्वृद्धिता से हिंसा की। यह जनमेजय राजर्षि लोहगन्धी अर्थात् दुर्गन्धयुक्त रक्त वाला होगया। पौर और जानपद लोगों ने उसे त्याग दिया। तब राजा न उदारवृद्धि विख्यात इन्द्रोत शौनक की शरण ली। इन्द्रोत शौनक ने राजा का अश्वमेध यक्ष कराया। अवभृथ स्नान के पश्चात् राजा का लोहगन्ध दूर हुआ। जनमेजय के पास ययाति को रुद्र-द्वारा मिला हुआ दिव्य रथ था। वह पौरवो की सम्पत्ति में था। इन्द्र नं जनमेजय के अनार्य कर्म को देख कर वह रथ जनमेजय से ले लिया और उसे अपने मित्र चैद्य-वसु को दे दिया।

चैद्य-उपरिचर-वसु इन्द्र का मित्र था। यह वायुपुराण में अन्यत्र भी लिखा है। सम्भवतः इस वसु ने भी किसी युद्ध में इन्द्र की सहायता की होगी।

चैद्य-वसु भारत-युद्ध से अनेक पीढी पहले हुआ। वह जनमेजय द्वितीय का समकालीन था। इसल्ए अध्यापक राय का जनमेजय सम्बन्धी मत ऐतिहासिकों को मान्य नहीं।

जनमेजय द्वितीय की इस पुरातन-कथा को भीष्म ने भी युधिष्ठर को सुनाया था। इस लिए भी जनमेजय द्वितीय का जनमेजय तृतीय से मिलाना युक्तिसंगत नहीं।

जनमेजय ब्राता कक्षसेन —जनमेजय द्वितीय का एक भाई कक्षसेन था। इस के सम्बन्ध में ब्राह्मण आदि ब्रन्थों के निम्निलिखित वचन ध्यान देने योग्य है—

अथ ह ब्रह्मदत्तर्विकितानेय कुरु जगामाभिप्रतारिण काक्षसेनिम् । अथ ह ' पुरोहित: शौनक । 'तं होवाच'' '' दाल्भ्य''' ' । जै० आ० १।५९।१॥ तब्र शौनक च कापेयम् अभिप्रतारिण च . । जै० आ० ३।१।२१॥ इन वचनों से ज्ञात होता है कि ब्रह्मदत्त चैकितानेय, अभिप्रतारी काक्षंसेनि कौरव, पुरोहित शौनक और शौनक कापेय समकाछीन थे । सम्भवतः शौनक और शौनक

<sup>?.</sup> पो हि ए इ पृ॰ ३२, The Ramayana also refers to Janamejaya as a great king of the past,

२ पो हिए इपृ०३०-३२।

३ वायु ६६।४५४॥

४ वायु-पुराण ६३|१६--२७॥

५. देखो पृ० ५९ ।

६ वायु-पुराण ६६|२२०॥

७ ज्ञान्तिपर्वे अध्याय १४६–१५१ |

८ तुलना करो छा० उप० ४।३।४॥-अभिप्रतारिण च काक्षसेनिम्।

कार्षय एक ही है। नाण्ड्य ब्राह्मण १०।५।७ में आभिष्रतारी काक्षसेनि और गिरिक्षित् औचामन्यव का संवाद है। नाण्ड्य ब्रा०१४।१।१२ में कक्षसेन-पुत्र अभिष्रतारी हित ऐन्द्रोन से एक प्रश्न पूछता है।

ता ह शुचिवृक्षो गौपालायनो वृद्धग्रुम्नस्याभिप्रनारिणस्योभयीर्यज्ञे मनिरुवाप तस्य ह रथगृत्म गाहमान दृष्ट्वोताच । ऐ० ब्रा० १५।४८॥

तेनो ह त्रिष्टोमेन बृद्धगुम्न आभिप्रतारिंग ईजे । १०। तमु ह ब्राह्मणोऽनुव्याजहार । न क्षत्रस्य धृतिनायष्ट इममेव प्रति समर कुरव कुरुक्षेत्रात् च्योप्यन्त इति । ११। तदु किल तर्थवास यथवेन प्रोवाच । १२। शां० श्रो० सू० १५।१६॥

इन दोनो वचनो से और पूर्वीक उद्धरणों से कक्ष्मन का निम्नलिखिन वंशकम उपलब्ध होना है—



जनमेजय का वंश हस्तिनापुर में और कश्चसेन का वंश कुरुक्षेत्र के किसी और विभाग में राज करता था। ब्राह्मण ब्रन्थों की सहायता से उस काल के अनेक समकालीन राजाओं और ऋषियों का वृत्तान्त पूरा किया जा सकता है। स्थानाभाव से हम केवल कोसल के समकालीन राजा का वर्णन नीचे करते हैं।

कोमल-राज ब्रह्मदत्त प्रासेनजिन—जंमिनीय ब्राह्मण में लिखा है प्रसेनजित् के पुत्र ब्रह्मदत्त कॉमत्य ने ब्रह्मदत्त चिकिनानय को बरा। यदि पृ० ११८ पर दी गई कोसल-राज-वंशावली देखी जाए तो वृहद्वल से दो नाम पहले प्रसेनजित् का नाम लिखा है। यह नाम कुछ और पहले चाहिए। संभव है वहां नक्षक से पहले ब्रह्मदत्त आदि नाम जोडने पड़ें। यदि भागवतपुराण ९।१२।७,८ में कोसल-वंशावली के प्रसेनजित् आदि नाम न मिलते, तो जेमिनीय ब्राह्मण के प्रमाण का कोई दूसरा साक्ष्य रहा ही न था। प्रसेनजित् नाम अन्यत्र नहीं है।

जनमेजय के दूमरे भाई—जनमेजय के कई भाई ए० १२६ पर लिखे गए हैं। इनमें से कक्षसेन और उस के कुल का वर्णन हो चुका। शेप में से उप्रसंन, श्रुतसेन और भीमसेन का उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। हिर्चिश में भूल से श्रुतसेन उप्रसेन और भीमसेन को जनमेजय का दायाद लिखा है।

' भीमसेन—भीमसेन का नाममात्र मिलता है। कई पुराणों में भीमसेन के स्थान पर दिलीप नाम मिलता है।

१. परलोकगत अध्यापक कालेण्ड अपने अनुवाद में आभिप्रतारिण पाठ पढता है।

२ इसका समकालीन गलुना आर्क्षकायण या | जै० व्रा० १|३३७॥

३ १।३३७॥ ४ स० त्रा० १३।५।४।३॥ सा० श्री० १६।६।२-७॥ ५. हरिवश १।३२।१०१॥

प्रतीप = पर्यथ्रवा — गतः पृष्ठ पर शांखायन श्रौतसूत्र का एकवचन उद्धृत किया गया है। उसके अनुसार बृद्धमुद्ध कौरव के काल में कुरु-लोग किसी समर के परचात् कुरुक्षेत्र से निकाले गए। बृद्धयुद्ध और प्रतीप समकालीन प्रतीत होते हैं। बृद्धयुद्ध के साथ प्रतीप को भी उन संग्रामों में क्षति उठानी पड़ी होगी। पर प्रतीत होता है प्रतीप ने अपना राज्य संभाला होगा। उद्योगपर्व में लिखा है — प्रतीपरक्षित राष्ट्र त्वा प्राप्य विनशिष्यति १४०।३०। सभवतः इन युद्धों के कारण यौवन में महाराज प्रतीप के कोई सन्तान न हुई।

बी—प्रतीप की स्त्री शैब्या सुनन्दा थी। चौदहवें अध्याय में शिवि-कुल का वर्णन हो चुका है। वृषादवें का कुल शिविपुर में प्रतिष्ठित हुआ था। यह पुर पंजाबांतर्गत झंग के समीप का वर्तमान शोरकोट था। सुनन्दा वहां की राजकुमारी थी।

सन्ति सुनन्दा और प्रतीप ने गंगा-तट पर पुत्रार्थ तप तपा। वृद्धावस्था में उन के तीन पुत्र हुए। उन के नाम थे देवापि, शन्तनु और वाह्णीक। वाह्णीक से छोटी इन की एक कन्या रोहिणी थी। वह यादव वसुदेव की स्त्री थी।

वानप्रस्थ प्रतीप—देवापि बाल्यकाल में वनस्थ होगया। बाह्णीक अपने मामा के घर में चला गया। शन्तनु युवा हो गया था। पिता ने उस का अभिषेक किया। प्रतीप पहले देवापि का अभिषेक करना चाहता था। प्रजाओं के वर्जने पर उस ने शन्तनु का अभिषेक किया। दुःखित अवस्था में तपस्या के निमित्त वह वानप्रस्थ हुआ और परलोक सिधारा। यहां पर प्रतीप वंश का देना आवश्यक प्रतीत होता है—

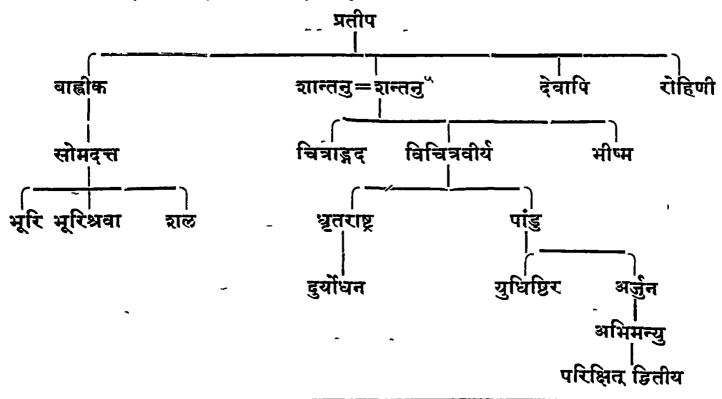

१ पृ० ७९ ।

२ ब्रह्माण्ड ३।७१।१६३॥ हरिवश १।३५।४॥

३ आदिपर्व ६२।२३॥

४ उद्योगपर्व १४७|१६-२६॥

४ प्रातीप शन्तनु । उद्योग १४८। ।।।

## राजराजेक्वर शंतनु—राज्यकाल लगभग ५० वर्ष

७. मह।भिप -शन्तत्—लगभग २० वर्ष की आयु में शन्तनु का राज्याभिषेक हुआ होगा। शन्तनु मृगयाशील राजा था। गंगा-तीर पर विचरण करते हुए उस ने गंगा नाम्नी एक परम सुंदरी स्त्री को वरा। वह स्त्री लगभग दस वर्ष तक शन्तनु के पास रही। राजा से जाते समय वह अपने नव-जात पुत्र देवव्रत को साथ ले गई।

इस शन्तनु का द्यतिमान् इतिहास महाभारत कहा जाता है। शन्तनु के गुणों का विस्तृत वर्णन आदिपर्व में मिलता है। छत्तीस वर्ष या अठाइस वर्ष के पश्चात् वह गृहस्थधमें से कुछ उन्मुख हुआ। अठाइस वर्ष अधिक युक्त-काल प्रतीत होता है।

देववत से मिलन—अपने अडताली मर्वे वर्ष में राजा ने यमुना-तट पर विचरते हुए अपने पुत्र देववत को फिर पाया। तब देववत की आयु लगभग अठारह वर्ष की होगी।

देवव्रत का राज्याभिषेक—देवव्रत धनुर्वेद, अर्थवेद और वेद का पंडित हो चुका था। पिता ने हस्तिनापुर में ला कर देवव्रत को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। तब चार वर्ष और चीत गये। शन्तनु की आयु तब ५२ वर्ष की होगी।

सत्यवती से विवाह—तभी यमुना-तीर पर शन्तनु ने दाशराज-कन्या सत्यवती को देखा। श्री शन्तनु और सत्यवती के विवाह प्रसंग में देवव्रत के भीष्म-व्रत का आख्यान संसार के साहित्य में एक अनुपम स्थान रखता है। आर्य-जाति को भीष्म ऐसे पुत्र-रत्न उत्पन्न करने का गौरव है।

पुत्र के असाधारण त्याग से प्रसन्त होकर महाभिष ने भीष्म को स्वच्छन्दमरण दिया। संभवतः शन्तनु के पास कोई ऐसी रसायन थी जो बहुत काल में बनती थी। उसे स्वयं न वर्त कर शन्तनु ने पुत्र को दे दिया होगा। उस औपध के दूसरी वार बनने से पहले ही शन्तनु परलोक सिधार गया होगा।

सत्यवती के विवाह-समय शन्तनु की आयु ५३ वर्ष की और भीष्म की लगभग २३ वर्ष की होगी।

चित्राह्नद और विचित्रवीर्य—सत्यवती से शन्तनु के दो पुत्र हुए। छोटा पुत्र विचित्रवीर्य अभी अप्राप्त-यौवन या लगभग १६ वर्ष का होगा जब शन्तनु कालधर्म को प्राप्त हुआ। उस समय शन्तनु की आयु लगभग वहत्तर वर्ष की होगी।

शन्तनु के राज्य में वारह वर्ष की अनावृष्टि—यास्कीय निरुक्त २।१० में लिखा है—देवापिश्वार्ष्टिषेण: शन्तनुश्च कीरन्यों श्रातरी वभूवतु । स शन्तनुः कनीयानिभपेचयाचक्रे देवापिस्तपः प्रतिपेदे । ततः शन्तनो राज्ये

१. आदिपर्व ६२|१८|| २ आदिपर्व ६३|४६||

३. ६४/१-१७/

४ पूना सस्करण, आदिपर्व ६४।१८॥ तथा इस रलोक के पाठान्तर।

५ आदिपर्व ६४|३२-३६॥ ६ आदिपर्व ६४|४१,४२॥ ७ आदिपर्व ६४|६४॥

८: आदिपर्व ६५|४||

द्वादश वर्षाण देवो न ववर्ष । तम् चुर्वाद्यणाः । इस वचन में आर्ष्टियेण का अर्थ यास्कादि द्वारा ऋष्टियेण का पुत्र किया जाता है। निरुक्तभाष्यकार स्कन्दस्वामी इस पद की व्याख्या में छिखता है कि देवापि ने च्यवन के पास ब्रह्मचर्य वास किया। इसी च्यवन का दूसरा नाम ऋष्टियेण था। वायुपुराण का एक भ्रष्टपाठ स्कन्द की व्याख्या का समर्थन करता है।

दुर्गाचार्य और स्कन्द दोनो निरुक्त-टीकाकार लिखते हैं कि देवापि ब्राह्मण हो गया । स्कन्द देवापि और शन्तनु को भीमसेनपुत्री—लिखता है। क्या यहां भीमसेनपीत्री पाठ अधिक युक्त नहीं?

नहीं कह सकते कि शन्तनु के राज्य-काल के किस भाग में यह अनावृष्टि हुई।

शन्तत विद्वान्—वायु और मत्स्य में शन्तन को विद्वान् लिखा है। क्या वह मन्त्रद्रप्टा था ? इस सम्बन्ध में प्रधान महाशय ने एक कल्पना की है। हमारे पास उसके मानने के लिए अभी पर्याप्त सामग्री नहीं है।

शन्तनु की मृत्यु को कुछ दिन हुए थे कि भारत के इतिहास में एक असाधारण घटना -हुई। उसका उल्लेख अगले अध्याय में होगा।

१ स च किछ च्यवननामापरनाम्नि ऋष्टिषेणे ब्रह्मचर्यमुवास ।२।१०॥

२. च्यवनोऽस्य हि पुत्रस्तु इष्टकस्य महात्मन, । वायु ९९|२३७||
हरिवश का पाठ अधिक अच्छा है—च्यवनस्य कृतः पुत्र इष्टश्चासीन्महात्मन ॥१|३२।९०९॥
सम्भवत शुद्ध पाठ निम्नलिखित होगा—च्यवनस्य कृत पुत्र आर्ष्टिपेणो महात्मन ॥
३. वायु ९९|२३७॥ मत्स्य ४०|४२॥ ४. क्रो. ए. इ पृ० ८०।

# तेईसवां अध्याय

# भारतयुद्ध से लगभग सौ वर्प पूर्व

## चकवर्ती उत्रायुध=जनमेजय

वश-प्रम—पौरव अजमीढ का एक भ्राता द्विमीढ या द्विजमीढ था। उस के वंश में प्रसिद्ध सामग कृत हुआ। कृत हिरण्यनाभ कौसल्य का शिष्य था। कृत का पुत्र उत्रायुध था।

उत्रायुध वड़ा विजयी राजा हुआ। वह क्र्रकर्मा था। इस के सम्वन्ध में निम्नलिखित पुराण-पाठ ध्यान टेने योग्य है—

वायु' वभुव येन विक्रम्य पृपतस्य पितामह । वभुव येन विक्रम्य पृथुकस्य पिता हतः । नीलो नाम महावाहु पञ्चालाघिपतिर्हत ॥ नीलो नाम महाराज पाञ्चालाविपतिर्वशी ॥

इन से अधिक ठीक पाठ हरिचंश का है-

वभ्व येन विक्रम्थ पृपतस्य पितामह । नीपो नाम महातंजा पश्चालाविपतिर्हत ॥

इस का यह अर्थ है कि कार्ति उत्रायुध ने पृपत का पिता या पितामह नीप मारा। यह नीप द्वितीय नीप होगा। पार्जिटर ने अपनी चंश-सूची में इस नीप का उल्लेख नहीं किया। हरिवंश आदि के पाठ से पता लगता है कि उत्रायुध ने नीपों के अतिरिक्त दूसरे राजाओं को भी मारा। उसी उत्रायुध का भीष्म के साथ भी युद्ध हुआ।

उत्रायुध की भीष्म द्वारा मृत्यु—महाराज शन्तनु को दिवंगत हुए अभी कुछ दिन हुए थे। अभिमानी उत्रायुध ने कुरुपुंगव भीष्म के पास दूत भेजा। दूत ने आ कर कहा, हे भीष्म अपनी माता काली = सत्यवती का विवाह उत्रायुध से कर दो, अन्यथा तुम्हारे देश पर आक्रमण होगा। मन्त्रिमण्डल और पुरोहितवर्ग की अनुमित से आशौच के दिनों तक भीष्म चुप रहा। साम आदि उपायों से अमात्यों ने उत्रायुध को रोक रखा। आशौच के पश्चात स्वस्त्ययन-पूर्वक भीष्म रण के लिए निकला। तीन दिन तक भीष्म का उत्रायुध से लोमहर्षण युद्ध हुआ। तव भीष्म ने अस्त्रप्रताप से उत्रायुध को मार दिया। उत्रायुध की मृत्यु का संकेत महाभारत में मिलता है—

१ ९९।१९२॥

२. ४९/७७,७८॥

३ ११२०/४५॥

४. ए. इ. हि ट्रें: पृ० १४८॥

५ स दर्पपूर्णो हत्वाजौ नीपानन्याश्च पार्थिवान् ॥ हरिवश १।२०।४=॥

६ हरिवश १।२०।३०॥

येन चोत्रायुधो राजा चक्रवर्ती दुरासद । दग्वश्चास्त्रप्रतापेन स मया युवि पातित ॥

उप्रायुध का नाम जनमेजय या—भदन्त अइवघोष हरिवंश में वर्णित पूर्वोक्त घटना का संकेत अपने प्रन्थों में करता है। उस के अनुसार उप्रायुध का नाम जनमेजय था —

> स्वर्ग गते भर्तरि शन्तनौ च काली जिहीषंन् जनमेजयः स । अवाप भीष्मात् समवेत्य मृत्यु न तद्गत मन्मथमुत्ससर्ज ॥

नहीं कह सकते अश्वघोष ने किस प्रमाण के आधार पर उत्रायुध का नाम जनमेजय लिखा है।

नीपों के नाज का कारण—दृत वन कर कृष्ण हस्तिनापुर को जा रहे थे। भीम ने उन सं कहा कि अठारह राजा अपने कुलों के नाशक प्रसिद्ध है, दुर्योधन भी वैसा ही होने वाला है। उन में से नीपों का नाशक जनमेजय है—

#### हैहयानामुदावर्तो नीपाना जनमेजय । <sup>3</sup>

मत्स्य, वायु और हरिवंश में काम्पिल्य के एक वंश का उल्लेख है। उस वंश में अणुह, ब्रह्मद्त्त, विष्वक्सेन, उदक्सेन =इण्डसेन, भल्लाट और जनमेजय नामक राजा हुए। पुराणों के अनुसार भल्लाट-पुत्र जनमेजय के परामर्थ से उथ्रायुध ने नीपों का नाश किया। इस मत के अनुसार जनमेजय का काल उथ्रायुध के समीप होना चाहिए, परन्तु वर्तमान पुराण-पाठ-स्थिति के अनुसार यह काल-क्रम निम्नलिखित पडता है—

| १ | प्रतीप     | प्रतीप | व्रह्मदत्त     | नीपद्वितीय | बृहद्र्थ | कृत      |
|---|------------|--------|----------------|------------|----------|----------|
| ર | वाह्रीक    | शन्तनु | विष्वक्सेन     | पृषत       | 1        | उत्रायुध |
| ३ | सोमदत्त    | भीष्म  | उदकसेन         | द्धपद      | जरासन्ध  | -        |
| ន | भूरिश्रवा  | पाण्डु | <b>म</b> ल्लाट |            |          |          |
| Ģ | अनेक पुत्र | अर्जुन | जनमेजय         | धृष्टचुम्न | सहदेव    |          |

हमारा विचार है कि जनमेजय अथवा मल्छाट और जनमेजय नाम किसी और कुल के है। पांचाल-वंशों के वर्णन के नष्ट होने से यह समस्या उत्पन्न हुई है।

पाच भागों से फिर एक ही पाचाल—पृ० ११३ पर हम लिख चुके है कि कभी उत्तर पांचाल पांच भागों में वंट गया था। इन भागो पर भृभ्य इव के पांच पुत्रो का अधिकार हुआ। उन पांचों के कुल चिर काल तक अपने अपने भाग के राजा बने रहे। अन्त में उन्नायुध ने उन सब का नाश किया। उसने दक्षिण पांचाल के नीपो का भी नाश किया। उन्नायुध की मृत्यु के पश्चात पांचालों के कुल में पृषत वच गया था। भीष्म की अनुमित से पृषत ने उत्तर और

१ शान्तिपर्व २६|१०॥ २ सौन्दरनन्द ७|४४॥तुलना करो बुद्रचरित ११|१८— उत्रायुभश्चोत्रधृतायुधोऽपि येषा कृते मृत्युमवाप भीष्मात् ।

३ उद्योगपर्व ७३|१३॥

दक्षिण पांचाल का राज्य संभाला। पृषत के साथ कुछ सञ्जय और सोमक कुमार भी वचे थे। वे पृषत के अनुयाइयों के रूप में रहे। उन्हीं में से कई एक का वर्णन महाभारत के युद्ध-पर्वों में मिलता है। मुद्रित पुराणों में इन पांच कुलों का वंश-क्रम अधूरा रह गया है। कभी यह वंश-क्रम पूरा विद्यमान होगा।

अध्यापक प्रधान ने शतपथ ब्राह्मण १२।९।३।१-१३ के प्रमाण से खझयों के दो ऐसे राजाओं का पता दिया है जो पुगण-वंशाविष्योंसे छत हो चुके थे। ये राजा थे पुंस और उसका पुत्र दुएरीतु। दुएरीतु कौरन्य वाह्मीक का समकालीन था।

## दुर्भुख पांचाल

उन्ही दिनो दुर्मुख भी पांचालो का एक प्रसिद्ध राजा था। दुर्मुख का वर्णन वंदिक, जैन और वौद्ध साहित्य में मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण ८१२३ में लिखा है कि वृहदुक्व ऋषि न दुर्मुख पाचाल को ऐन्द्र महाभिषेक का उपदेश दिया। युधिष्ठिर के राजसूय यक्ष में एक संश्रामजित् दुर्मुख उपस्थित था। अध्यापक हमचन्द्र राय चौधरी न कुम्भकार जातक के प्रमाण से लिखा है कि दुर्मुख उत्तर पञ्चालरथ का राजा था। उसकी राजधानी कंषिलनगर थी। वह कलिङ्ग-राज करण्डु, गांधार नम्नजित् और वैदेह निमि का समकालीन था। जैनउत्तराध्ययन सूत्र से भी अध्यापक राय ने यह बात सिद्ध की है। उ

जैन विविधतीर्थ-करूप में दुर्मुख के विषय में निम्नलिखित लेख हैं — इत्थेव नयरे दिन्त्रमउडरयणपडिविविअमुहत्तणपसिब्रेण नामिवज्जेण दुमुहो नाम नरवई कोमुइमहमवे इटकेड ......दर्ठ ।

अर्थात् दुर्मुख नरपीत कांपिल्य में था।

गान्धारवर्णन के समय हम नम्नजित का वृत्तान्त लिखेंगे। उससे निर्चय हो जायगा कि भारत-युद्ध से कुछ पहेंछ एक नम्नजित् गान्धार के एक भाग पर राज्य करना था। उस की कन्या नाम्नजिती सत्या से देवकीपुत्र कृष्ण ने एक विवाह किया था। दुर्मुख पांचाल उसी का समकालीन था।

भारत-युद्ध में दुर्मुख का पुत्र—यद्यपि भारत-युद्ध के काल में दुर्मुख का कही पता नही लगता तथापि उसके पुत्र जनमेजय का नाम मिलता है। जनमेजय सोमकात्मज था। वह पाण्डव पक्ष की ओर से लड़ रहा था। कर्ण को सुनाकर आचार्य कृप कह रहा है कि जिस युधिष्ठिर के ऐसे सहायक हैं, वह कैसे पराजित हो सकता है—

१ क्रो ए इ पृ० १००,१०१। २. समापर्व ४।१९॥

३ पो हि ए इ सन् १६३ = । पृ० ७०, ११४,११४।

४ सिंघी जैन प्रन्थमाला । विविधतीर्थकल्पान्तर्गत कापित्यपुरतीर्थकल्प, पृ० ४०।

५ कर्णपर्व अन्याय प्रव के १७–२२ इलोकों को मिलाकर पढने से यह जात होता है।

धृष्टगुम्न शिखण्डी च टौर्मुखिजनमेजय: । चन्द्रसेनो रुद्रसेन कीर्तिधर्मा ध्रुवो धर ॥३=॥ वसुचन्द्रो दामचन्द्र मिहचन्द्र सुतेजन । दुपटस्य तथा पुत्रा दुपदश्च महास्ववित्॥३६॥ १

यहां रलोक ३८ के द्वितीय चरण में दुर्मुख के पुत्र सीमक जनमेजय का स्पष्ट उल्लेख है। प्रतीत होता है भारत-युद्ध के समय दुर्मुख सोमक की मृत्यु हो चुकी थी। भारत-युद्ध कालीन पांचालों का वर्णन आगे होगा।

# चौबीसवां अध्याय

# श्चन्तनु-पुत्र विचित्रवीर्य से भारत-युद्ध पर्यन्त विचित्रवीर्य राज्य--वारह वर्ष

शन्तनु-पुत्र चित्राद्भद्द शीघ्र मारा गया। तव माता सत्यवती के परामर्श सं भीष्म ने उस के छोटे भाई विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर के राजसिंहासन पर विटाया। अभिषेक के समय विचित्रवीर्य की आयु लगभग सत्तरह वर्ष की होगी। वह वाल और अप्राप्तयोवन था। जव वह यौवन को प्राप्त हुआ तो भीष्म ने काशी-राज की दो कुमारियों से उसका विवाह कर दिया। उन कन्याओं के नाम थे अम्विका अम्वालिका। उस समय विचित्रवीर्य की आयु वाईस वर्ष की होगी।

यह काशी-राज कोन था—आदिपर्व ९०।५४ में इसे कोसल्य लिखा है। उद्योगपर्व १७५।७ से ज्ञात होता है कि सुञ्जय होत्रवाहन की कन्या इस कौसल्य से व्याही गई थी। यह कौसल्य हिरण्यनाभ अथवा उस का कोई सम्बन्धी हो सकता है।

िचित्रवीर्य की मृत्यु—विवाह के पश्चात् सात वर्ष तक विचित्रवीर्य धर्मपूर्वक राज करता रहा। हस्तिनापुर के नागरों ने जामदग्न्य राम के भय से उसे कुछ काल के लिए विप्रवासित कर दिया। तव उस की आयु लगभग २९ वर्ष की होगी। उस समय दाराओं में अति-प्रसक्त रहने से तरुणावस्था में उसे राजयक्ष्मा का रोग हो गया। इस रोग से उस का जीवनानत हुआ।

अनावृष्टि—तत्र अराजक राष्ट्र में वर्षा नही हुई— न वर्ष सुरेश्वर । भीष्म का नेतृत्व लगभग वीस वर्ष

अब कुरुओ का कोई राजा नहीं था। भीषम आजनम ब्रह्मचर्यव्रत का ब्रहण कर चुका था। तब भीषम और सत्यवती की सम्मति से कुरु-कुल को विनाश से वचाने के लिए कृष्ण-

<sup>?</sup> मजुश्रीमूलकल्प में इन भाइयो का वर्णन करने वाला क्लोक कुछ भ्रष्ट हो गया है, शान्तनुश्चित्र-सुचित्रश्च पाण्डवा स नराविपा ।।३३३॥ यहा चित्र, चित्राङ्गद का और सुचित्र, विचित्रवीर्य का वाची है।

२. आदिपर्व ९५।१२॥

३ ताभ्या सह समाः मप्त विहरन् पृथिवीपति । विचित्रवीर्यस्तरुणो यक्ष्माणं समपद्यत ॥ आदिपर्व ६६।५०॥ इस घटना का सकेत वल्लभदेव ने किया है। उसका उद्धरण पै० पन्नालाल-सन्नोधित नीतिवाक्यामृत टीका, मुम्बई सस्करण, सवत् १६७६, पृ० ३७ पर है।

४. उद्योगपर्व १४५।२३॥

द्वैपायन व्यास ने विचित्रवीर्य की पित्तयों से नियोगज सन्तान उत्पन्न की । इस प्रकार अम्बिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पाण्डु और दासी से महावुद्धिमान विदुर का जन्म हुआ।

## पाण्डु---पांच वर्ष

लगभग २० वर्ष की अवस्था में पाण्डु कौरवो का राजा बना। नेत्रहीन होने के कारण धृतराष्ट्र राजा नहीं बना। धृतराष्ट्र का विवाह सुवलात्मजा यादवी गांधारी से हुआ। पण्डु का विवाह मद्रदेशाधिपति शल्य की भगिनी माद्री और कुतिभोज की कन्या कुंति=पृथा से हुआ। पृथा वस्तुत वसुदेव के पिता श्रूर की कन्या थी। वह वसुदेव की भगिनी और कृष्ण की वुआ थी। श्रूर ने पृथा को अपने पैतृष्वसेय कुंतिभोज के लिए दे दिया। पृथा ने पाण्डु को स्वयंवर में वरा था। माद्री महाधन से परिक्रीता थी।

पाण्डु-विजय—पाण्डु ने दशार्ण, मगध, विदेह, काशी, सुम्ह और पुण्डू जीते। मगधराष्ट्र में राजगृह पर दार्व को मारा। कुरु राष्ट्र के जितने भाग गन वर्षों में कई राजाओं ने छे छिए थे, वे पाण्डु ने पुन. जीत छिए।

तव पांडु अपनी पित्वयों सिहत वनस्थ हो गया, उसने तापसधर्म ग्रहण कर लिया।

# धृतराष्ट्र २०+२०=चालीस वर्ष

कुरु-राष्ट्र की अवस्था फिर विगड़ने लगी। भीष्म ने तब धृतराष्ट्र को राजा वना दिया। धृतराष्ट्र के एक सौ एक पुत्र और एक कन्या हुई। पाण्डु के भी पांच नियोगज पुत्र हुए। तीन कुंति से और पुत्रयुगल माद्री से। कुछ काल के पश्चात् पाण्डु की मृत्यु हो गई। ऋषि और तपस्वी लोग कुन्ती और पांडु-पुत्रों को हस्तिनापुर छोड़ गए। उस समय युधिष्ठिर सोलह वर्ष का, भीम पन्द्रह का और अर्जुन चौदह वर्ष का था। नकुल और सहदेव तेरह-तेरह वर्ष के थे। दुर्योधन युधिष्ठिर से कुछ छोटा था। इतने में धृतराष्ट्र को राज्य संभाले कोई २० वर्ष हुए होंगे।

वीस वर्ष और—तेरह वर्ष तक दुर्योधन और युधिष्ठिर ने गुरु द्रोण से शिक्षा पाई और हस्तिनापुर में सहवास रखा। छ मास जतुगृह की घटना में छगे। छः मास पाञ्चाल में भ्रमण

१ जैन शत्रुज्ञयमाहात्म्य १०|६४१-४३ के अनुमार गान्धारी आदि आठ वहनों का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था। महाभारत आदिपर्व के पूना सस्करण में पृ० ४६७ पर क्षेपक-रूप ४ रलोक पढे गये हैं। हमारा विचार है कभी ये रलोक क्षेपक नहीं थे। इन रलोकों में लिखा है कि गान्धारी आदि १० वहनों का विवाह वृतराष्ट्र से हुआ। प्रतीत होना है कि एक ही मासपिण्ड से धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों की कथा घंडने के लिए ये रलोक शने शने महाभारत से लुप्त हुए है। वस्तुत इन्हीं दस वहनों से धृतराष्ट्र के सौ पुत्र थे।

२ आदिपर्व १०५|१,२॥ ३ आदिपर्व १०५|५॥ ४ आदिपर्व १०५|२१॥

५ पाण्डु-पुत्रों का आयु-परिमाण कुछ हस्तलेखों में मिलता है। इस के ठीक होने में कोई सन्देह नहीं। सम्भवत यह पाठ महाभारत की कभी एक शाखा में हो। पूना संस्करण का आदिपर्व प्रक्षेप पृ० ११३।

हुआ। तव द्रौपदी स्वयंवर हुआ। उस समय अर्जुन की आयु लगभग अठाईस वर्ष की होगी। एक वर्ष तक पाण्डव द्रुपद-गृह में रहे। तदनन्तर पांडव हस्तिनापुर को लोटे और पांच वर्ष तक धृतराष्ट्र की छत्रछाया में रहे। यह समय वीस वर्ष का हुआ। इस गणना में भेद का कोई स्थान दिखाई नहीं देता। अधिक से अधिक कोई यह कह सकता है कि इसमें से पांच छः वर्ष और न्यून कर लिए जाणं। परन्तु यह युक्त नहीं होगा।

## सम्राट् दुर्योधन-छत्तीस वर्ष

अव दुर्योधन वड़ा हो गया था। उस की आयु लगभग पंतीस वर्ष की होगी। धृतराष्ट्र ने उसे राजा वना दिया। दुर्योधन हस्तिनापुर में और युधिष्टिर इन्द्रप्रस्थ में राज्य करने लगे। युधिष्टिर २३ वर्ष तक इन्द्रप्रस्थ में रहा। यह काल भी अनुमानित हो सकता है। इन्द्रप्रस्थ में आने पर नारद ने पांडवो से मेंट की। उसके दीर्घ काल परचात अर्जुन ने ब्राह्मण-गौओं को वचाया। यह दीर्घकाल लगभग छः वर्ष का होगा। नव अर्जुन १२ वर्ष के लिए स्वयं निर्वासित हो गया। यारहवें वर्ष के अन्त में अर्जुन ने सुभद्रा-हरण किया। नव अर्जुन खाण्डवप्रस्थ को लौटा। खांडवप्रस्थ में ही सुभद्रा ने अभिमन्यु को जन्म दिया। दूसरे वृष्ण-अंधकों के ब्रारवती को लौटने पर भी कृष्ण अभी इन्द्रप्रस्थ में थे। उन्होने जन्म से लेकर अभिमन्यु के सव संस्कार किए। इसके कुछ दिन परचात् प्रसिद्ध खांडव-दाह हुआ। उस खांडव-दाह में से छः व्यक्ति वचे। एक तक्षक-पुत्र अश्वसेन, दूसरा शिल्पी मय असुर और शेष चार मन्टपाल ऋषि के ब्रह्मवादी-पुत्र।

इसके परचात् मय ने युधिष्ठिर की राजसमा वनाई। उसके वनने में १४ मास लगे। 'निव युधिष्ठिर का राजस्य यह हुआ, और फिर द्यून के परचात् पाण्डवों को वारह वर्ष का वनवास तथा एक वर्ष का अज्ञान वास हुआ। खाण्डव-दाह इन्द्रप्रस्थ-प्रवेश के उन्नीसवें या वीसवें वर्ष में हुआ। उन दिनों अभिमन्यु का जन्म हो चुका था। इस प्रकार युधिष्ठिर का इन्द्रप्रस्थ-राज्य २३ वर्ष का हुआ। प्रवास के १३ वर्ष मिला कर कुल ३६ वर्ष हुए। यही हम ने दुर्योधन का राज्य-काल लिखा है। तद्नन्तर घोर भारत-संग्राम हुआ।

पूर्वोक्त छेख से ज्ञात हो जाता है कि शन्तनु के राज्यारम्भ से छेकर भारतयुद्ध तक १६३ वर्ष वीते थे। इस का व्योरा निम्निछिखित है—

| 4 1 4 21 311 3 41 21 1 1 1 1 1 |          |
|--------------------------------|----------|
| शन्तनु                         | ५० वर्ष  |
| विचित्रवीर्य                   | १२ ,,    |
| भीष्म-नेतृत्व                  | ₹0 ,,    |
| पाण्डु                         | ٠, ,     |
| धृत्राप्ट्र                    | ૪૦ ,,    |
| दुर्योधन                       | ३६ .,    |
| भारत-युद्ध तक                  | १६३ वर्ष |

१. अथ दीर्घेण कालेन ब्राह्मणस्य विशापते । आदिपर्व २०५१५॥ २. आदिपर्व २०५१३०॥

<sup>3.</sup> आदिपर्व २१३।१३॥ ४ आदिपर्व २१९|४०॥ ५ सभापर्व ३।४०॥

# पचीसवां अध्याय

## भारत-युद्ध-काल का भारतवर्ष

#### राजनीतिक-स्थिति

एक सौ एक क्षत्रिय राजवश—भारत-युद्ध के समय अथवा उस से कुछ पहले भारतवर्ष में १०१ प्रसिद्ध क्षत्रिय-राज-वंश थे। मत्स्य और विष्णु में केवल यादवों के एक सौ एक वंश कहे हैं। इन्हीं भावों से मिलते जुलते इलोक दूसरे पुराणों में है, परन्तु उनमें थोड़ा सा पाठ भ्रष्ट हुआ है। मागध जरासन्ध का प्रताप आगे लिखा जायगा। महाभारत में लिखा है कि जरासन्ध ने इन में से ८६ राजकुलो को परास्त कर दिया था। शेव १५ कुल स्वतन्त्र रह गए थे।

जनपद और महाजनपट—इन एक सौ एक कुलों के इनने जनपद थे। कई उनमें से छोटे जनपद और कई महाजनपद थे। जनपटो में से कुछ एक का वर्णन उटीच्य आदि क्रम से आगे किया जाता है। उनकी स्थिति समझने से भारतयुद्ध-काल की राजनीतिक स्थिति समझ में आ जायगी।

यथास्मृति—जनपदो का वर्णन पुरातन काल से चला आता था। ज्यास जी ने वही वर्णन महाभारत में सन्निविष्ट किया है। इसके आरम्भ में वे लिखते हैं कि यह वर्णन यथास्मृति अर्थात् पुरातन भूगोल शास्त्रों के अनुसार है।

उदीच्य देश

महामारत और पुराणों में भारतीय जनपटों का विस्तृत वर्णन मिछता है। पुराणों में उदीच्य, प्राच्य आदि भेद से सब जनपदों के नाम छिखे है, परन्तु महाभारत में ऐसा भेद नहीं किया गया। हम पहले उदीच्य देशों के भेदों का वृत्त छिखेंगे। पुराण-पाठ कई स्थानों

- ९०० वैद्यास्तु ये राजस्तयेवेक्वाकवो नृपा । तानि चैकशत विद्वि कुलानि भरतर्षभ ॥५॥ ययानेस्त्वेव भोजाना विस्तरो ऽतिगुणो महान् । भजतेऽद्य महाराज विस्तरे सचतुर्दिशम् ॥६॥ सभाप्य अभ्याय १४। र कुलाना शतमेक च यादवाना महात्मनाम् । मत्स्य ४७।२८॥ तेपामुत्सादनार्थाय भुवि देवा यदो कुले । अवतीर्णा कुलशत यत्रैका स्यविक द्विज ॥ विष्णु ४।११५।४८॥
- गेलवशस्य ये ख्यातास्त्यैवैक्वाकवो तृपा ।
   तेपामेकशत पूर्ण कुलानामिमपेकिणाम् ॥
   तावदेव तु मोजाना विस्तरो द्विगुण स्मृत । वायु ९९।४५१, ४५२ ॥ वायु ३२।४७-५२॥
   तुलना करो ब्रह्माण्ड उप० ३।७४।२६४,२६५ ॥ ४ समापर्व १४।१९॥
   ५. भीष्मपर्व १०। ॥ तथा बौम्य का तीर्थवर्णन, आरण्यकपर्व ८५।३॥

पर बहुत भ्रष्ट हो चुके हैं। उन का शोधन वराहिमहिर की वृहत्संहिता और राजशेखर की काव्यमीमांसा के आधार पर किया गया है।

| १. वाहीक          | १६. गिरिगह्वर                      | ३१. आत्रेय        |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| २. वाटघान         | १७. शक                             | ३२. भरद्वाज       |
| ३. आभीर           | १८. हद≕भद्र                        | ३३. दशेरक         |
| ४ कालतोयक         | १९. कुल्निन्द=कुनिन्द              | ३४. लम्पाक        |
| ५. अपरान्त≔अपरीत  | २०. पारद                           | ३५. प्रस्थल       |
| ६. परान्त≔ग्रुद्र | २१. हारपूरिक≔हारमूर्तिक            | ३६. उलूत=कुलूत    |
| ७ पछ्व≔पह्रव      | २२. रामठ=रमठ                       | ३७. तोमर≕तामर     |
| ८. चर्मखण्डिक     | २३. कण्टकार≔करकण्ठ≔रुद्धकटक        | ३८. हंसमार्ग      |
| ९. गान्धार        | २४. केकेय                          | ३९. काइमीर        |
| १०. यवन           | २५. द्शमालिक=दासमीय <sup>२</sup> ? | ४०. तङ्गण         |
| ११. सिन्धु        | २६. क्षत्रियोपनिवेश                | ४१. दार्व         |
| १२. सौवीर         | २७. वैश्यग्रुद्रकुल                | ४२. अभिसार        |
| १३. मद्रक         | २८. काम्बोज                        | <b>४३. चू</b> डिक |
| १४. चीन           | २९. दरद                            | <b>४४.</b> आहुक   |
| १५. तुषार≕तुखार   | ३०. वर्वर                          | <b>४५.</b> अपग    |

राजशेखर के अनुसार उदीच्य देश का आरम्भ पृथूदक तीर्थ से होता है। कर्नाल जिले का वर्तमान पेहोआ ही पुराना पृथूदक तीर्थ है। थानेसर से १४ मील पश्चिम की ओर सरस्वती के तट पर यह तीर्थ-स्थान है।

# सिन्धु-तट के पदेश और उनमें वसने वाली क्षत्रिय जातियां

पुराणों में सिन्धु-तीर के प्रदेशों का वड़ा सुन्दर वर्णन मिलता है। इनमें से वायु का पाठ अन्त में ट्रूट गया है। अलवेरूनी भी मत्स्य के प्रमाण से इन प्रदेशों का वर्णन करता है। इन सव प्रन्थों का सार नीचे दिया जाता है—

१ भीष्मपर्व १०।४५- ॥ वायु ४५।११५-१२१॥ ब्रह्माण्ड पूर्वभाग २/१६।४६-५०॥ मत्स्य ११४। ४०-४३॥ मार्कण्डेय ५७।३५- ॥ वृहत्सिहता अभ्याय १४, १६। काव्यमीमासा अध्याय १७। अलबेह्नी का भारत, अग्रेजी अनुवाट प्रथम भाग, पृ० ३००। २ कर्णपर्व ७७।१७॥

३. पृथूदकात्परत उत्तरापथ । काव्यमीमासा, अभ्याय १७ । पृथूटक के लिए देखो नीलमतपुराण १७४॥

४. वायु ४७।४५-४६ ॥ मत्स्य १२५|४६-४८॥ ब्रह्माण्ड २।१८।४८-४९ ॥

५. अलबेह्नी का भारत, अगरेजी अनुवाद, भाग प्रथम, पृ० २६१, अध्याय २५।

| अलवेरूनी (मत्स्य)            | मत्स्य        | वायु      | ब्रह्माण्ड      |
|------------------------------|---------------|-----------|-----------------|
| १. सिन्धु                    | • •           | • •       |                 |
| २. दरद                       | दरद           | दरद       | दरद             |
| ३ ज़िन्दुतुन्द ?             | ऊर्जगुड       | काइमीर    | काश्मीर         |
| ४ गान्धार                    | गान्धार       | गान्धार   | गान्धार         |
| ५ <b>रू</b> रसा <sup>१</sup> | औरस           | वरय       | रौरस            |
| ६ क्र्र?                     | कुह्          | हद        | कुह             |
| ७ शिवपुर                     | <b>शिवपौर</b> | शिवपौर    | शिवशैल          |
| ८. इन्द्रमुरु                | इन्द्रमरु     | इन्दहास   | इन्द्रपद        |
| ९ सवाती                      | वसाती         | वसाती     | वसाती           |
| १०.                          | समतेजस        | विसर्जय   | विसर्जम         |
| ११. सैन्धव                   | सैन्धव        | सैन्धव    | सैन्धव          |
| १२                           | उर्वस-वर्व    | रन्ध्रकरक | रन्ध्रकरक       |
| १३. कुवत                     | कुपथ          |           |                 |
| १४. भीमर्वर                  | भीम           | भ्रमर     | शमठ             |
| १५                           |               | आभीर      | आभीर            |
| १६. मर                       | रोमक          | रोहक      | रोहक            |
| १७                           | शुनामुख       | शुनामुख   | शुनामुख         |
| १८. मरून                     | उर्दमरू       | ऊर्ध्वमनु | <b>ऊ</b> ध्वमरू |
| १९ सुकूर्द                   | 2 6 22        |           | _               |

इन प्रदेशों में कई बड़े और कई छोटे जनपद थे। उन में से मुख्य मुख्य जनपदों और प्रदेशों का वर्णन आगे होगा।

### उदीच्य जनपद

#### १. वाहीक देश

वाहीक और मद्र साथ साथ थे, परन्तु थे पृथक् पृथक्। सम्भव है इन दोनों में से एक बड़ा प्रदेश हो और दूसरा उसके अन्तर्गत हो। शल्य वाहीकों का छठा भाग कर रूप में छेता था। इस से प्रतीत होता है कि वाहीक मद्रों का भाग था। वाहीकों का एक नाम आरह भी था। उन्हें पञ्चनद और टक भी कहते थे। शक संवत् ७०० में छिखी गई कुवलयमाला कथा में टक देश वर्णित है।

१ महाभाष्य ४।२। १०४ के अनुसार उदीच्यग्राम । १ यहा से आगे वायु का पाठ ट्रट गया है ।

कर्णपर्व ३७।१५॥ ४ कर्णपर्व ३७।३३॥ ५ कर्णपर्व ३७।४३,५१॥

६. कर्णपर्व ३८।३०॥ ७. अभिघानचिन्तामणि ४।२५ ॥ ८ अपभ्रशकाव्यत्रयी, बढोदा सस्करण पृ० ९२ ॥

महाभारत का टीकाकार नीलकण्ठ उद्योगपर्व ३९।७९ पर टीका करता हुआ लिखना है— पश्चाना सिन्धुषष्ठाना नदीना यत्र सगम । वाहीका नाम न देशा . ,। अर्थात् वर्तमान पश्चनद से वाहीक देश आरम्भ होता था । सरस्वतीकण्टाभरण ४।१।१६ के अनुसार-विहर्भवो वाहीक है।

आरहो के वन, नगर और प्राम—पीलुवन यही था। शमी और करीर के वन भी यही थे। 3 वाहीको में गोवर्धन वट और सुभाण्ड पत्तन थे। वाहीको मं-कारस्कर, माहिपक, करम्भ, कटकालिक, कर्कर और वीरक आदि त्राम या नगर थे । ' इनके पर या साथ वसानी, सिन्धु और सौबीर थे। धाणिनि के काल से कुछ पहले वाहीकों में निम्नलिखित ग्राम भी थे—

| १. आरात् '              | ८ कोक्कुडीवह <sup>र</sup>   | १५ मान्थव=मान्धव''                  |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| २. कास्तीर <sup>४</sup> | ९. मोञ्ज                    | १६ मधनगर <sup>५३</sup>              |
| ३ दासरूप'               | १० देवदत्त <sup>१</sup>     | १७ <b>ञिवपुर<sup>* ३</sup></b>      |
| ४ शाकल                  | ११. कारतन्तव'               | १८ कोण्डीवृस्ये (                   |
| ५. सोंसुक               | १२. नापितवस्तु <sup>¹</sup> | १९ टाक्षिकर्षे'                     |
| ६. पातानप्रस्थं         | १३. संपुर''                 | २० <sub>-</sub> अयोमुख <sup>1</sup> |
| ७ नान्दीपुर             | १४. स्कोनगर'                | •                                   |

वाहीक ग्रामो के लिये पाणिनि ने एक सूत्र वनाया है।"

अन्तर्घन देश—बाहीकों मे एक अन्तर्घन देश था। पाणिनि ने उसके लिये सूत्र विशेष

१. नागेश भाष्यप्रदीपोद्योत १।१।७५ में महाभारत कर्णपर्व का 'प्रश्ना मिन्युपष्ठानामन्तर ये समाश्रिता । वाहीका नाम ने देशा ..'' पाठ उद्गत करता है । तुलना करो महाभारतकर्णपर्व ,४४।७॥ -

२. कर्णपर्व ३७।३९,४२॥ ३. कर्णपर्व ३०१३२॥

८ कर्णपर्व ३७।१८॥

५ कर्णपर्व ३७।५४॥ ६. कर्णपर्व ३७।५६॥

७. पातञ्जल महाभाष्य ४१२११ ०४॥ अष्टाप्यायी ६११।१५५ के अनुसार कास्तीर नाम का एक नगर भी था । कौटल्य अर्थगाम्त्र में कास्तीर राष्ट्रक नाम है । आदि से अध्याय ३२ ॥

८ महाभाष्य ४।२।१२४॥ टीकाकार कैय्यट के अनुसार यह वाहीक सीमा पर या ।

९, काञ्चिका १।१।७५॥ १० महाभाष्य ४।२।१०४ में उठिखित । नागेश के अनुसार वाहीकग्राम ।

११ महाभाष्य १।१।७५॥ कैय्यट तथा हरदत्त के अनुसार ये दोनों वाहीक ग्राम थे।

१२ काशिका ४।२।११७॥ सरस्वतीकण्ठाभरण ४।३।५१॥ १३. सरस्वतीकण्ठाभरण ४।३।५१॥

१४ अष्टाभ्यायी ५।३।११४॥ १५. महाभाष्य ४।२।१०४॥ कैय्यट के अनुसार यह वाहीक श्राम था।

१६ सिद्धान्तकौमुदी सृत्र १३६५। तत्त्ववोविनी और वालमनोरमा टीकानुमार।

१७. अष्टाभ्यायी ४।२,११७॥

वनाया है। वाहीकों में क्षुद्रक और मालव आयुधजीवी थे। अतः वाहीक देश वर्तमान पंचनद के समीप और नीचे था।

शतपय और वाहीक—शतपथ में लिखा है कि रुद्र का शर्वनाम प्राच्य वोलते थे और भव नाम वाहीको में प्रयुक्त होता था।

भाषा—भरतनाट्यशास्त्र १७४९,५३ के अनुसार वाहीक भाषा उदीच्य भाषा थी। भारत-युद्ध-काल में मध्यभारतवासी वाहीकों को प्रायः अनार्यवृत्ति लोग समझते थे।

शियुक-मनुस्मृति ६।१४ में शियुक नाम का शाक उल्लिखित है। टीकाकार मेधातिथि के अनुसार यह शाक वाहीकों में बहुत होता था। शियुक को पञ्जाब में सुहांजना कहते हैं।

#### २. वाटधान

यह देश वाहीको के पास होगा। उद्योगपर्व ४१२४ में वाटघान पार्थिव उल्लिखित है। आदिपर्व ६१।५८ में वाटघान के गोमुख का नाम है। महाभारत युद्ध के समय सेना शिविरों का विस्तार वाटघान तक था। वाटघान क्षत्रिय दुर्योधन पक्ष में छड़ रहे थे। वाटघान और वर्तमान भटिण्डा का ऐक्य विचारणीय है। सभापर्व २९।७ के अनुसार मध्यमिका में वाटघान ब्राह्मण नकुछ से जीते गए।

- ३ आभीर—आभीर लोग सरस्वती के नाशस्थान विनशन के वासी थे। इनका वर्णन आगे होगा।
- ४. कालतोयक—अभिधानचिन्तामणि ४।२४ में इन्हें तर्जिका लिखा है। तर्ज़ी शब्द पठानों के अनेक नामो के स्वाथ लगा अब भी मिलता है। गुप्तों के काल में कालतोयकों पर मणिधान्यजों का र्राहित था। "
  - ५ अपरान्त या अपरोत—ये वर्तमान अफ्रीदी पठान है। महाभारत के पूना संस्करण का मूलपाठ अपरन्ध्र है।
  - ६ परान्त या शुर-यह देश अभी तक हमें अज्ञात है।
  - ७ पहन या पहन-वायुपुराण के इस वर्णन में यह नाम दो वार आया है।
- ८ वर्मखण्डिक—कई लोग इस का अपभ्रंश वर्तमान समरकन्द कहते हैं। युवन च्वङ्ग स-मो-किन (कन) में गया था। वार्ट्स के अनुवाद में इसे समरकन्द से मिलता जुलता शब्द माना है।

१ अष्टाध्यायी ३।३।७६॥ इस पर काशिकावृत्ति देखो । 🤏 काशिका ५।३।११४॥

३ शतप्य ब्रा० १।७।३।८॥ ४. देखो कर्णपर्व अध्याय ३७, ३८॥

५ भीदमपर्व ५२।४॥ ६ शल्यपर्व ३८।१॥ ७. वायु ९९।३ ८४॥ -

८ भाग १, ५० ९२।

#### ९. गान्धार

देश की प्राचीनता—दुह्यु की सन्तान में गान्धार नामक एक राजा था। वह सुप्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट् महाराज मान्धाता से कुछ काल पश्चात् हुआ। इस ने सिंधुनद् से पर एक अत्यन्त विस्तृत देश वसने योग्य किया।

सीमा—चाल्मीकीय रामायण में लिखा है कि सिन्धु के दोनों तीरों पर गांधार देश वसा हुआ था। वायु और ब्रह्माण्ड के पाठों से प्रतीत होता है कि नागरिय भरत के टोनों पुत्रों तक्ष और पुष्कर की नगरियां इसी गान्धार दंश की सीमा पर थी। महाभारत आग्र्यमेधिक पर्व अध्याय ८४ में लिखा है कि यजीय घोड़े के पीछे चलता हुआ अर्जुन पंचनट पहुँचा। वहां से वह घोड़ा गान्धार देश को गया। इस से प्रतीत होता है कि पंचनद से परे अर्थात वर्तमान डेरागाज़ी के समीप से पुरातन गान्धार आरम्भ होता होगा। इस गांधार में वर्णु = वन्तू का प्रदेश सिमलित न था। पाणिनि गान्धार देश से वर्णु टेश पृथक् मानता है। पाणिनि के ४१३१९३ सूत्र के गणों से सन्देह होता है कि तक्षशिला भी गान्धार से पृथक् प्रदेश था। टेरालमी का भी यही मत है। वह तक्षशिला को उरसा में मानता है। इस प्रकार हम स्थूल रूप से कह सकते हैं कि सिन्धुनद गान्धार देश की पृत्र सीमा थी। उत्तर में सिन्धुनद गान्धार देश को पल्लावित करता था। गान्धार की पश्चिम और दक्षिण सीमा के विषय में हम अभी तक कुछ नहीं कह सकते। वहुत सम्भव है समय समय पर गान्धार देश की सीमा वदुलती रही हो।

राजवानी—भारत-युद्ध-काल अथवा उस से पूर्व गान्धार की राजधानी क्या थी, यह हम नहीं जानते। टाल्मी आदि यवन-लेखको के अनुसार पुष्कलावती गान्धार की एक प्रसिद्ध

१ गान्वारविषयो महान् । वायु ९९।९॥ २ सिन्धोहभयतः पार्वे । उत्तरकाण्ड ११३।११॥

गान्वारिवषये सिद्धे तयो पुर्यां महात्मनोः॥
 तक्षस्य दिक्षु विख्याता रम्या [नाम्ना] तक्षशिला पुरी।
 पुष्करस्यापि वीरस्य विख्याता पुष्करावती॥ वायु ८८।५८९, १९०॥ ब्रह्माण्ड ३।६३।१९०, १९९॥

८. नत म पश्चिम देश समुद्रस्य तदा हय । क्रमेण व्यचरत् स्फीत तत पञ्चनद् ययौ ॥१७॥ तस्मादिष स कौरव्य गान्धारविषय हय ॥१८॥

५ सिन्धु । वर्णु । गान्धार । मधुमत् । कम्बोज । कश्मीर । गणपाठ ४।२।१३३॥४।३।९३॥ काशिकावृत्ति से ज्ञात होता है कि ये सब भिन्न २ देशों के लाम थे ।

६ सिन्धु । वर्णु । गान्धार | ......। तक्षशिला । वत्सोद्धरण । . . । भीष्मपर्व १०।४७ के पाठान्तरों में उदीच्य देशों में एक वत्सवृद्ध देश है । (देखो, प्नासस्करण)

७. एन्शिएण्ट इण्डिया, टाल्मीकृत, कलकत्ता, सन् १९२७, पृ० ११८।

नगरी थी। कथासरित्सागर के अनुसार प्रालेय शैल के अग्रभाग में पुष्वरावती नगरी थी। इर्षकृत लिङ्गानुशासन कारिका ५९ की टीका में पृथ्वीश्वर लिखता है—प्रालेय तुषार: एया इसी के पास तुषार देश था। आयुर्वेद की सुश्रुतसंहिता में पौष्कलावत नाम का एक आचार्य स्मरण किया गया है। संभवत: वह इस नगर का रहने वाला होगा। मुसलमान यात्री अब्बुरिहां अलवेक्षनी के अनुसार वैहिन्द या वैहन्द (संस्कृत-उद्गाण्ड) गान्धार की राजधानी थी।

राजवश—भारत-युद्ध-काल में गान्धार पर नग्नजित का कुल राज कर रहा था। नग्नजित एक भारी देश का राजा था और उस के नीचे कई छोटे छोटे गणराज्य भी थे। महाभारत आदिपर्व में नग्नजित के कुल के विषय में निम्नलिखित इलोक देखने योग्य हैं—

प्रहादशिष्यो नग्नित् सुवलश्चामवत्तत । तस्य प्रजा धर्महन्त्री जज्ञे देवप्रकोपनाम् ॥९३॥ गान्वारराजपुत्रोऽभूच्छकुनि मौबलस्तया । दुर्योवनस्य माता च जज्ञातेऽर्थविदावुमौ ॥९४॥९

इन इलोकों के तथा दूसरे कई प्रमाणों के आधार पर गान्धार-राजाओ का निम्नलिखित वंश-क्रम उपलब्ध होता है—

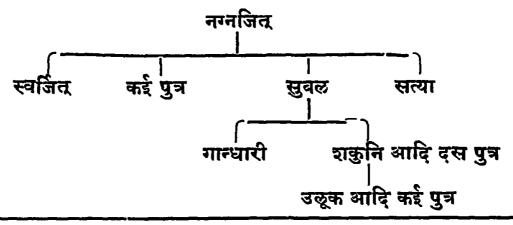

- १. Peukelaotis, Peukolaitis, Peukelas टाल्मी का भारत पृ० ११५-११७।
- २ निर्णयसागर सस्करण, पृ० १६७। ३ सुश्रुत-सिहता, सूत्रस्थान ५।९॥
- ४. वैहिन्द, कन्यार की राजधानी, सिन्धु नदी के पश्चिम में २० फरसख। अंग्रेजी अनुवाद भाग १, पृ० २०६।
- प Ghorvand is a great river opposite the town of Purushavar . and it falls into the river Sindh near the castle of Bitur, below the capital of Alkandhar, i.e., Vaihand, भाग १, पु० २५९।
- ६ आधुनिक उन्द अयवा ओहिन्द, राजतरिक्षणी का उद्घाण्ड और ह्यूनसाग का उदक्रभाण्ड, देखो— नोट्स आन टि एन्शिएण्ट ज्योप्राफी आफ गन्धार। एच० हारप्रीव्म का अप्रेजी अतुवाद, सन् १९१५।
- ७ गान्वारभूमौ राजर्षिनैग्नजित् स्वर्णमार्गद । भेलसहिता पृ० ३०।
- ८ नग्नजित् प्रमुखाश्चेव गणान् जित्वा महारथान् । महाभारत, वनपर्व २५५/२१॥
- ९. आदिपर्वे, अध्याय ५७।

नग्नजित्—सोरेनसन महाशय ने महाभारतान्तर्गत व्यक्ति आदि नामों की एक सूची बनाई है। उसमें नग्नजित् शब्द पर लिखते हुए उन्होने अनुमान किया है कि सम्भवतः सुबल और नग्नजित् एक व्यक्ति थे। यह वात ठीक नहीं। सुवल तो नग्नजित् का पुत्र था।

नग्नित् राजिप और वैद्य था—भेलसिहता में नग्निजित के लिए राजिप पद वर्ता गया है। वाग्मट के अष्टाङ्गसंग्रह में नग्निजित का एक मत उद्धृत किया गया है। अष्टाङ्गसंग्रह का टीकाकार इन्दु लिखता है कि नग्निजित का पर्याय दारुवाही है। कर्यपसहिता में दारुवाह को राजिप कहा गया है। इसलिए नग्निजित और दारुवाह के एक होने की संभावना है। कर्यपसंहिता में दारुवाह का कई स्थानों पर उल्लेख है। चरकसंहिता, सूत्रस्थान, अध्याय १२ और २५ तथा कर्यपसंहिता सूत्रस्थान, अध्याय २० के एक साथ देखने से ज्ञात होता है कि दारुवाह और वैटेह-निमि-जनक समकालीन थे। नग्निजित और निमि-जनक के समकालीन होने के अधिक प्रमाण हम अपने आयुर्वेद के इतिहास में देंगे।

्दारुवाह और दारुवाही का सम्वन्ध विचारणीय है । संभव है कि लेखक-प्रमाद से दारुवाह का ही दारुवाही वन गया हो।

दारुवाह अथवा नग्नजित्-रचित किसी आयुर्वेद संहिता के कई इलोक चरकसंहिता की चक्रपाणिटीका और अप्राङ्गहृद्य की सर्वाङ्गसुन्दरा आदि टीकाओं में मिलते हैं।

वास्तु-शास्त्र-कर्ता नग्नजिन्—मत्स्य पुराण २५२।२-४ के अनुसार एक नग्नजित् वास्तुशास्त्र का उपदेशक था। यदि मत्स्य पुराण का नग्नजित् यही गान्घारराज था, तो समझना चाहिए कि किसी काल में गान्धार की वास्तु-कला वड़ी प्रसिद्ध रही होगी।

कलकत्ता विश्वविद्यालय के अध्यापक राय चौधरी ने कुम्भकार जातक और उत्तराध्ययन सूत्र के आधार पर नग्नजित के कई तुल्यकालीन राजाओं का वर्णन किया है। "इस सम्बन्ध में यह निश्चय से कहा जा सकता है कि नग्नजित गान्धार दुर्मुख पांचाल और वैदेह-निमि तो अवश्य ही तुल्यकालिक थे।

कर्ण और नग्नजित्—गिरिव्रज नाम के दो नगर कभी भारत में थे । एक गिरिव्रज था

<sup>9.</sup> Is not Nagnajit another name of Subala 9 p. 494

<sup>-</sup> २. देखो पूर्त पृ० १४७, टि० ७। 3. उत्तरस्थान, अध्याय ४०, पृ० ३१४।

<sup>्</sup>रः, ४. नग्नजितो दारुवाहिन.। पृ०३१४।

पृ० २६। ६. अ० २५ । इलोक ३॥ २७। खण्ड ३॥

७. कर्यप सहिता, सिद्धिस्यान, अध्याय ३।

८. चिकित्सा स्थान ३।७४। ९ शरीरस्थान ३।६२॥

१०. देखो पूर्व पृ० १३६।

मगध में और दूसरा था केकयदेश में। कर्ण ने एक गिरिव्रज में किसी नग्नजित् को पराजित किया था।

व्राह्मण-प्रन्थों में नम्नजित् का नाम—शतपथ ब्राह्मण में नग्नजित् और उसके पुत्र स्वर्जित् का नामोलेख हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में भी नग्नजित् का उल्लेख हैं। हमें तो ऐतरेय ब्राह्मण का तत्सम्बन्धी पाठ भ्रष्ट प्रतीत होता है। सायण ने उस वचन के भाष्य में और भी गड़बड़ उत्पन्न की है। शतपथ का स्वर्जित सुवल का कोई भाई होगा। अथवा सुवल का नाम स्वर्जित् हो सकता है, पर इसकी संभावना न्यून है।

श्रीकृष्ण और नाग्निती—नग्निति की एक कन्या सत्या थी। वह कन्या अपने भाइयों में सव से छोटी होगी। संभवत वह अपनी भतीजी गान्धारी से भी कुछ छोटी हो। यादव कृष्ण ने इसी नाग्निजिती सत्या से एक विवाह किया था। कृष्ण की एक और पत्नी भी गान्धारी अर्थात् गान्धार-राज की पुत्री थी। वह सत्या से भिन्न थी। मत्स्य के एक ही इलोक में सत्या नाग्निजिती और गान्धारी दो पृथक् पृथक् नाम है। संभव है वह सुवल अथवा उस के किसी भाई की कन्या हो। उस का नाम या विशेषण सुकेशी था। सत्या या गान्धारी के साथ वलपूर्वक विवाह करने के कारण ही यादव कृष्ण का गान्धारों से युद्ध हुआ था। श्रीकृष्ण धृतराष्ट्र का सम्बन्धी था। उद्योगपर्व ८९११४ में दिवतश्वासि धृतराष्ट्र लिखा है। कटाचित् उसी समय कृष्ण ने काश्मीरक टामोटर को मारा था। इस घटना का विस्तृत वर्णन नीलमत-पुराण में है।

नग्नजित्-पुत्र सुवल का कुल और दायाद —नग्नजित् के पञ्चात् सुवल गान्धार का राजा वना । शकुनि, अचल, वृपक, गज, गवाक्ष, चर्मवान्, आर्जय, शुक, वल तथा

- गिरित्रजगताश्चापि नप्रजित्प्रमुखा नृपा ।
   अम्बष्ठाश्च विदेहाश्च गान्धाराश्च जितास्त्वया ॥५॥ द्रोणपर्व, अभ्याय ४ ।
- २ अथ ह स्माह स्वर्जिन्नामजित । नम्नजिद्वा गान्धार ।८।२।४।१०॥ ३ ७।३४॥
- ४ रुक्मिणी सत्यभामा च सत्या नाग्निजती तथा । मत्स्य ४७।१३॥ आहृता रुक्मिणी कन्या सत्या नग्निजतस्तदा । वायु ९६।२३३॥
- ६ तस्मिन् गान्वारराजस्य दुहिता कुलशालिनी । सुकेशी नाम विख्याता केशवेन निवेशिता ॥ सभापर्व ५७।२६॥
- ७ अय गान्धारास्तरसा सम्प्रमथ्य जित्वा पुत्रान् नग्नजित. समग्रान् । उद्योगपर्व ४८।७'५॥
- ८ नीलमत पुराण, लाहोर सस्करण, पृ०२,३, इलोक २०–२७॥

बृहद्बल ये दश सुवल के पुत्र थे। महामारत में कई स्थानों पर शकुनि को कितव भी कहा है। इन में से बृषक और अचल एक माता के पुत्र थे। दोप भाई कितनी माताओं के पुत्र थे, यह ज्ञात नहीं हो सका। सुवल का एक दायाद कालिकेय भी लिखा है।

कन्याए—सुवल की गान्धारी आदि कई कन्याएं थी। इन का वर्णन पृ० १३९ पर हो चुका है।

सुवल की मृत्यु—युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ में सुवल उपस्थित था। यज्ञ की समाप्ति पर नकुल उसे विदा करने गया था। मारत-युद्ध के समय सुवल कालधर्म को प्राप्त हो चुका था। उस समय के इतिवृत्त में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता।

सुवल-पौत्र—शकुनि का एक पुत्र उल्र्क था। वह भारत-युद्ध में मारा गया। अष्टाध्यायी गणपाठ ⊏।३।११० में बकुनियवनम् पद् द्वप्टब्य है।

भारत-युद्ध के पश्चाम् — युधिष्ठिर के अश्वमेध-यज्ञ के समय राकुनि का एक पुत्र गान्धार के सिहासन पर विराजमान था।

गान्धारों का भोजन—सरस्वतीकण्ठाभरण १।४।१११ में लिखा है—कपायपायिणो गान्धाराः । अर्थात् गान्धार लोग कपायपान करते हैं।

- १ (क) शकुनिश्च वलश्चेव वृपकोऽथ वृहद्गल ।
   एते गान्ध रराजस्य सुता सर्वे समागता. ॥ आदिपर्व १७७।५॥ सौवलश्च वृहद्वल: । भीष्मपर्व १०८।१४॥
  - (ख) सौवलस्यानुजाः शृरा निर्गता रणमूर्धनि ॥२८॥ गजो गवाक्षो वृपकश्चर्मवानार्जयः शुक्त । षडेते वलसपन्ना निर्ययुर्महतो वलात् ॥३०॥ भीष्मपर्व ९०॥
  - (ग) ततो गान्धारराजस्य सुतौ परपुरजयौ । अर्देतामर्जुन सख्ये श्रातरौ वृपकाचलौ ॥ द्रोणपर्व ३०।२॥
- २ गान्धारराजा कितव । द्रोणपर्व ३४|१२॥ यह शकुनि का ही दूसरा नाम है। सभापर्व ४७।१० के अनुमार कितव और उलृक दो जातिया भी थी।
  - ३ राजानो वृषकाचलो । ११॥ सोदर्यावेकलक्षणो ॥१२॥ द्रोणपर्व ३०॥
  - ४. ततः सुवलदायाद कालिकेयमपोथयत् । द्रोणपर्व ४९।८॥
  - ५. गान्धारराज सुवल शकुनिश्च महावल. ॥ सभापर्व ३७।९॥
  - ६ नकुल सुवल राजन् सहपुत्र समन्वयात् । सभापर्व ७२।१८॥
  - सहदेवस्तु शक्किनमुळ्क च महारथम् ।
     पितापुत्रौ महेष्वासावभ्यवर्तत दुर्जयौ ॥५॥ भीष्मपेव ७२।
  - ८ आश्वमेधिकपर्व अध्याय ८५।

यावा शब्द का अर्थ करते हुए चरकसंहिता-टीकाकार चक्रपाणि लिखता है—यावा इति यविषिटा:। अन्ये तु गान्धारदेशप्रसिद्धान् सिषष्टसज्ञानाहु ।

१० यवन—बहुत पुराने दिनों में यवन होग भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर रहते थे। कालान्तर में वहीं से वर्तमान यूनान या श्रीस देशकों गये। उनकी भाषा संस्कृत से ही निकली है। आधुनिक भाषा-विज्ञानियों ने इनकी स्थिति पूर्णतया नहीं समझी। सम्राट्ट मांघाता के काल में भी यवन विद्यमान थे। यवन शब्द धृतवसु=दारय-वहुए=डेरिअस के शिलालेखों में प्रयुक्त हुआ है। योरुपियन लेखकों के अनुसार ये शिलालेख ईसा से लगभग ५०० वर्ष पहले के है।

अज=अजेस ?—अज एक पुराना नाम है। भारत के कई उदीच्य राजा इस नाम को समय समय पर धारण करते रहे है। किसी अज का उल्लेख उद्योगपर्व में मिलता है। यहास्तिलक का कर्ता सोमदेव सूरी लिखता है—

आत्मन किल स्वच्छन्दवृत्तिमिच्छन्ती विपदृषितगण्डपेण मणिकुण्डला महादेवी यवनेषु निजतनुजराज्यार्थम् अजराज राजान जघान । र सोमदेवका संकेत किस अजराज की ओर है, यह हम नही कह सकते ।

भारत-युद्र-काल में यवन—कशेरक यवन को श्रीकृष्ण ने मारा था । युधिष्ठिर के सभा-प्रवेश-उत्सव में एक यवनाधिपति उपस्थित था। उसका विरोधी कम्पन भी वही था। यवन लोग अक्वयुद्ध में वड़े कुकाल थे।

दातामित्र या डेमेट्रिअन नाम यवनो में वहुत प्रसिद्ध है। इस की तुलना पाणिनीय दासमित्रिऔर दासमित्रायण से करनी चाहिए। दत्तामित्र का नाम काशिका थार। ७६ में मिलता है।

एक प्राचीन लेख है—ओतराहस दातामितियकस्य । यहां ओतराह संस्कृत शब्द औत्तराह का अपभ्रश है।"

११ सिन्ध-भारत-युद्ध-काल में सिन्धु एक महाजनपर था। सैन्धव राज को सिन्धु और सौबीर दोनों ही अपना प्रधान राजा मानते थे। सिन्धु-राष्ट्र के अन्तर्गत दस और राष्ट्र थे। उनके नाम हम नहीं जानते। संभवतः शिबी, वसाती और सौबीर उन दस में से ही थे।

१. निर्णयसागर संस्करण पृ० १६९।

२ गान्तिपर्व ६४।१३॥

३. १७१।१२॥

४ आश्वास ४, पृ० १५२, १५३। तथा नीतिवाक्यामृत २४।३५॥

५ सभापर्व ६१|६॥ वनपर्व १२।३३॥ ६ सभापर्व ४।३१॥

७ समापर्व ४।२१॥

<sup>=</sup> ज्ञान्तिपर्व १०१।५॥

९. गणपाठ ४।२।५४॥ १० सिद्रान्तकोमुदी १३२५ पर वार्त्तिक।

११ पित सौवीरसिन्धुना दुष्टभावो जयदयः ॥ वनपर्व २६८।८॥ जयद्रथो नाम यदि श्रुतस्ते सौवीरराज. सुभगे स एष. ॥ वनपर्व २६६।१२॥ सिन्धुसौवीरभर्तार दर्पपूर्ण मनस्विनम् । भक्षयन्ति शिवा गृधा जनार्दन जयद्रथम् ॥ स्त्रीपर्व २२।९॥

१२ मिन्धुराष्ट्रमुखानीह दगराष्ट्राणि यानि ह । कर्णपर्व २।१३॥

राजवग—भारत-युद्ध कालीन संन्धव-राज स्थिति निम्नलिखित थी— वृद्धश्रत्र



भारत-युद्ध-काल में सिन्धुराज वृद्धक्षत्र वानप्रस्थ हो चुका था। जयद्रथ उस का पुत्र था। जयद्रथ का विवाह धृतराष्ट्र की कन्या दुःशला से हुआ था। भारत-युद्ध में वीर अर्जुन ने जयद्रथ को मारा। यह जयद्रथ अस्रोहिणीपित था। एक संन्धव उप्रधन्वा भी भारत-युद्ध में लड रहा था। वह संभवतः जयद्रथ का छोटा भाई था। जयद्रथ के कई भाई थे।

जयद्रथ का केतु वराह-चिह्न युक्त था। <sup>5</sup>

स्थ—जयद्रथं का पुत्र सुरथं था। भारत-युद्धं के पश्चात् युधिष्ठिरं ने अश्वमेध यह किया। उस अश्वमेध का घोड़ा अर्जुन की रक्षा में विचरता हुआ सिन्धु देश को चला गया। सिन्धुराज सुरथं अर्जुन का आगमन सुन कर घरराहट में ही मर गया। उस समय सुरथं का पुत्र वहुत छोटा था। उस का नाम नहीं मिलता।

रेंथवों का भोजन—कातन्त्र का टीकाकार दुर्गसिह लिखता है—सक्तु-प्रवाना सिन्धव । अर्थात् सिन्ध देश वासी सत्तु अधिक पीते थे।

१२ सौबीर—सौबीर जनपद की रथापना का उल्लेख पृ० ७९ पर हो चुका है।

भौगोलिक स्विति—सौबीरो की पुरातन राजधानी के नामान्वेपण का श्रेय परलोकगत अध्यापक सिल्वेन लेबी को है। उन्होने ही निम्नलिखिन प्राक्तन-श्लोक सर्वतः प्रथम प्रकाशित किया था।

📑 दन्तपुर कलिङ्गाना अस्यकानाश्च पोटनम् । माहिस्सती अवन्तीना सोवीराना च रोहकम् ॥

इस के अनुसार रोहक ही सोवीरों की राजधानी थी। अरवी ग्रन्थों में इस नगर का नाम अल-हर है। श्री स्टेन कोनो आदि विद्वानों के अनुसार वर्तमान रोढी या रोहरी ही यह स्थान है। अलवेकनी मुलतान तथा जहावार को सोवीर मानता है। अलवेकनी के अनुसार जहावर से ५० मील ऊपर वितस्ता और चनाव निद्यां मिलती हैं। '' जैन आचार्य हेमचन्द्र

१ द्रोणपर्व १४८।१०,११॥ २. भीष्मपर्व १६।१५-१७॥ ३ द्रोणपर्व २५।१०॥

४. द्रोणपर्व ४२।८॥ ५ वनपर्व २६६।१३॥ ६. द्रोणपर्व ५३।३॥१०५|२०॥

७ राद्दिशा ८ Notes Indiennes, Jan-Mars, 1925, पूर्व ४८।

९ जर्नल श्राफ इण्डियन हिस्ट्री, भाग १२, सख्या १, पृ० १८।

१०. अलवेरूनी का भारत, अग्रेजी अनुवाट, भाग १, पृ० ३००। ११. भाग १, प० २६०।

कुमालक को सौबीर देश लिखता है। क्या यह शब्द कुमालव का अपभ्रंश है ? इस प्रकार यह छोटा मालवा होगा। परन्तु कुमालक या कुमालव दोनो पाठ अशुद्ध हो सकते हैं। पूर्व पृ० ७९ पर कृमिलापुरी के अन्तर्गत यह विचार हो चुका है।

सौवीरों की एक दात्तामित्री नगरी का उल्लेख अप्राध्यायी की काशिकावृत्ति में मिलता है। दस नगरी का उल्लेख नासिक के आभीर शिलालेख में है।

सुवीरा नदी—चरकसंहिता सूत्रस्थान ५।१५ की टीका में चक्रपाणि लिखता है—सुवीरा-नदीभव सौवीरम् अञ्जनम् । सौवीरों में कूल शब्द के प्रयोग के लिए पाणिनि को सूत्र बनाना पड़ा ।

गण-राज्य—सौबीरों में गणराज्य भी थे।

सौवीरों के राजा—सौवीरों में महारथ राजा शत्रुतप था। उस का किसी भारद्वाज से संवाद हुआ था। सुवीरों का एक राजा अजिवन्दु भी था। यह उन अठारह निकृष्ट राजाओं में से था, जिन्होंने अपने ही कुछों का नाश किया। कौटल्य ने भी इस अजिवन्दु का उल्लेख किया है।

विदुल और सजय—विदुला और उस के पुत्र संजय का आख्यान सोवीर सम्बन्धी है। संजय को किसी सैन्धव राज ने परास्त किया था।

अर्जुन विजय और सौवीर—आदिपर्च में लिखा है कि अर्जुन ने वित्तल, दत्तमित्र और सुमित्र नामक सौवीरो को जीता।

वीरसेन परतप—आचार्य विष्णुगुप्त लिखता है कि किसी सौवीर राजा को उस की स्त्री ने विषद्भिध मेखलामणि से मार डाला। "गणपित शास्त्री ने पुरानी टीकाओ के आधार पर अर्थशास्त्र की जो व्याख्या की है, उस में इस राजा का नाम परन्तप लिखा है । परन्तप उस राजा का विशेषण होगा। मद्द वाण ने उस राजा का नाम वीरसेन लिखा है—रसदिग्धमध्येन च

१ अभिधान चिन्तामणि, ४ भूमिकाण्ड, २६। २ ४।२।७६॥ ३ ४।२।१२७॥

४ प्राच्याश्च सौवीरगणाश्च सर्वे । भीष्मपर्व ५९।७६॥

५ राजा शत्रुतपो नाम सौवीरेषु महारय । शान्तिपर्व १४०।४॥

६ उद्योगपर्व ७३।१४॥

७ सीवीरश्चाजविन्दु मानात्। आदि से अध्याय ६।

८ उद्योगपर्व अभ्याय १३२।

९ पूना सस्करण, परिशिष्ट, पृ० ९२६, पक्तिया ४४-४६।

१० मेखलामणिना सौनीरम्। आदि से अभ्याय २०। देखो कामन्दक नीति ११।५३ और उस की टीका।

मेखलामणिना इसवती सौवीर वीरसेन (जघान)। यही वात वर्तमान भविष्य पुराण में लिखी मिलती है। यह वीरेसन आचार्य विष्णुगुप्त से पहले हुआ था।

अविमारक में सोवीर-राज—अविमारक नाटक में एक सोवीर राज की कथा है। वह भारत-युद्ध के कुछ पश्चात् कौरव जनमेजय का समकालीन था। उसे चण्डभागेव ने शाप दिया था। यह चण्डभागेव जनमेजय के सर्पसत्र में उपस्थित था।

समापर्व में लिखा है कि वभ्रु-भार्या सौवीरो को जा रही थी। पक सौवीर राजकुमारी को युग्रधान-सात्यिक सौवीरों से युद्ध करके लाया था। "

सौनीरों के प्रसिद्ध व्यक्ति—यमुन्द, सुयाम, वार्ष्यायणि, फाण्टाहृति और मिमत सौवीरों के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इन के पुत्र आदिकों के नामों के तिद्धत-प्रयोगों के लिए पाणिनि ने विशेष नियम लिखे है। सौवीरों के लिए एक और प्रयोग भागविक्तिक भी वनाया गया है।

सौवीरों के प्रसिद्ध पदार्थ—कोशों और आयुर्वेद के ग्रन्थों में कुछ प्रसिद्ध सौवीर पदार्थों के नाम मिलते हैं। काञ्ची, वदरीफल और अञ्चन के लिए सौवीरक शब्द वर्ता जाता है। ये पदार्थ वहीं अधिक और उत्तम पाए जाते होंगे।

#### १३. मद्र=मद्रक

देश की प्राचीनता—अनु की सन्तान में उशीनर नाम का एक प्रसिद्ध राजा हो चुका है। उस का पुत्र शिवि था। इतिहास में उसे शिवि औशीनर कहते हैं। उस के चार पुत्रों में से सदक भी एक था। मद्र अथवा मद्रक देश उस का वसाया हुआ है।

सीमा—शतद्व और विपाशा को पार करके उनके उत्तर की ओर मद्र देश का प्रारम्भ माना गया है। देविका नदी मद्र प्रान्त में से बहती है। ° यह देविका नदी ज़िला स्यालकोट

- १ हर्षचरित उच्छ्वास ६, पृ० ६९८।
- २. मेखलामणिना देव्या सौवीरश्च नराधिपः । भविष्यपुराण ८।५७॥
- ३. आदिपर्व ४८।५॥
- ४ सभापर्व ६८।१८॥
- ५ द्रोणपर्व १०|३३॥
- ६ अष्टाध्यायी की काशिकावृत्ति ४।१।१४८--१५०॥
- ७, त्रिकाण्डरोष ३।३७९॥

- देखो पूर्व पृ० ७९।
- ९ शतद्भु च ततस्तीर्त्वा मुनिगगा च निम्नगाम् । अर्जुनाश्रममासाद्य देवसुन्द तथैव च ॥१७५॥ उत्तीर्य च महाभागा विपाशा पापनाशिनीम् । दृष्टवान् सकल देश तदा श्रून्य स कश्यप. ॥१७६॥ दृष्ट्वा स मद्रविषय श्रून्य प्रोवाच पन्नगम् । नीलमतपुराण ।
- १०. यैव देवी उमा सैव देविका प्रथिता भुवि ॥१५२॥ मद्राणामनुकम्पार्थ भवद्भिरवतारिता । नीलमतपुराण ।

से होती हुई, कुजरांवाला ज़िला को स्पर्श करके, कालाशाह काकूं के परे टेपियांला ग्राम के पास से वहती है। इससे प्रतीत होता है कि वर्तमान स्यालकोट से लेकर लाहौर अथवा अमृतसर तक मद्र देश था।

पञ्जाव के प्रसिद्ध नगर और हमारे जन्मस्थान अमृतसर में अव भी मन्द्रो की एक गली है। लाहौर से कुजरांवाला की ओर कामोंकि, साधोके, मुरीदके, छज्जूके घणियेके और कस्सोके ग्राम अव भी मिलते है।

मद्र और नहीं क—कई लोग मद्र और वाहीक में कोई भेद नहीं करते। यह मत भ्रान्तिपूर्ण है। वाहीक अथवा आरष्ट मध्य पञ्जाव और पञ्जनद से दक्षिण के प्रदेश की नाम
था। मद्र इन से पृथक् थे। महाभारत कर्णपर्व में गान्धार, मद्रक और वाहीक भिन्न मिन्न माने
गए हैं। पूना सस्करण के आदिपर्व में मद्र-राज को नहीं कपूक्ष लिखा है। यह पाठ ठीक
नहीं। पाठान्तरों में नहीं क-पुगवः भी है। यह दूसरी पाठ ही श्रेष्ठ पाठ है। प्रतीत होता है
मद्राधिपति वाहीकपति भी था। इसी कारण आदिपर्व ११६।२१ में माद्री को वाहीक
लिखा है।

महों के दो विभाग—पाणिनि के काल में महों के दो विभाग हो गए थे, पूर्वमद्र और अपरमद्र। ऐतरेय ब्राह्मण के उत्तर-मद्र जो हिमवान से परे थे, इन से सर्वथा भिन्न प्रतीत होते हैं।

राजधानी—मद्रों की राजधानी शाकल थी। कई स्यालकोट को और दूसरे सांगला को शाकल मानते हैं। अलवेरूनी (भाग १, पृ० ३१७) के काल में स्यालकोट का नाम सालकोट था।

राज्य और गण—मद्रों में एक प्रधान राजा था और कई गण राज्य थे। वे गण प्रधान राजा के अधीन थे। मद्रराज शल्य और उसके दो पुत्र रुक्माङ्गद और रुक्मरथ द्रौपदी-स्वयंवर में उपस्थित थे। मद्रकों का एक राजा जटासुर था। वह युधिष्ठिर के सभा-प्रवेश-

- 9. टिपयाला ग्राम की छात्राए हमारे पास पढती रही है। वे इसे अब भी बोका कहती हैं। पाणिनि के काल में टेविका नदी के तट पर होने वाले चावल वहुत प्रसिद्ध थे। यथा—दाविका कूला शालय।
- २ नन्दुलाल दे के कोश में मद्र शब्द देखो-Some suppose that Madra was also called Bahika.

  Bahika, however, appears to be a part of the kingdom of Madra
- ३. गान्वारा मद्रकाश्चेव वाहीकाश्चाप्यतेजसः ॥ कर्णपर्व ३८।८॥
- ४ आदिपर्व ६१।६॥

- ५. काशिकावृत्ति ४।२।१०८॥
- ६. ऐ० वा॰ ३८/१४॥
- ७ मद्रेषु शाकलो राजा वभूवाश्वपति: पुरा । मत्स्य २०८।४॥ शाकल नाम मद्रेषु वभूव नगर पुरा । कथासरित् सागर ८।१।१७॥
- ८ मक्किण्डल, टाल्मी का भारत पृ० १२२,१२३।
- ९ यौधेयान् मालवान् राजन् मद्रकाणा गणान् युधि । द्रोणपर्व १५८।३०॥
- १० उद्योगपर्व ४।१९॥
- ११. आदिपर्व १७७।१३॥

उत्सव में सम्मिलित हुआ था। भारत-युद्ध में मद्रों के सम्राट् शल्य और उसके पुत्र स्कमर्थ ने भाग लिया था। रे शल्य को आर्तायनि भी लिखा है। एक मद्रराज द्युतिमान, की कन्या विजया का विवाह पाण्डव सहदेव से हुआ था। राल्य का एक अनुज भी भारत-युद्ध में था ।"

काशिका-वृत्ति में मद्रो के कहीं बाहर कर भेजने का उल्लेख है--मद्रा कर विनय-ते । निर्यातयन्तीत्यर्थः । E

मद्रदेश में याजुष चरक शाखा के पढ़ने वाले ब्राह्मण रहते थे।

१४. चीन-यह चीन महाचीन से पृथक् है। ऐसा दूसरा चीन प्राग्ज्योतिष के पास पूर्व में भी था।

१५. तुषार-ये लोग युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित थे। भारतयुद्ध में ये दुर्योधन-पक्ष में लड़े थे। तुषार उग्र और भीमकर्मा थे। "

देश-स्थिति—सुप्रसिद्ध चक्षु या वक्षु नदी तुपार, लम्पाक, पह्नव, पारद और शक देशों सें बहती हुई समुद्र में गिरती है। चिश्च को ही अक्सस या अमु दरिया कहते हैं। महाभारत, हुँ वैचरित और काव्यमीमांसा आदि भ्रन्थों में तुपार-गिरि नाम मिलता है। 19

यूहेचि और तुषार नुषार लोग चीनी भाषा में यूहेचि कहे जाते हैं। कनिष्क आदि सम्राट् इस जाति के थे।

अनेक लोग तुषार और शकों को एक समझते हैं, यह भूल है। सारे संस्कृतवाङ्मय में वे एक दूसरे से भिन्न कहे गये हैं। उच्चारण भेद से तुषार ही तुखार है। डा॰ प्रवोधचन्द्र बागची के अनुसार तुखार या डोगर एक थे। " यूनानी लेखक टाल्मी उन्हें थगौरोई लिखता है। क्या वर्तमान ठाकुर शब्द का इन शब्दों से सम्वन्ध है ? ठाकुर लोग राजपूत जाति के हैं। लिनि और लेख — युवनच्वङ्ग के अनुसार उनकी लिपि खड़ी और वाम से दक्षिण लिखी जाती थी। 198

१. सभापर्व ४।३०॥

२ भीष्मपर्वे ४७|४८॥

३. कर्णपर्व ४।९॥२३।६३॥

४. आदिपर्व ९०।८७॥ तथा इस के पाठान्तर ।

५. शल्यपर्व १६।५७॥

६ १।३।३६॥

७. बृहदारण्यक उपनिषत् ३।३।१॥

८ सभापर्व ७८।६०॥ ९ भीष्मपर्व ७५।२१॥ १० कर्णपर्व ७७।१९॥

११ वायु ४७।४४॥ मत्स्य १२१।४५,४६॥ १२. महाभारत १३।८३६॥ हर्षचरित पृ० ७६०। काव्यमीमासा तीसरे,अध्याय का अन्त । १३. इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस, १९४३, पृ० ३६॥

१४. वाटर्स का अंग्रेजी अनुवाद, भाग १, पृ॰ १०२॥

- १६ गिरिगहर-इस देश की स्थिति का ज्ञान अभी तक नही हो सका।
- १७ शक—दरदों से पश्चिम की ओर वश्च=आक्सस अथवा चश्च=ित्र के तट पर शक लोग रहते थे। पुराणों में उन्हीं के देश को शकड़ीप लिखा है। नन्दुलालदें के भौगोलिक कोश में पुराणों के शकद्वीप की टाल्मी के सीथिया से अपूर्व तुलना की गई है। टाल्मी का वर्णन पुराणों के लेख से अत्यधिक मिलता है।

शकजाति—यवन और काम्बोजों के समान शक छोग भी कभी शुद्ध आर्थ थे। काछान्तर में ब्राह्मणादर्शन से वे वृष्छ हो गए। महाभाष्य में शकयवनम् समास से आर्यावर्त से निरवसित शुद्रों का ब्रह्ण है। महाभाष्य ६।१।१०८ में शकह्वम् पद देखने योग्य है। भारत-युद्ध में वे दुर्योधन-पक्ष में थे।

कर्णपर्व के अनुसार शक, यवन, द्रद् आदि जातियां दुर्योधन की ओर से छड़ रही थीं। इन योधाओं में से वहुत से वेतनभोगी सैनिक होंगे। चरकसंहिता में छिखा है कि वाहीकों के समान शक, यवन आदि मांस, गेहूँ का आदा और माध्वीक का सेवन करते थे।

रडल्फ हार्निक की भूल—इंगलिश जाति के हार्निल आदि लेखकों ने चरकसंहिता का काल वड़ा अर्वाचीन मान लिया है। यह उनकी भारी भूल है। चरक का प्रसिद्ध टीकाकार भट्टार हिरइचन्द्र महाराज साहसांक का समकालीन था। साहसांक प्रसिद्ध ग्रप्त चन्द्रगुप्त था। हिरइचन्द्र ने चिकित्सास्थान के चौवीसवें अध्याय पर अपनी व्याख्या लिखी थी। चरक्रसंहिता के चिकित्सास्थान के ये अन्तिम अध्याय दढ़बल के लिखे हुए हैं। इस से ज्ञात होता है हिरइचन्द्र से पहले ही दढ़बल चरकसंहिता का पुनरुद्धार कर चुका था। यह दढ़बल कापिलबलि=किपलबल का पुत्र था। अष्टाद्भसंग्रह में वाग्मट किपलबल को उद्धृत करता है। ये पिता पुत्र गुप्तकाल से पहले के वैद्य थे। वड़े आश्चर्य की बात है कि हार्निल ने दढ़बल का काल सातवीं से नवमी शताब्दी ईसा के अन्तर्गत माना है। अर्थर वैरिडेल कीथ ने भी यह भूल की है।

- १. अनुशासन पर्व ६८|२१॥ भारत में शक, पृ० १०० |
- ६ चिकित्सास्यान ३०।११६॥

११ भाग प्रथम, पृ० १५२ ॥

- द विश्वप्रकाशकोश, आरम्भ, श्लोक ५।
- २ २|४।१०॥ ३ देखो सत्यश्रवा कृत अग्रेजी प्रन्थ
  - ४ भीष्मपर्व ७५।२१॥ ५ कर्णपर्व ७७।१९॥९४।१६॥
  - ७ देखो उनका ग्रन्थ आस्टिआलोजी सन् १९०७ भूमिका।
- ९ माधवनिदान १८।९ की मधुकोश व्याख्या में चौवीसवें
- अध्याय पर हरिश्चन्द्र व्याख्या का अस्तित्व माना है। १० चिकित्सास्यान ३०।२९०॥
  - १२ आस्टिओलिजि भूमिका पृ० १६॥
- १३. हिस्ट्री आफ ए सस्ऋत लिट्० आक्सफोर्ड, सन् १९२८ पृ० ५०६।

१८. हद=भद्र—शको के साथ भद्र देश था। वायु के अनुसार हद्देश सिन्धु तट पर था।

- १६. कुणिन्द = कुलिन्द ये लोग महाभारत में बहुधा वर्णित हैं। कई कुणिन्द-पुत्र पाण्डव-पक्ष में लड़े थे। कुणिन्द सदा पर्वतवासी थे। उनका देश पार्वत्य था। यदि वायु पुराण ४०।४३ का पाठ ठीक है तो कुणिन्द पहले मध्य एशिया में सीता नदी पर रहते थे। कुणिन्दों की कई प्राचीन मुद्राएं प्राप्त हो चुकी हैं। इन मुद्राओं के वनने के समय शकों और तुषारों के समान वे भारत में आचुके थे। एक मुद्रा पर ब्राह्मी अक्षरों में लिखा है—रने कुणिदस अमोधमृतिस महाराजस।
- २०. पारद—कुणिन्दों के साथ पारद थे । सभापर्व ४८ । १२ में वारुहीक और पारद साथ साथ वर्णित है ।
- २१. हारपूरिक और हारमूर्त्तिक—दोनों पाठ अशुद्ध प्रतीत होते हैं । कौटल्य के अर्थशास्त्र में हारहूरक सुरा वर्णित है । महाभारत आरण्यकपर्व अध्याय ४८ के निम्नलिखित स्रोक देखने योग्य हैं। उनसे हारहूण पाठ शुद्ध प्रतीत होता है—

पह्नवान् दरदान् सर्वान् किरातान् यवनान् शकान् ॥ २०॥ हारहूणाश्च चीनाश्च तुषारान् तैन्धवास्तथा। जागुडान् रमठान् मुण्डान् स्वीराज्यानथ तङ्गणान् ॥ २१॥

- २२ रामठ-अमरकोश और उसके टीकाकारों के अनुसार यह स्थान हिङ्गु के लिये प्रसिद्ध था। <sup>5</sup>
- २३. कण्टकार, करकण्ठ अथवा रुद्धकटक—ये तीन पाठ हैं। सिन्धुतट के प्रदेशों में वायु और ब्रह्माण्ड के अनुसार रन्ध्रकरक देश था। रन्ध्रकटक पाठ शुद्ध होना चाहिये।

#### २४. केकय

भौगोलिक स्थिति—केकय देश का स्पष्ट वर्णन अभी तक कहीं नही किया गया । पार्जीटर ने मद्रों के पश्चात केकय देश माना है, परन्तु उसकी वास्तविक स्थित पार्जिटर ने भी प्रकट नहीं की । बहुत संभव है पुरातन वर्णु केकय देश का एक भाग हो। वर्तमान वन्तु के पास भरत और कक्की या ककेई नाम के दो ग्राम अव तक विद्यमान हैं। पुरातन वर्णु के पास वर्णु नाम का एक नद् था। बन्तु के पास एक नद् कुर्म और एक नाला वाणु अब भी है। बन्तु के समीप अकरा नाम का एक ग्राम है। उस में से यवन-ग्रीक काल की मुद्राएँ अब भी मिलती हैं।

केकय देश के राजा--भारत-युद्ध-काल में केकय देश के राजा दो भागों में विभक्त हो

१. द्रोणपर्व १२१ । १४, १६ ॥ कर्णपर्व ५/१९ ॥ २ कर्णपर्व =९ । २--७॥

३ आरण्यकपर्वे २४९। ७॥ ४ काएन्ज आफ एन्शिएण्ट इण्डिया पृ० १५, १५९॥

५. आदि से अध्याय ४६। ६.२ |९ ।४० ॥

७. वर्णुनीम नद तत्समीपो देशो वर्णु । काशिकावृत्ति ४। २। १०३॥

चुके प्रतीत होते हैं । केकय-देश के राजा तो अवश्य अनेक थे। एक केकय-सेना दुर्योधन पक्ष में थी। उस के संचालक केकय विन्द और अनुविन्द थे। वे दोनो सात्यिक से मारे गएं। विन्द और अनुविन्द के विरुद्ध पक्ष में पांच केकय राजकुमार थे। वे सब भाई थे उन्हें केकयों ने राज्य नहीं दिया था। वे केकयों से अपना राज्य माग लेना चाहते थे। वे सब पाण्डव-पक्ष की ओर से लड़े। वस्तुत, केकय-भाई ही केकय-भाइयों के विरुद्ध लड़े थे।

पश्च केकय-श्राता कुन्ति-पृथा की भिगनी के पुत्र थे—शूर की पांच कन्याएं भारतीय इतिहास में अति प्रसिद्ध हैं। वे पांचो वीर-माताएं थी। पुराणों में उन पांचों की सन्तित का कभी पूरा वर्णन था। सम्प्रति यह वर्णन वहुत टूट गया है। कुन्ति अर्थात् पृथा के पुत्र युधिष्ठिर आदि तीन पाण्डव थे। कुन्ति की भिगनी श्रुतकीर्ति केकय-राज से व्याही गई थी। उसकी सन्तान कितनी थी, यह हम नहीं कह सकते। परन्तु पांच केकय-कुमार उसी के पुत्र प्रतीत होते है। उन में से दो थे चेकितान और वृहत्क्षत्र। वृहत्क्षत्र भारत-युद्ध का एक महारथी था। एक कैकेय पुत्र विशोक कर्ण से मारा गया। कैकेय सेनापित भित्रवर्मा ने विशोक का वदला कर्णपुत्र सुदेव को मार कर लिया, पर फिर वह भी कर्ण से मारा गया। श्रुतकीर्ति का एक और पुत्र सन्तर्दन था। एक कैकेय धृष्टकेतु था। केकयकुमार लोहध्वज थे। पाणि-नीयसूत्र ६।२।२८ इस पर प्रकाश डालता है।

पूना हंस्करण के एक पाठ में दोप—पूना-संस्करण का महाभारत एक आशातीत परिश्रम का फल है। उस के अनेक पाठ अत्यन्त श्रेष्ठ हैं, पर केकय-कुमारों के सम्बन्धी पाठ उद्योग-पर्व में भ्रष्ट ही रहे हैं। पूना संस्करण के अनुसार केकय पंच-कुमार दुर्योधन-पक्ष में थे। १३ परन्तु उसी संस्करण में आगे चल कर उन्हें पृथापुत्रों का साथी लिखा है। १४ सम्पादन की यह भूल कही जायगी। पूना संस्करण के अनुसार पाण्डव-पक्ष में छः अक्षोहिणी सेना थी

१ केकयाना च सर्वेषा द्ता गच्छन्तु शीघ्रगा ॥ उद्योगपर्व ४। ८॥

१ विन्दानुविन्दौ कैकेयौ सात्यिक समवारयत् ॥ कर्णपर्व १०।६॥

इ. कर्णपर्व १०।११-३५॥ ४ उद्योगपर्व २२।२०॥

५ वृकोदरसमो युद्धे वृत केकयजो युधि । केकयेन च विक्रम्य भ्राता भ्राला निपातित: ॥ कर्णपर्व ३।१८॥

६ मत्स्य ४६१४-६॥ वायु ९६११५७-१५९॥ ब्रह्माण्ड उपो० पा० ३,७११५०-१५९॥

७ भ्रातर पञ्च कैकेया । मातृष्वसु सुता वीरा ॥ द्रोणपर्व १०।४६,४७॥

८ भीष्मपर्वे ४५। ५५॥ द्रोणपर्वे २३।२४॥

९ कर्णपर्व ८६।३॥ १० कर्णपर्व ६८।४,५॥ ११ विष्णु ४।१४।४१,४२॥ वायु ९६।१५६॥

१२ भीष्मपर्व ४८।१०१॥ १३ उद्योगपर्व १९।२५॥ १४ उद्योगपर्व २२।१९॥

और दुर्योधन पक्ष में बारह अक्षोहिणी सेना। इस से ज्ञात हो जाता है कि केकय-राजकुमारों के पाठ वाले श्लोकों को दुर्योधन-पक्ष में नहीं रखना चाहिये। इस स्थान पर कुछ अल्प अच्छे पाठ वाले हस्तलेखों का पाठ सर्वश्रेष्ठ है। तथ्य के सम्मुख सम्पादन कला को झुकना ही पड़ेगा।

सहस्रचित्य और शतयूप—केकयो का एक प्रसिद्ध राजा सहस्रचित्य था। वह शतयूप का पितामह था। शतयूप केकयो का एक महान् राजा था। वह भारतयुद्ध के पर-काल में कुरुक्षेत्र में तप तपता था। धृतराष्ट्र और गान्धारी उसके आश्रम में रहे थे।

उपनिपदों में ब्रह्मवादी केकय अश्वपित का वर्णन मिलता है। अश्वपित केकय-राजाओं की उपाधिमात्र है। यह कोई नाम नहीं। युधाजित्-अश्वपित दादारिथ-भरत का मामा था।

भाषा—केकय देश की भाषा पैशाची थी।

२५. दशमालिक, दशमानिक (वायु)—इनकी तथा दासमीयों की एकता अभी विचारणीय है। पञ्जाब में इस समय भी दसनामी लोग मिलते हैं। क्या वायुपुराण के दशमानिकों से उनका कोई संबन्ध है।

२६, २७. क्षत्रियोपनिवेश और वैश्यग्रद्रकुलदेश—अन्वेपण योग्य हैं।

२८ काम्बोज—दरदों के साथ ही काम्बोज जनपद था। काम्बोज के परे सम्भवतः परमकाम्भोज भी थे। वहां के घोड़े वहुत प्रसिद्ध थे। काम्भोजों के कुछ गणराज्य भी थे। दिय चौधरी की हिए में महाभारत का वचन नहीं पड़ा। उनका कथन है कि काम्बोजों में पहले केवल एक सत्तात्मक राज्य था। संघ-राज्य पीछे चला। यह ठीक नहीं। काम्भोज बढ़े भारी योधा थे। अकाम्भोज लोग मुण्डशिर होते थे। अकाम्बोजी माष्पणी उल्लिखित है।

र्वे रॉजिंबॉनी—अनुमान होता है कि काम्भोजो की राजधानी राजपुर थी। '४ कर्निघम और राय चौधरी के अनुसार वर्तमान रामपुर-राजौरी काम्बोजों का राजपुर था। '४

१ उद्योगपर्व १९।६---२६॥ २ आश्रमचासिक पर्व २१।६,७॥ ३ आश्रम० पर्व २०।८---१२॥

४ छा॰ उप॰ ५।११।४॥ श॰ ब्रा॰ १०|६।१।२॥ ५. पूर्वे, पृ॰ १११॥

६ भण्डारकर संस्थान पूना का बुलेटिन, अध्यापक उपाध्ये का लेख, सन् १९४०।

७ सभापर्व २८।२३॥ ८ सभापर्व २८।२५॥ ९ द्रोणपर्व २३।४३॥

१०. काम्भोजाना च ये गणा । द्रोणपर्व ९१।४१॥

११ दुर्वारणा नाम काम्मोजा । द्रोणपर्व ११२/४४॥

१२ अष्टाध्यायी गणपाठ र।१।७२॥ द्रोणपर्व ११९।३३॥

१३ अर्थशास्त्र, आदि से अभ्याय १३५॥ १४ द्रोणपर्व ४।५॥

१५. पोलिटिकल हिस्ट्री आफ ए. इ सन् ११३८। पृ० १२६, टिप्पणी।

राजवश—काम्बोजों के तीन राजाओं के नाम महाभारत में मिलते हैं, कमठ, चन्द्रवर्म और सुदक्षिण। कमठ युधिष्ठिर की राजसभा के उत्सव में उपस्थित था। चन्द्रवर्म का नाम आदि- पर्व के वंशावतरण में मिलता है। भारतयुद्ध में काम्बोज सुदक्षिण अर्जुन से मारा गया। इन तीनों का पारस्परिक सम्बन्ध हम अभी तक नहीं जान सके। सुदक्षिण का छोटा भाई प्रपक्ष भी अर्जुन से मारा गया।

र९. दरद—सिन्धु का उद्गम दरद देश में है। अष्टाध्यायी की काशिकावृत्ति ४।३।८३ में लिखा है—दारदी सिन्धु। वर्तमान द्दिस्तान कुछ छोटा हो गया है। कभी दरदो की सीमा सिन्धु के उद्गम तक थी। दरद श्रूर क्षत्रिय थे, परन्तु ब्राह्मणादर्शन से वृवलत्व को प्राप्त होगए थे। विश्वामित्र,जमद्गि, भरहाज, गौनम और वसिष्ठ के अति प्राचीन काल में भी दरद मोघ ज्ञान वाले थे। यादव कृष्ण ने दुर्जय दरदो को जीता था। अर्जुन ने युधिष्ठिर के राजसूय यह से पहले वाह्मीको के पश्चात दरदों को काम्मोजों के साथ जीता। इस से ज्ञात होता है कि काम्मोज और दरद साथ ही साथ थे। महाभारत में एक और स्थान पर चीन, तुषार और दरदो का एक साथ उल्लेख है। अर्थ से महाभारत में एक और स्थान पर चीन, तुषार और दरदो का पक साथ उल्लेख है। अर्थ से ज्ञात होता है कि तुषारों के साथ ही दरद भी थे। तुषारों का अधिक वर्णन कनिष्क वर्णन के समय होगा। उद्योगपर्व में लिखा है कि दुपद ने कहा कि शक, पह्नव, दरद, काम्बोज और ऋषिकों के राजाओं के पास सहायता के लिये दृत मेजने चाहिएं। अस्या ये ऋषिक ही थे कि जिनका आर्षी भाषा में बहुत सा साहित्य अभी मिला है महाभारत में अन्यत्र लिखा गया है कि महाराज बाह्मीक दरद था। विद्य दरद भारतयुद्ध में माग ले रहे थे। वि

अमरकोश १।८।१०,११ में दारद विष उल्लिखित है।

- ३० वर्षर-इस देश की स्थित काम्बोजो और दरदों के साथ थी।
- ३१. ३२ आत्रेय और भरद्वाज—अष्टाध्यायी ४।२। १४५ में भरद्वाज देश का उल्लेख है। वहीं इस देश के दो प्राम कृकण और पण भी वर्णित हैं। आयुर्वेदीय चरकसंहिता का मूल उपदेश आत्रेय था। और वह भरद्वाज का शिष्य था। किसी पुरातन राजा ने इन दोनों को

१ सभापर्वे ४।२८॥ २ ६१।३० का प्रक्षेप, पूना सस्करण।

३. द्रोणपर्व ९२ | ६२-७२॥ ४ कर्णपर्व ५१।१०८-११४॥

५. यवन लेखक टाल्मी भी सिन्धु का स्रोत दरद पर्वतों में मानता है। उसने यह बात पुराणों आदि से ली होगी। मक्किण्डल का मत है कि टाल्मी ने भूल की है। देखों टाल्मी का प्राचीन भारत, पृ० ८३। हमारा विचार है कभी दरद प्रदेश सिन्धु के स्रोत तक जाता था।

६ अनुशासनपर्व ७०।१९॥ मनुस्मृति १०।४४। ७ आर्षेय उपनिषद् ।

इोणपर्व ११|१७॥समापर्व ५८।२३॥१०. वनपर्व १७५।१२॥

११. उद्योगपर्व ४।१५॥ महाभाष्य ४।२।१०४ में ऋषिक, आर्षिक पाठ है।

१२. सभापर्व ६७।८॥ आदिपर्व ६१।५५॥ तथा ६१।५३ के पाठान्तर।

१३ बाह्रीका दरदाश्चेव प्रतीच्योदीच्यमालवा । भीष्मपर्व ११७|३३॥

ये प्रदेश दिये होंगे । वे प्रदेश इन दो ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध हुए । भीष्मपर्व १०।६७ के अनुसार ये म्लेच्छ देश थे। वहां ओषधियां अधिक होती होंगी।

३३ दशेरक—हेमचन्द्र की अभिधानचिन्तामणि ४।२३ में मरवन्तु दशेरकः लिखा है। अर्थात् सह देश दशेरक था। अभिधानचिन्तामणि ४।२७ की टीका में मरव सारवाध प्रतीच्या लिखा है। अतः दशेरक सिन्धु-मरु का कोई स्थान होगा। पादताडितक भाण में दाशेरक रहवर्मा का नाम मिलता है। वायुपुराण का पाठ दशेरक है। पाणिनीयसूत्र २।४।६८ के गणपाठ में अभिवेशदाशेरका पाठ है। क्या आत्रेयों और भरद्वाजों के साथ अग्निवेश देश भी था। यदि ऐसी वात है तो कायचिकित्सा के तीनो प्रधान आचार्य आत्रेय, भरद्वाज और अग्निवेश के देश साथ साथ और दशेरकों या सिन्धुमरु के समीप होगे। संस्कृत में दासेरक शब्द का अर्थ ऊंट है, अर्थात् दशेरक देश में होने वाला पशु। अग्निवेश्य योधा पाण्डव पक्ष में लड़ रहे थे। दाशेरकों में कई गण थे।

३४ लम्पाक हेमचन्द्र के अनुसार ये लोग मुरुण्ड थे। चीनी यात्री युवनच्वङ्ग के मार्ग में यह देश पड़ा था। वर्तमान लघमान अथवा लमघान देश पुराना लम्पाक था। वायुपुराण के अनुसार लम्पाक चक्षु=वक्षु अथवा आक्सस के तट पर रहने वाले थे।

## ३५. त्रिगर्त, और प्रस्थल

देश स्थिति—त्रिगर्त वर्तमान कांगड़ा है और प्रस्थल जालन्धर आदि के प्रदेश हैं। नन्दुलाल दे ने ए. बरूहा के इड्रालिश-संस्कृत कोश के प्रमाण से पिटयाला को प्रस्थल का अपभ्रंश समझा है। पिटयाला तो अभी कल का वसा नगर है। एक वावा आला था। उसकी पित्त (या भाग) में यह स्थान आया। वहीं से इस का नाम पिटयाला हो गया। वस्तुतः पार्वत्य प्रदेश के साथ की भूमि का समतल भाग ही प्रस्थल कहा जाता था। वह भाग जिला जालन्धर और वर्तमान होश्यारपुर है। यह सारा प्रदेश त्रिगर्नराज के अधीन था। आचार्य हेमचन्द्र ने लिखा भी है—जालन्धरास्त्रिगर्ता स्यु। वर्तमान नगर कपूरथला का थला पर स्थल का अपभ्रंश है।

संवत् १०३९—४० में लिखे हुदुद-अल-अलम् नामक फारसी ग्रन्थ में लिखा है, जलहन्दर नगर पर्वत पर है। जलवायु ठण्डा है। " यह नगर कनौज राज्य में ह। यह कथन विचारणीय है। उसी काल का अलवेरनी लिखता है—दहमाल, जालन्धर की राजधानी जो पर्वत की उपत्यका में है। <sup>8</sup>

राजा—जब सरस्वतीतीरस्थ काम्यक वन में पाण्डव विचरते थे, तब सैन्धव जयद्रथ के साथ त्रिगर्तराज क्षेमकर भी था। थयह क्षेमंकर पाण्डव-नकुछ से उसी वन में मारा गया।

१ पृ० ७। २. भीष्मपर्वे ४६।५१॥ ३. भीष्मपर्वे ४६।४६॥५२।८॥

४. अभिधान चिन्तामणि ४।२४॥ ५ इण्डियन हि॰ काग्रेस, सन् १९३९, पृ॰ ६६८।

६. अग्रेजी अनुवाद, भाग १, पृ० २०५ । ७. वनपर्व २६६।७॥ ८ वनपर्व २७२।१६,१७॥

भारत-युद्ध में त्रिगर्तराज मुशर्मा और उसके भाई मुर्य, मुधर्मा, मुधरु और मुबाहु भाग हे रहे थे। महाभारत में सुशर्मा को प्रस्थलाधिय भी लिखा है। इस से ज्ञात होता है कि सुशर्मा का राज्य वड़े विस्तृत प्रदेश पर था। सुशर्मा और उस के भाई भारत-युद्ध में मारे गए। युधिष्ठिर के अश्वमेय-यज्ञ के समय त्रिगत्तों का राजा मूर्यवर्मा था। उस के दो भाई केतुवर्मा और धृतवर्मा थे।

ससप्तक आयुषजीवी थे—त्रेगर्त-क्षत्रिय संसप्तक या संशप्तक नाम से प्रसिद्ध थे। अमर ने नामिल्ड्रानुशासन कोश में लिखा है कि संशप्तक लोग समय करके युद्ध करते थे और युद्ध से लौटते नही थे। पाणिनि ने छ. सुप्रसिद्ध आयुधजीवियों का उल्लेख किया है। त्रिगर्त उनमें छठे थे। महाभारत के युद्ध पर्यों से ज्ञात होता है कि त्रिगर्त युद्ध करने में अतिनिपुण थे।

भागीयण—त्रिगत्तों में भर्ग कुछ में भागीयण नाम का कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ होगा। पाणिनि ने उसके छिये एक सूत्रविशेष रचा था। इसरे भर्ग का जनपद पूर्व में था।

- ३६ उल्त=कुल्त—यह देश वर्तमान कुल्लू देश था।
- ३७. तोमर-यह नाम अज्ञात है। भीष्मपर्व १०।६८ का पाठ तामर है।
- ३८ हसमार्ग—वायु ४५।१३५ के अनुसार यह पार्वत्य प्रदेश था। भीष्मपर्व १०।६८ के अनुसार यह एक म्लेच्छ देश था।

## ३९. काइमीर

देश स्थिति—काइमीर सुप्रसिद्ध देश है। इस की सीमाएं समय समय पर वद्छती रही हैं।

राजा—एक काश्मीर-राज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में विल लिये उपस्थित था। पक काश्मीरराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित था।

गोनन्द प्रथम—गोनन्द महाराज जरासन्ध का सम्बन्धी था। ंस की मृत्यु के पश्चात् जरासन्ध से निमन्त्रित होकर गोनन्द मथुरा के पास वलराम और कृष्ण आदि वृष्णियों से लड़ा। वहीं उसकी मृत्यु हुई।

दामोदर—गोनन्द प्रथम का पुत्र दामोदर था। वही गोनन्द के पश्चात काश्मीरो का राजा हुआ। तव सिन्धु के समीप गान्धार देश में एक स्वयंवर हुआ। उस स्वयंवर के अवसर पर दामोदर और श्रीकृष्ण का युद्ध हुआ। दामोदर मारा गया। उसकी पत्नी अन्तर्वत्नी थी।

पुण्डरीकाक्ष के काश्मीरों को जीतने का संकेत महाभारत में भी है।

| १. द्रोणपर्वे अभ्याय २८–३०॥     | र भौष्मपर्वे ११३।५१, ५ | રાા                 |
|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| ३. आदवमेविकपर्व ७४।९–1७॥        | ४ राटा९७॥              | ४. ५ ३।११६॥         |
| ६. भर्गात् त्रैगर्त्ते ४।१।१११॥ | ७ सभापर्व ३१।११॥       |                     |
| ८ सभापर्व ७=19 ह॥               | ९. सभावर्व ३७।१५॥      | १० द्रोणपर्व ११।१६॥ |

गोनन्द द्वितीय—श्रीकृष्ण ने दामोद्र की पत्नी का अभिषेक किया। इस रानी के पुत्र का नाम गोनन्द द्वितीय था। भारतयुद्ध के समय वाल गोनन्द अभी छोटा था, अतः वह युद्ध में नहीं लाया गया।

४०. तक्षण—काश्मीरों के बहुत उत्तर में तक्षण थे। वायु के अनुसार तक्षण जनपद में से सध्य एशिया की वश्च नदी वहती थी। वाल्मीकि रामायण दाक्षिणात्य पाठ किष्किन्धा काण्ड ४३।१२ का टङ्कण पाठ शुद्ध प्रतीत नहीं होता।

४१. ४२. दार्व, अभिसार—ये पार्वत्य प्रदेश थे। अभिसार तो वर्तमान हजारा है। यहां के क्षित्रिय भारत-युद्ध में भाग छे रहे थे। वे दुर्योधन पक्ष में थे।

इण्डियन अण्टीकेरी में चार्रुस स्विन्नर्टन ने लिखा है—हजारा""जिस में अव तन ओलिस, हस्सरज़ई और अकज़ई रहते हैं।

४३. ४४. चृडिक. आहुक—ये दोनों नाम अज्ञात हैं।

४५ अपग — यह पाठ वायुपुराण का है। भीष्मपर्व अध्याय १० का पाठ है — औपकाश्च कलिङ्गाश्च किराताना च जातय. ॥६७॥

यहां कलिङ्ग पाठ सन्दिग्ध है। अपग और औपक पाठ परस्पर मिलते हैं।

## नौ अन्य जनपद

इनके अतिरिक्त नौ और जनपद हैं, जो या तो स्वतन्त्र जनपद होंगे अथवा पूर्विलिखित जनपदों के भाग होंगें। वे हैं—वाह्णीक, शिवि, वसाती, उरसा, सुवास्तु, श्रुद्रक, मालव, अम्बष्ट, और यौधेय। इनका वर्णन आगे किया जाता है।

४६ वाहीक—पुराने प्रन्थों में वाहीक और वाहीक नामों में वहुत गड़वड़ हुई है। वाहीक पञ्जाब या पञ्चनद का भाग था और वाहीक भारत की उत्तर-पश्चिम सीमा का देश था। यह काम्बोज और लम्पाक आदि के पास था। वाहीक देश के हींग और कुंकुम वहुत प्रसिद्ध हैं। अवएव बाहीक पञ्जाब में नहीं हो सकता। पञ्जाबान्तर्गत तो वाहीक ही है। वार्ह्स के अनुसार वर्तमान वदखशां देश पुराने वाहीक देश का कुछ भाग है। व

राजवश—आदिपर्व में प्रहाद को वाह्नीक-राज लिखा है। क्या यही प्रहाद नम्नजित् गान्धार का गुरु था ? बाह्नीक देशवासी कोई काङ्कायन आयुर्वेद-संहिताओं में वड़े आदर से स्मरण किया गया है। चरकसंहिता के अनुसार काङ्कायन वाह्नीक भिषजों में सर्वश्रेष्ठ था।

१. नीलमतपुराण ११-२५॥

२. कर्णपर्व ७७।१९,२२॥

३. भाग २०, सितम्बर १८९१, पृ० ३३६, ३३७॥

४ आयुर्वेदीय करयपसिहता, कल्पस्थान, मोजनकल्प श्लोक ४२,४३ से भी यही ज्ञात होता है।

५ अमरकोश सर्वानन्दटीका २।६।१२४॥

६. युवनच्वङ्ग, भा० १ पृ० १०५।

७. प्रहादो नाम वाह्रीकः स वभूव नराविष ॥ आदिपर्व ६१।२८॥

८. तुलना करो पूर्व पृष्ठ १५१। ९. चरकसिहता सूत्रस्थान १२।६॥२६।५॥ कस्यपस० पृ० २६॥

निमि विदेह और काङ्कायन आदि आचार्य एक वार चैत्ररथ वन में आयुर्वेद-विचार के लिये एकत्रित हुए थे। पाणिनीय गणपाठ चित्ररथवाहीकम् २।२।३१ सं ज्ञात होता है कि वाहीक और चित्ररथ-प्रदेश पास ही पास थे। चित्ररथी नदी चित्ररथ देश को प्रावित करती है। संभव है प्रहाद भी वैद्य हो और नम्नजित =दारुवाह ने यह शास्त्र उसीसे पढ़ा हो। द्रोणपर्व ९६।७,१२ में वाह्वीकराज रभस वर्णित है।

वाहीक भोजन—सरस्वतीकण्ठाभरण में १।४।१११ सूत्र पर एक उदाहरण दिया गया है सौवीरपायिणो वाहीका । चरकसंहिता विमानस्थान में छिखा है कि वाहीक आदि छोग अत्य-धिक छवण खाते थे, वे दूध के साथ भी छवण खाते थे। वाह्यीक छोग मांस और गेहूं का चूर्ण आदि खाते थे।

## ४७. शिवि जनपद

देश-स्थिति--शिवि जनपद की स्थिति निश्चित हो चुकी है। शोरकोट नाम का वर्तमान त्राम कभी शिवियों का एक प्रधान नगर रहा होगा। राजा शिवि औशीनर के वृपाद्वे आदि चार पुत्र थे । उनका उल्लेख पहले १० ७९ पर हो चुका है । अमरकोश ३।५।२८ की टीका में उशीनर देश के ग्राम उल्लिखित है। शिवि का मूल-कुल वृपादर्व द्वारा चला। शेष केकय आदि पुत्रो ने अपने अवान्तर राज्य स्थापित किए।

राजा—पंच पाण्डव पञ्जाव के काम्यक वन में विचरते हुए अपने वनवास के दिन अतिवाहित कर रहे थे। वहां जयद्रथ और उसके साथी शैव्य-राज कोटिकास्य ने द्रौपदी को देखा। यह कोटिकाइय शैव्य सुरथ का पुत्र था। ' एक शैव्य राजा गोवासन था । युधिष्ठिर ने उस की पुत्री देविका को स्वयंवर में वरा था। यह गोवासन भारत-युद्ध में दुर्योधन-पक्ष की ओर से छड़ा था। मारत-युद्ध में एक शैव्य चित्ररथ भी छड़ रहा था। एक शैव्य पाण्डव-पक्ष-में था। कोई शिवि-राज द्रोण से मारा गया था। किसी शैब्य को श्रीकृष्ण ने जीता था ।"

प्रतीत होता है शिवि-राज्य सैन्धव-राज के करदाता वन चुके थे। सिकन्दर के ऐतिहासिक इस राज्य को सिवोई लिखते हैं।

#### ४८. वसाति

वसाति जाति के लोग सिन्धु-तट पर रहते थे। उन का देश कितना लम्वा चौड़ा था, यह हम नहीं कह सकते। सिकन्दर के ऐतिहासिकों का अस्सिदिओई यही देश प्रतीत

| ٤.  | चरक. | सत्र० | <b>२६</b>  ६॥ |  |
|-----|------|-------|---------------|--|
| , . |      | 16.   |               |  |

२ १।१४॥

३. चरक, चिकित्सा ३०।३१७॥

४. वनपर्वे २६६।६॥२६७।५॥

५ आदिपर्व ९०।८३॥

५. द्रोणपर्व ९५।३९॥९६।११॥

७ द्रोणपर्व २३|६२॥

८ द्रोणपर्वे १०।६५॥७०॥

९ द्रोणपर्व १५६।१८,१९॥

१०. वनपर्व १२।३१॥

होता है। वसाति, सिन्धु और सौवीर पास ही पास थे। भीष्मपर्व में वसातियों को जनपद कहा है।

राजा—वसातीय राजा को अभिमन्यु ने मारा था। न्यून से न्यून दो सहस्र वसाति भारत-युद्ध में छड़े थे। वसातियो के गण थे।

#### ४९ उरसा

देश-स्थिति—सिन्धु-तटो पर गांधार के पश्चात् पुरातन उरसा था। कई छेखक वर्तमान हज़ारा को उरसा का अपभ्रंश मानते हैं। यह वात ठीक नहीं। हज़ारा तो अभिसार का अपभ्रंश है। हम पृ० १४६ पर छिख चुके हैं कि टाल्मी के अनुसार तक्षशिला नगर उरसा में था। अतः उरसा का पुरातन प्रान्त वर्तमान अटक पुल के पास से तक्षशिला के कुछ परे तक होगा। टाल्मी इसे अरसा छिखता है। उरसा के पश्चात् पुराणों के अनुसार सिन्धु-तट का अगला देश कुहू है। यह स्थान काला वाग से उत्तर की ओर वर्तमान कोहाट ज़िला के पूर्व का देश होगा। पाणिनि ने ४।३।९३ के गण में उरसा शब्द पढ़ा है।

टाल्मी ने उरसा के एक और नगर का नाम इथगैरोस लिखा है । यद्यपि सेंट मार्टिन आदि ने उसे पहचानने का यत्न किया हैं, पर हमें उस पहचान से सन्तोप नहीं हुआ।

द्रोणपर्व ११।१६ के अनुसार औरसिकों को पुण्डरीकाक्ष ने जीता था।

५०. सुवास्तु—वर्तमान स्वात ही पुराना सुवास्तु है। होती, मर्दान के नगर इस प्रदेश में हैं। सुवास्तु का उढ्छेख पाणिनि ने अष्टाध्यायी ४।२।७७ में किया है। सुवास्तु-राजा चित्रवर्मा भारतयुद्ध-काल में जीवित था।

५१. क्षुड्क—क्षुद्रक-माछव महाभारत में बहुधा वर्णित मिछते हैं। पतञ्जिल भी क्षुद्रक और माछवों का नाम स्मरण करता है। सिकन्दर के ऐतिहासिको का औक्सीड्के क्षुद्रक है। पतञ्जिल ने एक ऐसे युद्ध का पता दिया है जिसमें अक्रेड क्षुद्रकों ने विजय प्राप्त की थी—

एकाकिभि' क्षुद्रकैर्जितमिति । असहायैरित्यर्थः । "

श्री नन्दुलाल दे का मत है कि क्षुद्रक ही शूद्रक थे। रहमें इस के मानने में कठिनाई

१ भीष्मपर्वे १८।१२-१४॥

२ द्रोणपर्व ४४।८-११॥

३. वसातयो महाराज द्विसाहस्रा प्रहारिण: । कर्णपर्व २।३९॥

४. गणाश्च दासमीयाना वसातीना च भारत । कर्णपर्व ७७।१७॥

५ भारतीय इतिहास की रूपरेखा, पृ० १०६७।

६ अलवेरूनी इसे मारीकल लिखता है। भाग १, पृ० ३०२। ७ टाल्मी का भारत, पृ० ११८।

८ चित्रवर्मा सुवास्तुकः । उद्योगपर्व ४।१३॥

९ समापर्व ७८|६०॥ भीष्मपर्व ५९|७६॥८७।७॥ कणपर्व रा५०॥

१०. महाभाष्य ४।१।१६८॥४,२।४५॥

११. महाभाष्य १।१।२४॥

१२. देखो भौगोलिक कोश, शूद्रक शब्द।

प्रतीत होती है। महाभारत आदि प्रन्यों में क्षुद्रक और मालव तथा ग्रुद्ध और आभीर साथ साथ एक एक समास में आते है। क्षुद्रक और आभीर का समास हमारे देखने में नहीं आया। इस के अतिरिक्त ग्रुद्ध और आभीरों का स्थान विनशन के आस पास है जहां सरस्वती रेत में छप्त होती है। अद्रकों का स्थान शतद्र या सतलज के ऊपर से रावी तक है।

१२ मालव—मालवो का नाम सभापर्व में मिलता है। वे गोधूम के भरे घड़े युधिष्ठिर की भेंट के लिए लाए थे। मालव वीर योधा थे। पञ्जाव का वर्तमान काल का मालवा भारतयुद्ध-काल का मालव प्रदेश है। यह प्रदेश आधुनिक फीरोज़पुर से आरम्भ होता है। पञ्चनद के मालव उदीच्य मालव थे और सुराष्ट्र के साथ के मालव प्रतीच्य=पिश्चमीय मालव कहाते थे। भारत-युद्ध-काल में दोनो विद्यमान थे। अद्भद्रक और मालवों के सम्बन्ध में कर्णपर्व के निम्नलिखित इलोक देखने योग्य है—

केकया सर्वश्रश्रापि निहता सन्यसाचिना ॥४९॥ मालवा मद्रकाश्चेव द्राविडाश्चोग्रकर्मिण । यौधेयाश्च लल्दिशश्च क्षुद्रकाश्चाप्युशीनरा ॥५०॥ अभ्याय २ ।

एक माछव सुद्र्शन भारतयुद्ध में छड़ रहा था।"

५३ अम्बह—चन्द्रभागा या असिक्नी के अन्तिम भाग में अम्बष्ठ लोग बसते थे। अम्बष्ठ राज्य का आएम्भ प्रसिद्ध उशीनर के पुत्र सुव्रत से हुआ था। उस का उल्लेख पृ० ७९ पर हो चुका है। किसी विजयी अम्बष्ठ राजा का वर्णन ऐतरेय ब्रा० ८।२१ में किया गया है। यूनानी लेखकों ने इसी देश को अम्बुताई या अब्स्तनोई लिखा है।

प्राकृतग्रन्य भविष्यतकहाकी सिन्ध १०,११ में कई नगरों के नाम हैं। उन में अन्भोह जह, और जालन्थर भी है। यह अन्भोद्द होशियारपुर ज़िले का वर्तमान अम्बोटा या पुराना अम्बद्ध है।

भारत-युद्ध में अम्बष्टपति श्रुतायु दुर्योधन-पक्ष की ओर से छड़ा था। वह राजा छोकविश्रुत था। श्रुतायु अर्जुन से मारा गया। अम्बष्ट-पुत्र भी भारत-युद्ध में मारा गया था। भारत-युद्ध में अम्बष्ट क्षत्रिय थे। महाभाष्य में आम्बष्ट्य प्रयोग है।

- १ शूदाभीरास्च दरदा । भीष्मपर्व ९।६८॥ शूद्राभीरमिति । आभीरा जात्यन्तराणि । महाभाष्य १।२।७२॥
- २ अ्द्राभीरान्प्रति द्वेषाद्यत्र नष्टा सरम्वती । तस्मात्तामृषयो नित्यं प्राहुर्विनशनेति च ॥ शल्यपर्व ३८।१॥

३. सभापर्व ७८।७०॥

४. भीष्मपर्व ११७।३३॥११९।८५॥ द्रोणपर्व ७।१५॥

५ द्रोणपर्व २०१।७५॥

६ भीष्मपर्व ५६|७६॥

- ७. भीष्मपर्व ९७।३८॥
- ८ द्रोणपर्व ९३|६३-७१॥
- ९ क्रणपर्वे ३।१०,११॥

१० भीष्मपर्व २०।१०॥

११ ४।१।१७० ॥

१४ यौवेय--अम्बन्डों के साथ यौधेयों का वर्णन भी आवश्यक प्रतीत होता है। ये लोग भी उशीनर की सन्तान में थे। यौधेयों का उल्लेख महाभारत के पूर्वोद्धृत इलोक में मिलता है। किन्यम के अनुसार यौधेय क्षित्रय शतद्रु के निचले तटो पर रहते थे, और उन का स्थान वर्तमान जोहियवार था। यौधेयों की पुरानी मुद्राएं लुधियाना के पास 'सुनित' से मिली हैं।

## मध्यदेश के जनपद

सहाभारत और पुराण आदि में मध्यदेश के प्रधान जनपद निम्नलिखित गिनाए गए हैं ---

| १ कुरु+भरत    | ८ परचर           | १५. अपर काशी |
|---------------|------------------|--------------|
| २ पाञ्चाल     | ९ चेदि           | १६ कोसल      |
| ३. साल्व      | १०. वत्स         | १७. कुलिङ्ग  |
| ४ मद्र जाङ्गल | ११. मत्स्य       | १८. गगध      |
| ५. शूरसेन     | १२. कुशल्य=कुल्य | १९. उत्कल    |
| ६. भद्रकार    | १३ कुन्तल        | २०. दशार्ण   |
| ७. वोध        | १४. काशी         |              |

## १. कुरु जनपद

भीगोलिक स्थिति—भारत की प्रसिद्ध नदी गङ्गा कुरु और भरत जनपदों को प्लावित कारती है। कुरुओं की पश्चिमोत्तर सीमा कुरुक्षेत्र की उत्तर सीमा तक थी। कुरु जनपद मध्य देश से निकल कर उदीच्य और पश्चिम देशों तक फैलता था। उसका फैलाव वर्तमान अस्वाला नगर के पास तक था। काइयपसंहिता से प्रतीत होता है कि मध्यदेश से १०० योजन पर कुरुक्षेत्र था। यह योजन साधारण योजन से वहुत छोटा होगा।

राजधानी—कुरुओ की राजधानी हस्तिनापुर या नागपुर थी। गङ्गा के तट पर हस्तिनापुर नगर कभी बड़ा कान्तिमान् रहा होगा। अब तो हस्तिनापुर नाम का एक ग्राम शेष है।

राजवश—इस हस्तिनापुर में भारत-सम्राट् दुर्योधन राज्य करता था। उसका वंश पहले कीर्तित किया गया है। दुर्योधन की आज्ञा में भारत के वड़े वड़े राजगण थे। उस के पक्ष में छड़ने के लिए वे कुरुक्षेत्र की युद्ध-स्थली पर एकत्र हुए थे।

१. Coins of Ancient India सन् १९३६, भूमिका पृ० DLii तथा पृ० २६५।

२ भीष्मपर्व ९१३९-४२ ॥ वायु ४५|१०६-१११॥ ब्रह्माण्ड पूर्वभाग २११६।४०-४२॥ मत्स्य ११४। ३४-२६॥ अलवेरूनी द्वारा उद्घृत वायु-पाठ, भाग १, पृ० २९९ । कास्यपसहिता, कल्पस्थान, भोजनकल्प, श्लोक ४१। ३ वायु ४७।४=॥

४ खिलस्थान २५|५॥

५, अनुगद्ग हास्तिनपुरम् । महाभाष्य २।१।१६॥

भरत-जनपद—भरत जनपद कुरुओ का पूर्वभाग था। याजुषो की तैसिरीय संहिता में इस जनपद का नाम मिलता है—एष वो भरता राजा।

कुरुओं की युद्र-यात्रा—तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा है कि "शिशिर ऋतु में कुरुपाञ्चाल प्राची=पूर्व दिशा की ओर युद्ध के लिए निकलते है।" उस दिशा में शीत अधिक नहीं होता। इस के विपरीत "वर्ष के आरम्भ में कुरुपाञ्चाल पश्चिम की ओर युद्ध से आते है।"

कुरुओं में वीरो का जनम—कुरु-पाञ्चालों में वीरों के साथ वीर उत्पन्न होते हैं, यह जैमिनीय ब्राह्मण में लिखा है।<sup>3</sup>

कुरुविस्त — कुरु देश में प्रचलित सोने की एक प्रसिद्ध मुद्रा कुरुविस्त कहाती थी। अधाध्यायी ५।१।३१ का भी ऐसा ही अभिप्राय है।

#### २. पञ्चाल

भौगोलिक स्थिति—पश्चाल देश का अत्यन्त सुंदर वर्णन श्रीयुत उमेशचन्द्देव जी ने किया है। वह वर्णन सरस्वती पित्रका जनवरी सन् १९३८ में मुद्रित हुआ था। उस के कितिपय अंश आगे दिये जाते है। ''फ़रुखावाद से छोटी लाइन के द्वारा मथुरा की ओर चलने पर, कायमगज और रदायन के वीच में, रेल से उत्तर की ओर एक झील दिखाई देती है। '' ''इसे 'सरदीपक ताल' कहते हैं। महाभारत तथा हरिवंशपुराण में इस तालाब का नाम 'शरद्वीपतीर्थ' लिखा है। '' शरद्वीप से पश्चिम डेढ़ मील की दूरी पर 'हवायन' गांव है। महाभारत में इस का नाम 'रहायण-तीर्थ' है। रदायन से दो मील पश्चिम 'मारागैन' नाम का एक वड़ा गांव है। महाभारत में इस का नाम भागवायन है। पाण्डव इस ग्राम में एक कुम्हार के घर ठहरे थे। भागवें का अर्थ कुम्हार है। '' पास ही धौम्य का धौमपुरा है। धौमपुरा से आगे जाजपुरा '' उस से आगे 'जिजवट' ग्राम है। इस का शुद्ध नाम 'यजवाट' था। यही राजा दुपद का कोट था।"

पाञ्चालों में एक उत्पलावत स्थान था जहां विश्वामित्र कौशिक ने शक्र के साथ यज्ञ किया था। इस विषय का जामद्ग्न्य का अनुवंश स्रोक देखने योग्य है। इ

राजवानी—पञ्चाल की राजधानी काम्पिल्य थी। इस का नाम अब कंपिल है। "कंपिल अब प्रार्यः खंडहर है। जिसे द्रुपद का कोट कहते है वह एक ऊंचा खेरा है, केवल एक गुंवद होष रह गया है।"

उत्तर पचाल—' गंगा के उत्तर-प्रदेश को उत्तर-पञ्चाल कहते थे। इस की राजधानी कंषिल से ३५ मील उत्तर 'अहिच्छत्र' थी। इसे आजकल 'अहिच्छता' कहते है। पास हीं एक ग्राम 'सोन सूवा' है, जो स्थूणश्रुवा यक्ष की नगरी थी। इस यक्ष ने

१ तै० स० १।८।१०.१२॥ २ तै० ब्रा० १|८४।१२,१३॥ ३ १।२६२॥

४ अमरनामलिङ्गानुशासन २।६।८७॥

५ सरस्वती पत्रिका, जनवरी १९३८, पृ० २-४।

६ आरण्यकपर्व ८५। ११॥

७ सरस्वती, पृ० हा

राजकन्या शिखंडिनी को पुंस्त्व प्रदान किया था। यहां से कुछ पूर्व पलावन गांव है। यह प्रसिद्ध उत्पलावन तीर्थ था। कंपिला से साठ मील पश्चिम नदरई के पुल के समीप एक घंटा रखा है, जिसका भार अस्सी मन के लगभग होगा। इसे भीमसेन का घंटा कहते हैं। इसी प्रकार सदार दरवाजे के पास अप्रधातु-निर्मित गदा के दो टुकड़े एक चवूतरे में गड़े हुए हैं। इन को भीमसेन की गदा कहते है। सैकडो वर्ष से पड़े रहने पर भी इन पर जंग का प्रभाव नही हुआ।"

अहिच्छत्र का पुरातन नाम—जैन विविधतीर्थ करूप में लिखा है कि कुरुजांगल जनपद में एक संखावई = शंखावतीं नाम की नगरी थी। उस का नाम अहिच्छत्र हो गया।

पचाल का पुरातन नाम—हम पृ० ११६ पर शतपथ ब्राह्मण के प्रमाण से लिख चुके हैं कि पञ्चाल नाम से पहले इस देश का नाम केन्य देश था। वहाँ किवि क्षत्रिय रहते होगे। पश्चात् इस देश का नाम पञ्चाल हुआ।

जैन ग्रन्थो में पाञ्चाल कृतवर्मा का उल्लेख है। उस की पत्नी का नाम जयस्यामा था। उन दोनो का पुत्र तीर्थङ्कर विमलनाथ था।

राजवश—चक्रवर्ती उत्रायुध का वर्णन ए० १३४,१३५ पर हो चुका है । उस की मृत्यु के अनन्तर भीष्म की अनुमति से पृपत् पञ्चाल-नरेश वना। पृषत् का पुत्र यज्ञसेन-द्रुपद् था।४

यज्ञसेन-द्रुपद—भारत-युद्ध के समय यज्ञसेन वडा वृद्ध था। वृष्णि-सिंह कृष्ण महाराज-विराट् की सभा में वक्तृता करते हुए कहता है—

मवान् वृद्रतमो राजा वयमा च श्रुतेन च। शिष्यवत्ते वय सर्वे भवामेह न सगय ॥५

हुपद की सन्तान—द्वौपदी-कृष्णा के स्वयंवर समय द्रुपद के सात पुत्र धार्तराष्ट्रों से युद्ध कर रहे थे। इन के नाम थे—

१. धृप्रयुम्न

२ शिखण्डी

३ सुमित्र

ध. प्रियदर्शन

५. चित्रकेतु

६. सुकेतु

७. ध्वजकेतु=ध्वजसेन

इन में से सुमित्र और प्रियदर्शन जयद्रथ और कर्ण से वही मारे गए। उद्योगपर्व में द्रुपद के एक अन्य पुत्र का भी उल्लेख है। वह था—

८. सत्यजित्

पांच पाञ्चाल-कुमार द्रोणपर्व अध्याय १२२ में वर्णित हैं। वे सब भाई थे। यही नहीं, वे द्रुपदात्मज भी थे। कारण उनमें से एक चित्रकेतु भी था, और वह पहले संख्या X में द्रुपद-पुत्र कहा गया है। उन पांच के नाम नीचे लिखे जाते हैं—

१. सरस्वती, पृ० ७,८। २ विविधतीर्थंकल्पान्तर्गत अहिच्छत्रा नगरी कल्प पृ० १४।

३ तिलोयपण्णेति, अभ्याय २। उत्तरपुराणपर्व ५९।१४,१५॥ ७२।१९२ --२१४॥ हरिवशपुरण सर्ग ६० ।

४. द्रुपदों यज्ञसेन । उद्योगपर्व १९१।५॥

५ उद्योगपर्व ५।६॥ तथा देखो उद्योगपर्व २५।३॥ ७०।८,९॥

६. आदिपर्व, पूना सस्करण, परिशिष्ट, पृ० ९५२। ७. १७१।२४॥

९. वीरकेतु ५ चित्रकेतु १० सुधन्वा<sup>१</sup> ११ चित्रवर्मा १२. चित्ररथ द्रुपद के दो और पुत्र द्रोणपर्व अध्याय १५७ में उल्लिखित हैं— १३ सुरथ<sup>२</sup> १४ शत्रुञ्जय<sup>3</sup>

इस प्रकार द्रुपद के चौदह पुत्रों का हमें पता मिला है। उन में से दो तो द्रौपदी-स्वयंवर-समय रण में मर चुके थे। शेष वारह भारत-युद्ध में लड़े थे। यही बात उद्योगपर्व में भी लिखी है, कि द्रुपद दस पुत्रों से घिरा हुआ एक अक्षौहिणी सेना सहित था। समवत धृष्टद्युद्ध और शिखण्डी इस दस संख्या में नहीं गिने गए। वे सेनानायक थे। प

भारत-युद्ध में पाण्डव-पक्ष के दो प्रधान वीर महारथ उत्तमीजा और युधामन्यु थे। वे द्रौपदेयों के मातुल थे। इस में से उत्तमीजा को स्पष्ट ही सञ्जय लिखा है। अतः उस का भाई युधामन्यु भी सञ्जय ही था। द्रुपद सोमक था। सोमक सञ्जय के कुल में थे। अतः ये दोनों द्रुपद के किसी भाई के पुत्र होंगे। द्रौपदेयों का एक मातुल जनमेजय भी था। प्रतीत होता है पृ० १३६ पर लिखा हुआ यही दुर्मख-पुत्र जनमेजय था। यदि यह वात सत्य हो, तो दुर्मुख-पाञ्चाल निश्चय यहसेन-द्रुपद का भाई होगा। चाहे वह द्रुपद का सगा भाई हो या उसके किसी ताया अथवा वान्त्रा का पुत्र हो।

अन्य पाचाल—सुचित्र पाञ्चाल-कुमार था। पक पाञ्चाल हुत था। पि जयन्त और अमितीजा दो पाञ्चाल महारथ थे। पि इन के अतिरिक्त-भातुदेव, चित्रसेन, सेनाविंदु, पतन, और श्रूरसेन भी पांचाल थे। भारत-युद्ध में ये कर्णाग्नि में भस्मीभूत हुए। पि भारत-युद्ध में पांचाल गोपित और उसका पुत्र सिंहसेन भी था। पि एक पाञ्चाल वृक्ष था। पि हुपद का एक पुत्र सत्य-जित् अभी लिखा जा चुका है। कदाचित् वही पांचालों का महामात्र था। वह द्रोण से मारा गया। पि इन के अतिरिक्त कुछ और प्रसिद्ध पांचाल भी थे।

धृष्टग्रुम्न आदि के पुत्र—धृष्टद्यम्न का एक पुत्र क्षत्रवर्मा भारत-युद्ध में द्रोण से मारा गया। १६ क्या सत्यधर्मा सौमिक इसी का भाई था १९७ शिखण्डी के दो पुत्रों के नाम मिछते हैं। एक था क्षत्रदेव १८ और दूसरा ऋक्षदेव। १९

- १ द्रोणपर्व २३|५६॥ भी देखो । २ द्रोणपर्व १५७।१८०॥ ३ द्रोणपर्व १५७।१८१॥
- ४. उद्योगपर्व ५७।४,४॥ ५ इन को अन्यत्र भी द्रुपद-पुत्रों से पृथक् गिना है, द्रोणपर्व १५९।३८,३९॥
- ६ कर्णपर्व ८६।२४॥ ७ कर्णपर्व ७९।९॥ ८. कर्णपर्व ८६।१७,२४॥ मिला कर पढने चाहिए। तथा देखो द्रोणपर्व २३।५२॥ कर्णपर्व ४४।३७॥
- ह द्रोणपर्व २१।६२,६४॥
- १२. कर्णपर्व ४३।१५।
- १५ द्रोणपर्क २१।२१,२२॥
- १७ उद्योगपर्व १४१।२५॥

- १० द्रोणपर्व २३।५३॥
- ११. उद्योगपर्व १७१|१९॥
- १३. द्रोणपर्व २३।५१॥
- १४ द्रोणपर्व २१।१२॥
- १६ उद्योगपर्व १७१। श। तथा द्रोणपर्व १२५।६७॥
- १८. द्रोणपर्वे २३।७॥
- १६ द्रोणपर्व २३|२५॥

भारत-युद्ध के पश्चात् — विष्णुपुराण में धृष्टद्युम्न के पुत्र वृष्टकेतु का नाम मिलना है। विकास भारत-युद्ध के पश्चात् वही पांचालों का राजा वना ?

#### ३. साल्व=शाल्व

मौगोलिक स्थिति—नन्दुलाल दे के अनुसार इस देश का नाम मार्तिकावत था। शालव देश निश्चय ही कुरुओ के समीप था। विराटपर्व में लिखा है—

सन्ति रम्या जनपदा बह्नना परित कुरून्।
पाञ्चालाश्रेदिमत्म्याश्र ज्ञर्सेनाः पटचराः।
दशार्णा नवराप्ट्र च महाः ज्ञात्वा युगवरा ॥

कनियम के अनुसार वर्तमान अलवर ही पुरातन शास्त्रपुर था। 3

साल्बों के छ माग—विशाल साल्ब-साम्राज्य पाणिनि के काल से पहले छः भागों में विभक्त हो चुका था। काशिकावृत्ति ४।१।१७३ में उन छ भागों के नाम देने वाला एक स्रोक उद्धृत है—

उदुम्बराम् तिलखला महकारा<sup>४</sup> युगन्बरा । भुलिना गरदण्डाश्र सारवावयवसिनता.॥

इन छः में से युगन्धर भाग तो भारत-युद्ध-काल से पहले ही साल्वों से पृथक् हो गया था। विराटपर्व के पूर्वोद्धृत श्लोक से यह ज्ञात हो जायगा। पाणिनि का भुलिङ्ग देश प्लायनी का वोलिङ्गई और टाल्मी का वायोलिङ्गई अथवा वोलिङ्गाई था।

पतञ्जलि के व्याकरण-महाभाष्य से ज्ञात होता है कि—अजमीड, अजक्रन्द और बुध भी साल्वायव जनपट थे।

राजवानी—सौमनगर या सौभपुर शाल्वो की एक राजधानी थी। किनियम ने इसे ही शाल्वपुर=अलवर कहा है। हमें इस वात में अभी सन्देह प्रतीत होता है। सौभगर समुद्र- कुक्षी के अन्दर समुद्रनाभि मे था। वह अलवर नहीं हो सकता। क्या उन दिनों समुद्र अलवर के समीप था साल्वों की राजधानी मार्तिकावत भी होगी। साल्वों की एक वड़ी नगरी वैधूमांत्रि थी। इसे विधूमांग्नि राजा ने वसाया था। व

एक शाल्वराज द्रुम वन से नगर को आया। १००

१ ४।१६।७३॥

२ प्रना सस्करण १।९॥ मुद्रित पाठ अत्यन्त श्रेष्ठ और भौगोलिक स्थितियों के अनुसार है।

३ देखो नन्दुलाल दे के कोश में शात्वपुर शब्द।

४ भद्रकार पाठ अविक उत्तम है। ५ टात्मी का भारत, पृ० १६३। ६ ४।१।१७०॥

७ हत सोभपति. साल्वम्त्वया सोभ च पातितम् । वनपर्व १२।३३॥ माल्वस्य नगर सोभ। वनपर्व १४।२॥ ८. वनपर्व १४।१९॥२०।१६ —१८॥ ९ काशिकावृत्ति ४।२।७६॥

१'० बुद्रचरित ९।७०॥

राजवंश—एक मार्तिकावतक चित्ररथ नृप जामद्ग्न्य राम का समकालीन था। प्रसिद्ध शिशुपाल साल्बराज का किसी नाते से भाई था। साल्बराज मार्तिकावतक-नृप था। स्तीम दैत्यपुर भी कहा जाता था। यह निश्चय ही समुद्र की कुक्षि में था। महाभारत द्रोणपर्व में शाल्व की कृष्ण द्वारा मृत्यु का उल्लेख है—

सौभ दैत्यपुर स्वस्य शात्वगुप्त दुरासदम् । समुद्रकुक्षौ विक्रम्य पात्यामास माववः ॥१९।१४॥

एक मार्तिकावत भोज भारत-युद्ध में छड़ा था। र शास्त्र जनपद्ध भोजों के अधीन था। ये पहले उदीची दिशा में थे, पर जरासन्य के भय से पश्चिम में चले गए थे। पिक सास्त्र जो म्लेब्छगणाधिप था भारत-युद्ध में दुर्योधन-पक्ष की ओर से छड़ा था। आश्चर्य है कि मत्स्यराज भी शास्त्रराज लिखा गया है —शास्त्रेयानामिथे वे विराट । उद्योगपर्व २२।१८॥

शाल्य और मत्स्य साथ साथ थे। शाल्ये समत्स्ये। अतः संभव है शाल्य के किसी भाग पर विराट का राज्य हो।

युगन्बर—शाल्यो के छ भागो में युगन्धर भी एक थे। एक युगन्धर पाण्डवपक्ष में लड़ा था।

यौगन्धर लोग यमुना-तीर पर थे। इस विषय में एकाग्निकाण्डस्थ वीणागाथियों का निम्नलिखित पाठ देखने योग्य है—

यौगन्वरिरेव नो राजेति साल्वीरवादिषु । निवृत्तचक्रा आसीनास्तीरेण यमुने तव ॥

नन्दुलाल दे इसे यमुना के पश्चिम तीर पर कुरुक्षेत्र के दक्षिण में मानता है। यही भाव महाभारत से भी ज्ञात होता है। १

औदुम्बर—काशिका वृत्ति ४।२।८१ के अनुसार यह देश उदुम्बर वृक्षों से युक्त था। औदुम्बर राज्य शाल्त्रों का एक भाग था। पठानकोट (पञ्जाव) से औदुम्बरों की कई मुद्राएं प्राप्त हुई है। जेम्स एलन के अनुसार ये मुद्राएं दूसरी से पहली शताब्दी ईसा-पूर्व की हैं। १० वस्तुत ये अधिक पुरानी होंगी। मुद्राओं के अन्वेषकों ने भारतीय इतिहास की बहुत तिथियां कुछ उत्तरकाल की कर दी हैं। इन मुद्राओं पर—

| १ शिवदास | ४ घरघोष      | ७ महिमित्र     |
|----------|--------------|----------------|
| २ रुइदास | ५ रुद्रवर्मा | ८ भानुमित्र    |
| ३ महादेव | ६ आर्यमित्र  | ९ महाभूतिमित्र |

- १ आरण्यकपर्व ११६।६॥
- २ मम पाप स्वभावेन भ्राता येन निपातित ।

शिशुपालो महीपालस्त वधिष्ये महीतले ॥ वनपर्व १४।१३॥

O

उ वनपर्वे १४।१६॥

४ द्रोणपर्व ४८।८॥

५ सभावर्व १४/२५,२६॥

६ शल्यपर्वे १६।१॥

७ उद्योग्पर्व १५८।२०॥

८ द्रोणपर्वे १६।४१॥

६, कर्णपर्व ३७।५०॥

१०. काएन्म आफ एन्शिएण्ट डण्डिया जेम्स एलन, सन् १६३६ | पृ० १२२–१२८, २८७।

नाम मिलते हैं। एक मुद्रा पर विश्वामित्र भी लिखा है। उदुम्बर-राज्य का पठानकोट से क्या सम्बन्ध था, यह जानना चाहिए। नन्दुलाल दे के भौगोलिक कोश में मध्यदेश का औदुम्बर जनपद कनौज की पूर्व दिशा में बताया गया है।

युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में औदुम्बर उपस्थित थे। वि एक उदुम्बरावती नदी भी थी। वि

## ४. शूरसेन

देश स्थिति—शूरसेन जनपद की स्थिति स्पष्ट है। मथुरा के चारों ओर का प्रदेश शूरसेन जनपद कहाता था। यूनानी लेखक एरायन के अनुसार शूरसेनों का एक और प्रधान पुर क्राईसोबर (क्राईसोबर—प्लायनी) था। ४

शूरलेनों में कभी पांच स्थल और वारह वन थे-

१. अक्कथलं २. वीरथलं ३. पडमत्थलं=पद्मस्थल ४. कुसत्थलं ५. महायलं

१. लोहजंघवणं

५ कुमुअवणं

९ काभिअग्रणं

२. सहुवणं

६. विदावणं

१०. कोलवणं

३. विल्लवणं

७ भंडीरवणं

११. वहुलावर्ण

ध. तालवणं

८ खद्दवणं

१२ महावर्णं ध

इन में से बुन्दावन, महावन आदि स्थान अब भी विद्यमान है । बुन्दावन नाम महा-भारत में भी है। <sup>६</sup>

राजनग—शूरसेन जनपद में भोज-कुलोत्पन्न यादव राज्य करने थे। उन का वृत्तांत विञ्चलिखिन बंश-रक्ष से स्पष्ट हो जायगा—

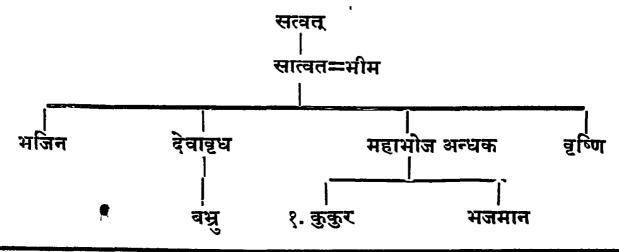

- १ भूमिका, पृ० ८४।
- ३ काशिकावृत्ति ४।२।८५॥
- ५ विविधतीर्थकल्प पृ० १८।

- २. सभापवे ७८।८९॥
- ४. टाल्मी का भारत, पृ० ९८ l
- ६ सभापर्व ५२।३६॥



उत्रसेन और कम—उत्रसेन के जीवन-काल में ही कंस ग्रूरसेनों का राजा हो गया। उत्रसेन का मन्त्री यादव वसुदेव था। यह वसुदेव श्रीकृष्ण का पिता था। कंस ने पिता का निम्रह करके राज्य स्वयं संभाला था। कंस के साथ जरासन्ध की एक कन्या व्याही गई थी। जरासन्ध ने अपनी कन्या इस प्रतिज्ञा पर दी थी कि कंस राजा हो जायगा। कंस कूरकर्मा हो गया। वली कंस को श्रीकृष्ण ने भारत-युद्ध से पहले ही मार दिया। तब श्रीकृष्ण ने उम्रसेन को पुनः राजा बना दिया। जय जरासन्ध को इस बात का पता लगा, तो उस ने भारी सेना लेकर मधुरा=मथुरा पर आक्रमण किया। एक कंसभ्राता सुनाम था। लिया और कंस-पुत्र को ग्रूरसेनों का राजा अभिविक्त किया। एक कंसभ्राता सुनाम था।

१ वायु ९६।११६॥ २ वायु ९६।१३९॥ ३ समापर्व २३।३॥ ४ समापर्व २३।७॥

४. सभापर्व २३।४,६॥ सभापर्व १४।३१,३२॥ में कस की दो स्त्रिया लिखी हैं। वे दोनों जरासन्ध की कन्याए थीं। नाम थे उनके अस्ति और प्रास्ति।

६ सभापर्व २३।३३॥ ७ द्रोणपर्व ११।७॥

कम-पुत्र-इस कंस-पुत्र का नाम हम नही जानते । संभव है उसका नाम वृहद्रय हो। एक माथुर बृहद्रय को विद्रूरथ-सेना ने मारा था। यह बृहद्रथ अति लोभी था, और भूमि के अन्दर से रत खोदता रहता था। ऐसे ही एक कर्म में वह मारा गया। भारत-युद्ध-काल में एक विद्वर्य वृष्णियों का मन्त्री था। यदि वही विद्वर्थ वृष्णि विद्वरथ था, ता निस्सन्देह यृहद्रथ कंस का पुत्र होगा। युधिष्ठिर के राजसूययत्र में कोई क्रूरसेन राजा उपस्थित था। 3

भारतयुद्ध में शूरसेन राजा-एक शूरमेन राजा दुर्योधन पक्ष में था। ४ शूरसेन राजा को वृष्णि सात्यिक ने मारा।

वसुदंव—इन की एक धर्मपत्नी वाह्निकनन्या पौरवी थी। पंजाव में वाह्निक कुछ था जो पौरव कुछ कहाता था। राजशेखर की काव्यमीमांसा में वासुदेव, सातवाहन, श्रूद्रक और साहसाङ्क राजा और कवि माने गए है। वासुदेव के स्थान में वसुदेव पाठ अधिक युक्त है। सुवंधुकृत वासदत्ता में एक वचन है--आनकदुन्दुभिरिव कृतकाव्यादर । आनक दुन्दुभि-वसुदेव जी का पूर्व नाम था। (वायुपुराण ९६।१४४) काव्य साहित्य उस पुरातन काल में भी वनता था।

पतञ्जलि के काल से पहले मथुरा में बहुत कुरु थे। ७

<sup>जिल्प</sup>—मथुरा का वना एक वस्त्र कभी वड़ा प्रसिद्ध रहा होगा। समान लम्बाई, चौड़ाई होने पर भी छोग इसे काशी के वस्त्र से सहसा पहचान छेते थे।

- ५ भद्रकार-यह जनपद साल्वो का एक भाग था।
- ६ वोय—नन्दुलाल दं के अनुसार इन्द्रप्रस्थ के समीप का एक देश वोध था। वोध क्षत्रिय उन अठारह कुलो में से एक थे, जो जरासन्ध के भय से पश्चिम को चले गए थे।

पूर्व पृ० १७२ पर महामाष्य से जिस साल्वावयव वुध जनपद का उल्लेख किया गया है, क्या वह इस वोध से सम्बन्ध रखता है ?

॰ <sup>पटचर</sup>—नन्दुलाल दे के अनुसार वर्तमान वान्दा ज़िला पुराना पटचर देश था। पटचर क्षत्रिय भी जरासन्ध के भय से पश्चिम को चले गये थे। यह जनपद मोजो के अधिकार में था। १० पटचर लोग पाण्डव-सेना में लड़े थे। ११ भारत-युद्ध में एक अत्यन्त शूर रांजा था । वह पटचर-हन्ता<sup>१२</sup> तथा अम्बष्ठसुत था ।<sup>९३</sup>

१ लोभवहुलञ्च वहुलनिशि निधानमुत्खनन्तम् उत्खातखद्गप्रमाथिनी ममन्य माथुर वृहद्रय विद्रूरथ-वरुथिनी । हर्षेचेरित, पष्ठ उच्छ्वास, पृ० ६९१। २ सभापर्व १४। ६३॥

३ सभापर्व ७८|३०|| ४ मीष्मपर्वे ७५|१८॥ ५ द्रोणपर्वे११९|२॥ ६ वायु ९६।१६१॥

७ वहुकुरुचरा मथुरा । महाभाष्य ४।१।१४॥

८ महाभाष्य प्राश्राप्रा पृ० ४१३।

९. सभापर्वे १४|२६॥

१० सभापर्व १४।२६॥ ११. भीष्मपर्व ५०।४८॥

१२ द्रोणपर्व २३|६४॥

१३ कर्णपर्वे ३।१०,११॥

### ८. चेदी

ेदेश स्थिति—वर्तमान बुन्देलखण्ड पुराना चेदी जनपद था । कई विद्वान् त्रिपुरी को भी चेदी जनपद के अन्तर्गत मानते हैं, परन्तु भारत-युद्ध-काल में त्रिपुरी प्रदेश चेदी जनपद से पृथक् होगा। चेदी-राज पाण्डव-पक्ष में था। त्रिपुरी के क्षत्रिय दुर्योधन-पक्ष में थे। त्रिपुरी की पुरानी मुद्राएं वृद्धिश म्यूजियम के संग्रह में विद्यमान हैं।

राजवानी—चेदी-राज की राजधानी शुक्तिमती थी । कलचूरी राजाओं के काल में चेदिमण्डल वहुत विस्तृत हो गया था। उस समय चेदिमण्डल की राजधानी माहिष्मती थी। 3

राजवश—भारत-युद्ध-काल में भोजकुल के क्षत्रिय चेदी पर राज करते थे। उन का वंश-वृक्ष नीचे दिया जाता है—



प्रसिद्ध शिशुपाल दमघोषात्मज्ञ था। शिशुपाल महावली राजा था। वह जन्म से ही बृष्णियों का शत्रु था। जब यादव-कृष्ण प्राग्ज्योतिषपुर पर आक्रमण करने गया था, तब शिशुपाल ने द्वारका पर आक्रमण कर दिया था। कृष्ण-पिता वसुदेव के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को शिशुपाल ने ही हरा था। विदर्भकुमारी रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से होने लगा था। तब कृष्ण कुण्डिनपुर से रुक्मिणी को हर लाया था। विवाह शिशुपाल और कृष्ण का वैर बढ़ता गया। शिशुपाल-माता श्रुतश्रवा कृष्ण की बुआ थी। श्रुतश्रवा और पृथा आदि पांच भगिनियां थीं। उन के नाम नीचे दिए जाते हैं—



१. मेकले कुरुविन्देश्च न्त्रेष्ट्रं नेपुरेश्च समन्वितः। भीष्मपर्व ८७।९॥

२ वनपर्व २२।५०॥ ३. अनर्घराघव ७।११४॥

४. वायु ५६।१५९॥

५ सभापर्व ७०।६४॥ वनपर्व १४।३॥, ६ चेदिराजो महाबल । सभापर्व ३६।५२॥

७. जन्मप्रभृति वृष्णीना सुनीथ. शत्रुरत्रवीत् । स्भापर्वे ३९।५४॥

८ सभापर्व ६८।१५॥

९ सभापर्व ६८ १९७ ॥

१ं० विष्णुपुराण ५।२६।१–१०॥

यह बृत्तान्त पुराणों में मिलता है। परन्तु पुराण-पाठ ट्रूट गए हैं। महाभारत में भी श्रूर की इन कन्याओं की सन्तित का यत्र तत्र प्रसंगवश उल्लेख मिलता है। पृथा-कुन्ति के युधिष्ठिर आदि तीन पुत्र प्रसिद्ध हैं। श्रुतदेवा करूषाधिपति वृद्धधर्मा को व्याही गई थी। दन्तवक इन्ही दोनों का पुत्र था। श्रुतकीर्ति केकयराज की धर्मपत्नी वनी। उसका पुत्र सन्तद्न था। मत्स्य ४६।५ से उस का नाम अनुव्रत प्रतीत होता है। पांच केकय-कुमार भी उसी के पुत्र थे। श्रुतश्रवा शिशुपाल की माता थी। राजाधिदेवी आवन्त्य-राज से व्याही गई। उस के पुत्र विन्द और अनुविन्द थे। इस प्रकार आर्य इतिहास में ये पांच देवियां वीर-माताएँ कही जाती हैं।

शिशुपाल अपने पुत्र धृष्टकेतु के साथ युधिष्ठिर के राजसूय यहां में उपस्थित था। उस समय शिशुपाल का रूष्ण से द्वैरथ-युद्ध हुआ। शिशुपाल मारा गया। वही धृष्टकेतु चेदीराज स्वीकृत हुआ। इस धृष्टकेतु की एक वहन करेणुमती थी। वह पाण्डव-नकुल से ज्याही गई। वर्ष पाण्डव पे धृष्टकेतु और उस का भाई सत्यकेतु मारत-युद्ध में पांडव-पक्ष की और से लड़ते हुए वीर-गित को प्राप्त हुए।

#### ९. वत्स

भारत-युद्ध-काल में वत्स देश अधिक प्रसिद्ध नहीं था। वत्सों की प्रसिद्धि गौतम-बुद्ध हैं काल में महाराज उदयन के कारण अधिक हुई। वर्तमान प्रयाग के समीप ही वत्स जनपद था। भीम ने अपनी विजय यात्रा में वत्सों को जीता था। काशी-राजकुमारी अम्बा ने वत्स भूमि में नदी तट पर तपस्या की थी। वत्सराज धृतिमान द्रौपदी स्वयंवर में विद्यमान था।

राजवानी—वत्सों की राजधानी कौशाभ्बी थी। काशिका ४।२।९७ में पाणिनीय गणपाठ के गणों में एक शब्द नवकीशाम्बी पढ़ा है। क्या पुरातन कौशाम्बी नष्ट हुई थी और उस के स्थान में पाणिनि से पहले कोई नई कौशाम्बी वन गई थी।

भर्ग—बत्सों के साथ भर्ग जनपद था। ऐतरेय ब्राह्मण ८।२८ और अष्टाध्यायी ४।१।१११,

#### १०. मत्स्य

देश स्थिति—वर्तमान जयपुर का प्रदेश पुरातन मत्स्य था । पुराने मत्स्य में वर्तमान मरतपुर का प्रदेश भी होगा। विराटपर्व में स्पष्ट छिखा है कि मत्स्यों के उत्तर में दशार्ण

- १. मत्स्य ४६।४–६॥ वायु ९६|१५५–१५९॥ ब्रह्माण्ड उपो० पा० ३।७१।१५०–१५९॥
- २. पाच केकय कुमार पाण्डवों की माता के भागिनेय थे। द्रोणपर्व १०।५६, ५७॥
- ३. वनपर्व १५।२॥ भी देखो
- ४. वनपर्व २३।५०॥ वायु ९९।२४८॥
- ४. भीष्मपर्व ७५।१०॥
- ६. कर्णपर्व ३|३२॥
- ७. वत्समूमिं च कौन्तेयो विजिग्ये बलवान्बलात्। समापर्व ३१।१०॥
- ८. उद्योगपर्व १८६।३९॥
- ९. आदिपर्व १७७।२०॥

और दक्षिण में पाञ्चाल थे। मत्स्य जनपद श्रूरसेनों और यक्तलोमों के मध्य में था। विद्याण तो रोहतक और सिरसा आदि हैं। इस के प्रमाण आगे दशाण जनपद के वर्णन में देंगे। पाञ्चालों का विस्तार आगरे से भी नीचे तक होगा। तभी पाञ्चाल देश भरतपुर और जयपुर आदि के दक्षिण में होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अलवर भी मत्स्यों में होगा। अतः अलवर शाल्वपुर नहीं हो सकता। हम पहले विराटपर्व के एक प्रमाण से दिखा चुके है कि मत्स्य देश कुरुओं की परिधि के समीप था। वि

राजधानी—विराद नगर मत्स्यों की राजधानी थी। विराद या वैराद नगर देहली से १०५ मील दक्षिण की ओर है और जयपुर से ४० मील उत्तर की ओर है। विराद नगर कते कि पंजाब में होश्यारपुर जिला का दसूहा कब से विराद कहाने लगा है? विराद नगर और विराद-राज के नामों का सम्बन्ध अभी हमें स्पष्ट नहीं हुआ। पाणिनीयसूत्र अमहत्रव नगरे उत्तरीवाम हाराव्ह है। इस के उदाहरण में काशिका में विराद नगर लिखा है। अतः यह औदीच्य या दसूहा नगर कैसे हो सकता है।

मत्स्यराज द्वैतवन-शतपथ ब्राह्मण११।५।४।९ में यह नाम है। उसी के नाम पर द्वैतवनसर वना।

राजवश—मत्स्यों का राजा सुप्रसिद्ध विराट था। भारत-युद्ध-काल में वह वृद्ध था। पर उसकी धर्मपत्नी के केयी सुदेष्णा थी। विराट और उसका भाई शतानीक भारत-युद्ध में लड़े थे। विराट के दो पुत्र थे उत्तर और इवेत। विराट इन दोनों के साथ द्रौपदी-स्वयंत्रर में उपस्थित था। भारत युद्ध में मद्रराज शल्य से उत्तर माराँ गया। देवेत को भीष्म ने यमलोक का मार्ग दिखाया। विदाट कन्या उत्तरा का विवाह अर्जुनपुत्र अभिमन्यु से हुआ। इन्हीं दोनों का पुत्र परिक्षित् था जो युधिष्ठिर के पश्चात् हस्तिनापुर के राजसिंहासन पर वैठा।

११. कुन्तल

महाभारत आदि ग्रन्थों में दो कुन्तल लिखे गए हैं। ११ एक कुन्तल था मध्यदेश में और दूसरा था दक्षिण में। इन का कोई स्पष्ट वृत्त हमें नहीं मिला। कुन्तल भारतयुद्ध में लड़े थ। १२

#### १२. काशी

जनपद-स्थिति—काशी-जनपद की स्थिति स्पष्ट है। वर्तमान काशी नगर भारत के उन थोड़े से नगरों में से एक है कि जिस का नाम गत सहस्रों वर्ष में भी नहीं बदला। गंगा-तट

१ विराटपर्व ४।३,४॥

२ पूर्वपृ०१७२।

३. विराटपर्व शश्रा।

४ नन्दुलाल दे द्वारा उद्धृत किनंघम का लेख।

५. विराटपर्व १|१३॥उद्योगपर्व १७०|८,९॥

६ विराटपर्वे ३।१८॥८|६॥

७ भीष्मपर्व ११८।२७॥

८ आदिपर्व १७७|८॥

९. मीष्मपर्वे ४७।३५ –३९॥

१०. भीष्मपर्वे ४८।११५॥

११. भीष्मपर्व हा५२,५६॥

१२. भीष्मपर्व ४७।१२॥

पर काशी का नगर चिर काल से अपनी विचित्र शोभा दिखाता रहा है। इस नगर के चारों ओर दा प्रदेश काशी जनपद था। इस नगर का अथवा काशी-जनपद की राजधानी का नाम वाराणसी था और है भी।

वत्स और भगदेश—वत्स-जनपद का वर्णन पृ० १७८ पर हो चुका है। इस के साथ एक भर्ग-जनपद भी था। वत्स और भर्ग प्रसिद्ध काशिराज प्रतर्दन के पुत्रों में से थे। प्रतर्दन का उल्लेख पृ० ११७ पर किया गया है। उसके दोनों पुत्रों ने विशाल काशी साम्राज्य के दो नए भाग बनाए। एक हुआ वत्स जनपद और दृसरा भर्ग-जनपद। वायु और ब्रह्माण्ड में भर्ग के स्थान में अशुद्ध-पाठ गर्ग छप गया है। युधिष्ठिर के राजसूय यह के समय भीम ने वत्स-राज और भर्गाधिपति को जीता था। त्रिगतों में भी कोई भर्ग नाम का व्यक्ति-विशेष हुआ होगा। उस भर्ग की संतित का इस पूर्व-देशीय भर्ग की संतित से मेद करने के लिए पाणिनि ने एक सूत्र रचा।

राजवश—पुराणों, में प्रतर्दन के उत्तरवर्ती अनेक राजाओं के नाम मिलते हैं, परन्तु उन में कुछ गड़ बड़ हो गई हैं। इस वर्णन के कई इलोक आगे पीछें हुए हैं। भारत-युद्ध काल में काशी-राजाओं की स्थिति निम्नलिखित थी—



विंमु—काशिराज विभु ने अपनी एक कन्या गान्दिनी का विवाह श्वफल्क से किया। इन्हीं श्वफल्क और गान्दिनी का पुत्र श्वफल्क = श्वाफल्क = वभू = अक्रूर था। इस से ज्ञात होता है कि विभु भारत-युद्ध से लगभग ४० वर्ष पहले हुआ था। अक्रूर भारत-युद्ध-काल में जीवित था।

अभिम्—अभिभू अपने पुत्र के साथ द्रौपदी-स्वयंवर में उपस्थित था । अभिभू भारत-युद्ध में दुर्योधन-पक्ष में था । यह मत् युक्ति-युक्त प्रतीत नहीं होता। अन्यत्र छिखा है कि अभिभू और उस का पुत्र सुकुमार पाण्डब-पक्ष में थे। र

१ वायु, ६२।६४॥ ब्रह्माण्ड ३।६७।६६॥

२. समापर्वे ३१।११॥ 🕡 ३. ४।१)१११ 🏿

<sup>्</sup>४ वायु १२।७१,७२॥ ब्रह्माण्ड ३।६७।७५,७६॥

५. उद्योगपर्व १६८।१४॥

६ वायु ९६।१०३—१०९॥ हरिवृश ३४।५—११॥

७. आदिपर्व १७७|९॥

८ केतुमान्वसुदानस्य पुत्र कार्यस्य चाभिभू ॥ भीष्मप्रवे ४७।२०॥

९. भीष्मपर्वे ६३।१३॥ द्रोणपर्व २,३।४२॥ द्रोणपर्व २३।२०॥ उद्योगपर्व १७१।१५॥

श्राघनीय-एक काशिराज स्त्राघनीय भी भारत-युद्ध में छड़ा था।

सुपार्व, सुवाह —ये दोनों भी काशी के किसी भाग के राजा थे। सम्भव है, वे वत्सों या भगों के पास के काशी के किसी भाग के राजा हों। सुपार्श्व की एक कन्या कृष्ण-पुत्र साम्ब से व्याही गई थी।

कृष्ण +जाम्बवती | साम्ब +सुपाइवे-कन्या | पांच पुत्र

युधिष्डिर के राजसूययज्ञ से पहले भीम ने सुपाइर्व और काशिराज सुवाहु को जीता था। अभीम को काशिराज कन्या वलधरा ने स्वयंवर में वरा था। अकाश्य वभ्रु उद्योगपर्व २८। १३ में उल्लिखित है।

### १३.-अपरकाशी

अनेक विद्वान् गढ़वाल प्रान्त को अपरकाशी कहते है। हम इस समस्या का अभी निर्णय नहीं कर सके।

### १४. कोसल

् कोसल जनपद का वर्णन गत कई अध्यायों में हो चुका है। कोसलाधिप्रतिपुत्र सुक्षत्र द्रोर्णपर्व २४।५८ में वर्णित है।

### १५. मगध

भारत के इतिहास में मगध एक प्रसिद्ध जनपद रहा है । इसकी राजधानी गिरिव्रज थी। उस के भग्नावशेष सम्भवतः पुरातन पाटिलपुत्र के पास कही निकलेंगे । कभी मगध-राज्य वडा विस्तृत होगा। मगध-जनपद पूर्व में भी दृर तक था।

राजवश—मगधों में एक वृहद्रथ राजा था। वहुत संभव है वह मगध का वृहद्रथ दितीय हो। इस का वंश-क्रम नीचे दिया जाता है—



- १ उद्योगपर्व १०१।२२॥ द्रोणपर्व २३।३९॥
- ३ सभापर्व ३१।६,७॥

- २ मत्स्य ४७।२,४॥ वायु ६५।२५२॥
- ४ आदिपर्व ९०।८४॥,

वृहद्रथ—बृहद्रथ वड़ा शक्तिशाली राजा था। वह तीन अक्षौहिणी सेना का अधिपति था। उस ने काशिराज की दो यमजा कन्याओं से विवाह किया। अष्ठ ऋषि चण्डकौशिक के आशीर्वाद से बृद्ध का एक पुत्र हुआ। उस का नाम जरासन्ध रखा गया। जरासन्ध के वड़ा होने पर राजा बृहद्रथ ने उसका अभिषेक किया और स्वयं वनस्थ हो गया। सम्भवतः, इसी बृहद्रथ के वनस्थ होने का संकेत मैत्रायणी उपनिषद् में मिलता है। ४

#### सम्राद् जरासन्ध

जरासन्ध बड़ा प्रतापी सम्राद् था। उस ने मगध का ऐश्वर्य बहुत ऊंचा किया। मागधों का यही अभिमान था जिस के कारण वे भारत के उत्तर-इतिहास में भी फिर एक वार बड़े प्रवल हो गए। भारत-युद्द-काल में भारतवर्य में १०१ प्रधान क्षत्रिय-कुल थे। उनमें से ८६ को जरासन्य ने परास्त किया। भारतवर्य में जरासन्ध का आतङ्क ला गया था। शिशुपाल, कंस, कारूप, दन्तवक्त्र और सौभ आदि राजगण जरासन्ध के मित्र थे और उसकी प्रधानता को मानते थे। जरासन्ध के भय से वृष्ण-अन्धक द्वारका को चले गए थे। जरासन्ध के दो पुत्र और दो कन्याएँ न्यून से न्यून थीं। इ

जरासन्य के विजयस्तम्म—कर्नेल विल्फोर्ड ने लिखा है कि काशी में जरासन्ध का विजयस्तम्म था जो मुसलमानों के आक्रमण समय तोड़ा गया। उनका कथन है कि जरान सन्ध के नाम से यूनानी लेखक परिचित थे।

सहदेव—भीम ने जरासन्ध को मारा। तव जरासन्ध का पुत्र सहदेव मगधों का राजा अभिविक्त हुआ। जरासन्ध के पास दायाद-रूप में पौरव जनमेजय द्वितीय का एक विख्यात रथ था। उसका वर्णन पृ० १२९ पर हो चुका है। वह रथ युधिष्ठिर की मित से यादवकृष्ण को मिला। जारासन्धि जयत्सेन एक और मागध राजकुमार था। १० वह दुर्योधन-पक्ष में था। १० अन्यत्र इसे युधिष्ठिर का साथी लिखा है। १० यह भेद संपादन की गड़वड़ का फल है। सहदेव भारत-युद्ध में मारा गया।

#### १६. उत्कल

देश स्थिति—वर्तमान उड़ीसा प्रान्त का अधिकांश भाग ही पुरातन उत्कल था। देश-प्राचीनता—मनु की कन्या इला-सुद्युस्न थी। इस नाम के साथ एक विचित्र कथा है।

- १. सभापर्व १७।१३॥
- २. सभापर्व १७।१७॥
- ३ सभापर्व १९।१८,१६॥

8 91911

- ५. सभापर्वे अध्याय १४।
- ६. सभापर्व २५।६३॥ १४।३२॥
- ७. एशियाटिक रिसर्चिज भाग ९ सन् १८०६ पृ० ९३,९४ । 🗸 सभापर्व २५।६७॥
- **१. सभापर्वे २५|९२॥ वॉयु ९३।२७॥**
- १०. सभापर्वे ६७।५'९॥ कर्णपर्वे २।३३॥
- ११ उद्योगपर्व १९।८॥

हम उस का भाव समझने में अभी तक असमर्थ है। उस सुद्युम्न का एक पुत्र उत्कल था। व उस ने जिस देश में अपना राज्य स्थापित किया, उस का नाम उत्कल देश हुआ। उत्कलों को कर्ण ने जीता था। व

### १७. दशार्ण

देश स्विति—दशाण नाम के न्यून से न्यून तीन प्रदेश भारत-युद्ध-काल में थे। दो दशाणों का उल्लेख प्रायः कई विद्वानों ने किया है। नन्दुलाल दे ने उन लेखकों का मत संक्षेप में प्रकट किया है। तद्नुसार एक दशाण पूर्व में था और एक पश्चिम में। पूर्व का दशाण वर्तमान छत्तीसगढ़ का एक भाग था। पिरचम का दशाण विदिशा के चारों ओर था। उसी में भूपाल का प्रान्त था। वही दशाण नदी बहती है। ऋण का अर्थ दुर्गभूमि और जल है। पद्मञ्जरीकार हरदत्त लिखता है दशाण कही नदीविशेषस्य देशविशेषस्य च सज्ञा। ६१३१८९॥ विदिशा का दशाण नदी के कारण से दशाण कहाता था और कुरुओं के समीप का दशाण दुर्गभूमि के कारण इस नाम से पुकारा जाता था। इस तीसरे दशाण की ओर किसी विद्वान का ध्यान नहीं गया।

दशार्ण = हरयाणा—रोहतक, हिसार, सिरसा आदि प्रदेशों को भी कभी दशार्ण कहते थे। इस दशार्ण शब्द का अपभ्रंश हरयाणा है। दशार्ण और हरयाणा की एकता में निम्नलिखित प्रमाण देखने चाहिएं—

१. विराटपर्व में लिखा है कि कुरुओं की परिधि पर दशार्ण जनपद्ध था। वह दशार्ण कुरु-सीमा के अत्यन्त समीप होना चाहिए—

सन्ति रम्याः जनपदा वह्नन्ताः परित. कुरुन् । पाञ्चालाश्चेदिमत्स्याश्च शूरसेनाः पटच्चराः । दशार्णा नवराष्ट्रं च महाः शाल्वा युगवरा ॥४

२. फिर विराटपर्व में लिखा है कि मत्स्यों की उत्तर दिशा में दशाणे थे— उत्तरेण दशाणींस्ते पाश्चालान्दक्षिणेन तु॥ अन्तरेण यक्नुलोमान्यूरसेनाश्च पाण्डवाः। लुन्धा बुत्राणा मत्स्यस्य विषय प्राविशन्वनात्॥<sup>५</sup>

पहले पृ० १७८ पर लिखा जा चुका है कि मत्स्य प्रदेश वर्तमान जयपुर और अलवर आदि देश ही थे। वर्तमान हरयाणा या हिरयाना ठीक उन के उत्तर में है। अतः यह हरयाणा कुरुओं के समीप का दशार्ण था।

१ वायु ८५।१८॥

२. द्रोणपर्व ४।८॥

३. अष्टाध्यायी ६।१।८९ पर सिद्धातकौमुदी देखो।

४. विराटपर्व शरा।

५ विराटपर्व ४।३,४॥

### ३ सभापर्व के निम्नलिख़ित स्ठोक ध्यान से देखने योग्य हैं—

ततो बहुधन रम्य गवाट्य धनधान्यवत् । कार्तिकेयस्य दियत रोहीतकमुपादवत् ॥ तत्र युद्ध महच्चासीच्छूरैर्मत्तमयूरकैः । मरुमूर्मि स कारस्न्येन तथैव बहुधान्यकम् ॥ शैरीपक महेत्थ च वशे चक्ने महायुतिः । आक्रोश चैव राजर्षि तेन युद्धमभून्महत् ॥ तान् दशार्णान् स जित्वा च प्रतस्थे पाण्डुनन्दन । १

ईन इलोकों में नकुल-विजय का वर्णन है। इन्द्रप्रस्थ से निकल कर नकुल ने रोहतक, मरुभूभि, सिरसा और महेत्थ आदि को जीता। इन दशाणों को जीत कर नकुल शिवियों और त्रिगतों की ओर चला अर्थात वर्तमान पञ्जाव के दक्षिण में पहुँचा। महाभारत का वर्णन कितना स्पष्ट है। आश्चर्य है श्रीजयचन्द्र जी को दशार्ण और हरयाणा की समता नहीं सूझी। इसीलिए उन्होंने लिखा—

"इस वर्णन में रोहतक-महेम-सिरसा इछाके का अत्यन्त प्रसिद्ध नाम हरियाणक या हरियाना नहीं है, वह नाम मध्य काल से चला दीखता है, जब कि रोहीतक, महेम और शैरीषक पुराने नाम हैं।"<sup>2</sup>

, अव श्री जयचन्द्र जी को विश्वास होना चाहिए कि हरियाणक नाम मध्यकाल का नहीं प्रत्युत दशार्ण के रूप में भारत-युद्ध-काल से भी पहले का होगा। स्मरण रहे फारसी के हिसार शब्द का अर्थ भी दुर्ग है, और दशार्ण में ऋण शब्द का एक अर्थ दुर्गभूमि भी है।

आक्रोश—राजर्पि आक्रोश हरयाणा के किसी दुर्ग का अधिपति होगा। भारत-राज्य-काल के मध्यदेश के गुधान जनगरों का नागित हो सका।

भारत-युंद्ध-काल के मध्यदेश के प्रधान जनपदों का वर्णन हो चुका। अब आगे पूर्व दिशा के जनपदो का उल्लेख होगा।

#### **माच्य** जनपद

महाभारत और पुराणों में वर्णित प्राच्य-जनपदों में से निम्नलिखित अधिक प्रसिद्ध और उल्लेख योग्य हैं।

१. अङ्ग

६. विदेह

र्थः वङ्ग

७. ताम्रलिप्तक

३. सुम्ह

८. मछ

४ प्राग्ज्योतिष

९. मगध

५. पुण्डू

१०. गोनर्द

एक आनव बिल का वर्णन पृ० ७३ पर हो चुका है। उस बिल के पांच पुत्र थे। उन बालेयों के नाम थे अङ्ग, बङ्ग, कलिङ्ग, सुम्ह और पुण्ड्र। इन बालेय राजकुमारों ने पूर्व और पूर्व-दक्षिण दिशा के पांच जनपदों में अपने अपने राज्य स्थापित किए। अङ्ग का जनपद इन में से पहला है।

#### १. अङ्ग

दश स्थिति—वर्तमान बङ्गाळान्तर्गत मोंधिर और भागळपुर के चारों ओर का प्रदेश पुराना अङ्ग जनपद था।

राजवश—अङ्ग का पुत्र दिधवाहन था। उसके कई पीढ़ी पश्चात् अङ्ग-राज रोमपाद था। यह रोमपाद आजेर्य दशरथ का सखा था। दशरथ ने अपनी कन्या शान्ता इसी को गोद दी थी। उसके कुछ पीढ़ी पश्चात् चम्प राजा हुआ। इस चम्प ने चम्पावती नगरी बसाई। पहले इस पुरी का नाम मालिनी था। यह नगरी चिरकाल तक अङ्गों की राजधानी रही। रामायण में इस नगरी का वर्णन मिलता है। 2

वृहन्मना—चम्प के कई पीढ़ी पश्चात् राजा बृहन्मना हुआ। उस ने चैद्य की दो कन्याओं से विवाह किया। वस्या यह चैद्य उपारेचर वसु चैद्य हो सकता है है इन दोनो पित्तयों के कारण बृहन्मना का वंदा दो भागों में विभक्त हो गया। राज्य का अधिकारी बृहन्मना-पुत्र जयद्रथ बना। उसका भाई विजय उसका अनुजीवी रहा। इस विजय के कुछ में अधिरथ सूत हुआ। उसने कुन्ति-पृथा के कानीन-पुत्र कर्ण का पाछन-पोपण किया।

पुराणों के वर्णन से प्रतीत होता है कि जयद्रथ का वंश कुछ काल के पीछे विनष्ट हो गया। तब अङ्ग-राज्य दुर्योधन ने संभाला। दुर्योधन ने कर्ण को अङ्गों का राजा वना दिया।

अङ्ग-राज्य पर हस्तिनापुर के पौरवो का आधिपत्य जनमेजय तृतीय के काल में भी किसी रूप में था। यह आगे स्पष्ट किया जायगा।

आधिरथ कर्ण—दानवीर-कर्ण प्रसिद्ध धनुर्धारी था। उसका ज्येष्ठ-पुत्र वृपसेन था। वृपसेन के अतिरिक्त कर्ण के चार और पुत्र थे। उनके नाम थे सुवेण, सत्यसेन, सुदेव और सुशर्मा। ये सब कर्ण के साथ भारत-युद्ध में छड़े और कुरुक्षेत्र भूमि पर मारे गए। सुवेण सात्यिक से मारा गया। सुदेव को केकय-सेनापित मित्रवर्मा ने परलोक का मार्ग दिखाया। सित्यसेन और सुशर्मा युद्ध के अन्तिम दिन मारे गए।

वायुपुराण में कर्ण के पुत्र सुरसेन और पौत्र द्विज के नाम लिखे है। विश्व कथासरित्सागर मे एक अङ्गराज यश केंद्र वर्णित है। विश्व

### २. वङ्ग

देश-स्थिति—पुराना वङ्ग जनपद वहुत बड़ा प्रदेश नही था। पुण्डू और कौशिकीकच्छ तथा ताम्रिलप्त के समीप वङ्ग जनपद था। १११

| १. हरिवश ३२।४६॥ वायुपराण ६४ १०५–१०७॥  | २ वालकाण्ड  |
|---------------------------------------|-------------|
| र. हारवरा २८१०८॥ वायपराय ८०१८०४—१०७ ॥ | र जाराजाण्ड |

३ वायु ६६।११४॥ ४ तस्मादेषोऽङ्गविषये मया राज्येऽभिषिच्यते ॥ आदिपर्व १२६।३५॥

१३।१०॥

५ कर्णपर्व ८६|६॥ ६ कर्णपर्व =६|४॥ ७ शत्यपर्व १|२८॥

११ सभापर्व ३१|२२-२४॥

राजवश—वंग-राज-वंश का हम सुनिश्चित पता नहीं दे सकते। परन्तु सभापर्व के पाठ से भासित होता है कि समुद्रसेन और चन्द्रसेन वड़ों के राजा थे। समुद्रसेनपुत्र चन्द्रसेन द्रौपदी-स्वयंवर में उपस्थित था। उद्योगपर्व में लिखा है कि द्रुपद् ने जहां अन्य राजाओं को सहायता का निमन्त्रण भेजने के लिए कहा, वहां समुद्रसेन को पुत्र-सहित निमन्त्रित करने के लिए भी कहा। वड़ों का एक वली राजा हाथी पर चढ़ कर दुर्योधन की ओर से लड़ रहा था। संभव है वह समुद्रसेन या चन्द्रसेन में से कोई एक हो। द्रोणपर्व में समुद्रसेन-पुत्र चन्द्रसेन के रथ के घोड़ों का वर्णन है।

वङ्गराज शतानन्द का अनुजीवी एक किञ्चरक आचार्य था। कौटरूय ने उसका उछेख किया है।

### ३. सुह्म

देश-स्थिति—सुद्धों के दो भाग थे। सुद्धा और उत्तर-सुद्धा। राढ देश को ही प्रायः विद्वान् सुद्धा नाम से पुकारते हैं। वर्तमान मिदनापुर, हुगली और वर्दवान आदि के जिले सुद्धा में थ। संभवतः सुद्धोत्तर को प्रसुद्धा कहते थे। सुद्धों का अधिक वर्णन हम अभी नहीं कर सकते।

### ४. प्राग्ज्योतिष

जनपद-स्थिति—ज्योतिप नाम के निश्चय ही दो देश थे। प्राग्ज्योतिप जनपद प्राची दिशा में था और उत्तरज्योतिप उत्तर दिशा में। उत्तरज्योतिप अमरपर्वत के समीप था। प्राग्ज्योतिष का वर्तमान नाम आसाम है। रामायण वालकाण्ड ३०१६ में प्राग्ज्योतिप की स्थापना का उल्लेख है। भारत-युद्ध-काल में इस जनपद की सीमा कहां तक थी, यह हम नहीं कह सकते।

कामरूप—प्राग्ज्योतिष जनपद का दूसरा नाम कामरूप या। यह नाम विष्णु-पुराण और रघुवंश में मिलता है। श्रीत्नसांग और अलवेरूनी के लेखों से पता चलता है कि कभी कामरूप को चीन और वर्तमान चीन को महाचीन कहते थे। १० कौटल्य भी चीन शब्द का

- १ निर्जित्याजी महाराज वङ्गराजमुपाद्रवत् ॥२४॥ समुद्रसेन निर्जित्य चन्द्रसेन च पार्थिवम् । ताम्रिक्ति च राजान कर्वटाविपतिं तथा ॥२५॥ सभापर्व अध्याय ३१।
- २. उद्योगपर्वे ४।२२॥ ३. भीष्मपर्वे ६२।७-१२॥ ४. द्रोणपर्वे २३।६१
- ५. आदि से अभ्याय ९५। ६. राढा तु सुह्या । वैजयन्ती, भूमिकाण्ड, रलोक ३०।
- ७ सभापर्व ३१।१६॥ ८. सभापर्व ३५।११॥
- ९. विष्णुपुराण २।३,१५॥ रघु० ४।८३, ८४॥
- १०. ह्यनत्साग ( सन् ६२६ ) अंग्रेजी अनुवाद, सैमूअल वील कृत, सन् १६०६, भाग २, पृ०१६५ । तथा अलवेह्नीका भारत, अङ्गरेजी अनुवाद, भाग प्रथम पृ० २०७।

प्रयोग कामरूप के लिए करता है। कामरूपस्थ सुवर्णकुड्य ग्राम का उल्लेख करके वह लिखता है कि इस से चीनपट्ट आदि की व्याख्या हो गई। महाभारत में भी चीन शब्द का प्रयोग इस देश के निवासियों के लिए किया गया प्रतीत होता है। कामरूप के निम्नलिखित ग्रामों और भूमागों के नाम कौटल्य अर्थ-शास्त्र और उस की टीकाओं में मिलते हैं—

१. अशोक ग्राम

३ ग्रामेरू

५ पूर्णकडीप

२ जोडुक

४ सुवर्णकुङ्य

जोइक पर्वत<sup>3</sup>—वर्तमान कम्बोडिया के अन्तगर्त डोंइ पर्वत प्रतीत होता है। यदि यह सत्य हो तो प्राचीन कामरूप के क्षेत्र का अत्यधिक विस्तार होगा। सभापर्व १३।१३ के अनुसार मुरु और नरक देश इसी में थे।

राजवश—प्राग्ड्योतिष का प्रसिद्ध राजा नरक था। अपने दुष्ट कमों के कारण वह नरकासुर नाम प्राप्त कर चुका था। देवकी-पुत्र कृष्ण ने इस नरक को मारा था। यह घटना युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ से पहले हुई होगी। स्वयं भगवान् वासुदेव कहते हैं—"हमें प्राग्ड्योतिषपुर को गया हुआ सुन कर इस हमारी बुआ के पुत्र शिशुपाल ने द्वारका को आ जलाया था।" ये वचन भगवान् कृष्ण ने भारत-युद्ध से लगभग १६ वर्ष पहले कहे थे। नरकासुर-वध की घटना उस राजसूय से और भी कई वर्ष पहले हुई थी। राजसूय-यज्ञ से कुछ पहले अर्जुन ने अपने दिग्विजय में नरक-पुत्र भगदत्त से युद्ध किया था। नरकासुर वड़ा दीर्घजीवी था। योगिनी तन्त्र में भगदत्त की वंशावली मिलती है।

भगवत—नरक का पुत्र भगदत्त उस का उत्तराधिकारी हुआ। वह भारत-युद्ध के समय वहुत वृद्ध था। इस से ज्ञात होता है कि अपने अभिषेक के समय भी वह पर्याप्त आयु का होगा। भगदत्त को अर्जुन ने भारत-युद्ध में मारा। भगदत्त का एक पुत्र भी भारत-युद्ध में नकुल से मारा गया। संभव है, उस का नाम पुष्पदत्त हो। वाण अपने हर्षचरित में भगदत्त, पुष्पदत्त और वज्रदत्त आदि तीन नाम लिखता है।

वजरत्त-भगदत्त का पुत्र वज्रदत्त उस का उत्तरवर्ती राजा हुआ। वज्रदत्त नाम महाभारत, हर्पचरित और एक ताम्रपत्र में मिलता है। १० भारत-युद्ध के पश्चात वह कामरूप का राजा था। ११

- १ आदि से ३२ ऋध्याय।
- २ समापर्व ३४।४१॥
- ३ अभिधान चिन्तामणि ३।३०४॥

४ सभापर्व ६८।१५॥

- ५ उद्योगपर्व १३०।५८॥
- ६ द्रोणपर्व २९।५०-५२॥
- ७ द्रोणपर्व २९।५७॥
- ८ कर्णपर्व २।३१॥

- ९ हपेचरित सप्तम उच्छ्वास, पृ० ७८६,७८७।
- ८०. दखो हमारा वैदिक वाड्मय का इतिहास, भाग प्रथम, पृ० १७।
- ११ आश्वमेधिकपर्व ७५।२॥

े धूनसाग का साक्ष्य—सन् ६२९ में कामरूप की यात्रा करने वाला चीनी यात्री ह्यूनसांग लिखता है कि उसके काल से पहले एक ही कुल के १००० राजा अनुक्रम से कामरूप के राजा हुए।

### ५. पुण्डू

जनपद स्थिति—पुण्ड्र देश की वास्तविक स्थिति अभी अनिदिचत है। इसके विषय में विद्वानों के कई मत हैं। इतना निदिचत है कि यह देश वंग के साथ था। यादवप्रकाश के अनुसार पुण्ड्र वरेन्द्र था—पुण्ड्रास्तु वरेन्द्री पुण्ड्रलक्षण। व काशिकावृत्ति में भी इसे अङ्ग, वङ्ग और सुद्धा के साथ पढा है। 3

वर्तमान वङ्गाल के वोगरा जिला का महास्थानगढ़ ग्राम पुण्डू जनपद में था। वहां से सम्राट् अशोक से पूर्वकाल का एक लेख मिला है। उस में पुण्डू नगर के महामात्र के लिए आज्ञा है।

क्षत्रिय—पौण्ड्र क्षत्रिय भारत-युद्ध-काल में ही कुछ वृषल-प्रकृति हो गए थे। पौण्ड्र क्षत्रिय युधिष्टिर-सेना में थें। एतरेय ब्राह्मण के अनुसार पुण्ड्-क्षत्रिय विश्वामित्र की सन्तित में से थे। ७

राजवश—भारत-युद्ध-काल में पुण्डों का राजा वासुदेव था। वह युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ में उपस्थित था। वह द्रौपदी स्वयंवर में भी उपस्थित था। वासुदेव वङ्ग और किरातों में अधिक वलशाली था। कुण्ण ने पौण्ड़ों को जीता था। कि कोई पौंड्राजा भी कृष्ण से मारा गया था। कि एक पुंड़ का पाण्डव सहदेव से युद्ध हुआ था। कि

पौण्डू देश में एक सोमदत्त राजा था। उस का मन्त्री था कात्यायन । वह राजा कौटल्य से पहले हो चुका था। १३

पौष्ट्रक-दुकूल—अर्थशास्त्र में लिखा है कि पुण्ड्र देश का रेशमी वस्त्र श्याम और मणिस्निग्ध-वर्ण का था। १४ महाभारत में लिखा है कि पुण्ड्र लोग दुकूल आदि लेकर युधिष्ठिर के राजसूय में उपस्थित थे। १५

१ वील का अम्रेजी अनुवाद, पृ० १६६। तथा देखो थामस वाटर्स का अनुवाद।

२ वैजयन्ती, भूमिकाण्ड, इलोक ३०। ३ १।२।५१॥ ४ एपि०इण्डिका भाग २१,पृ० २३।

५. अनुशासनपर्व ७०।१९॥ मनु १०।४३, ४४॥ ६ भीष्मपर्व ५०।४८,५०॥

७ ३३।१७॥ ८ सभावर्व ३७।१४॥ ९ सभावर्व १४।२०॥

२० द्रोणपर्व ११।१५॥ ११ सभापर्व ६१।११,१२॥ १२ कर्णपर्व ६०।१४॥

१३ अर्थशास्त्र पर गणपति शास्त्री की टीका, आदि से अध्याय ९५।

१४. आदि से अध्याय ३२॥ १५ सभापर्व ७८/६३॥

### ६. विदेह

देश स्थिति—वर्तमान तिर्द्वत का अधिकांश प्रदेश पुराना विदेह जनपद था। याद्व-प्रकाश अपने वैजयन्ती कोश में लिखता है—विदेहास्तीरभुक्तिस्स्त्री 19 तीरभुक्ति का अपभ्रेश ही तिईत है।

राजधानी—विदेहों की राजधानी मिथिला थी। इसका बनाने वाला महाराज मिथी था। वेपाल की वर्तमान सीमा के अन्दर जनकपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। विद्वान उसे ही मिथिला वताते है।

विदेहों के भाग-विदेह नाम के दो जनपढ भारत-युद्ध-काल में थे। भीम-विजय में उन दोनों का उल्लेख है। महाभारत के जनपद-वर्णन में भी दो विदेह लिखे गए हैं। प वौद्ध-काल का अपर-विदेह यह दूसरा विदेह था। <sup>६</sup>

राजवश—विदेहो का संस्थापक निमि प्रथम था। उस के कुल में प्रसिद्ध सीरध्वज जनक था। इस जनक की पुत्री लोकवन्द्या सीता थी। पुराणों में सीरध्वज के उत्तरवर्ती कई और राजा भी गिने गए हैं। परन्तु पुराग-वंशाविलयां ट्रुट गई है। इसका रूपप्रीकरण अगले वर्णन मे होगा।

निमि द्वितीय-वैदेह—इस निमि के सम्बन्ध मे इतिहास छेखकों ने बहुत गड्बड़ की है। अतः हम पहले निमि द्वितीय के काल को निश्चित करेंगे। चरक तन्त्र में लिखा है कि निम्नलिखित श्रुतवयोवृद्ध-महर्पि चैत्ररथ वन में एकत्र हुए।

१ आत्रेय

२ भद्रकाप्य

४ पूर्णाक्ष मौद्रल्य

३ शाकुन्तेय ब्राह्मण ५ हिरण्याक्ष कौशिक

६ कुमारिशरा भरहाज

७ वार्योविद राजा

८ निमि वैदेह

९ वडिश महामिन=धामार्गव १० काङ्कायन बाह्वीक

काइयपसंहिता में भी वैदेह-निमि और वैदेह-जनक का उल्लेख है। काइयप संहिता १०

३ वायु ८ ६ १६॥

४ सभापर्व ३०।४॥ ३१।१३॥

५ भीष्मपर्व हा४५,५७॥

१ वैजयन्ती, भूमिकाण्ड, श्लोक ३०। अमर टीकासर्वस्व गे४। ९६ में भी ऐसा लेख हैं॥

२ ज्ञान्तिपर्वे १७।१९॥१७६।५६॥१८०।४॥

६ लिलतिवस्तर, राजेन्द्रलाल मित्र का अप्रेजी अनुवाद, पृ॰ ५२॥

७ रामायण, पश्चिमोत्तर शाखा, बालकाण्ड, ६७।३॥ वायु ८१।३॥ ब्रह्माण्ड, उपो०, पाद ३, अध्याय ६४॥

<sup>ै</sup> ८. चरकसहिता, स्त्रस्थान. २६।१-८॥ तथा देखो स्त्रस्थान का वारहवा अध्याय ।

९, पृ० २७, ११६॥

और चरकतन्त्र के पूर्वोक्त स्थल के पाठ से ज्ञात होता है कि दारुवाह राजर्पि=नग्नजित् गान्धार और निमि वैदेह समकालीन थे। आयुर्वेद तन्त्रों के और संग्रह-ग्रन्थों के अनेक टीकाकार निमि और वैदेह को एक समझते हैं।

निम-शालाक्यतन्त्रकार—निमि-वैदेह असाधारण योग्यता का वैद्य था । उसने एक विस्तृत शालाक्यतन्त्र रचा । उस के पुत्र और शिष्य कराल ने उस तन्त्र को परिवर्धित किया। वैदेह ७६ नेत्ररोग मानता था। कराल ने अपने अन्वेपण से उनकी संख्या ९६ तक पहुँचाई। सात्यिक ८० नेत्ररोग मानता था। यह सात्यिक एक तीसरा शालाक्यतन्त्रकार था। क्या यही सात्यिक भारत-युद्ध में पाण्डव-पक्ष का एक वीराग्रगण्य योधा था? उद्योगपर्व के अनुसार सात्यिक किव था। वैत्तिरीय संहिता में एक जानिक नेत्र का चिकित्सक है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निमि और कराल भारत-युद्ध से लगभग ४०-५० वर्ष पहले हुए थे। प्रतीत होता है भारत-युद्ध में किसी विदेह-राज ने कोई विशेप भाग नही लिया। सम्भव है उस काल का विदेह-राज किसी दीई-यज्ञ में लगा हो।

निमि और कराल पिता-पुत्र थे—आयुर्वेद के प्रन्थों से ज्ञात होता है कि निमि और कराल पिता-पुत्र थे। यही वात भगवान् बुद्ध ने भी कही है—

"एक समय भगवान् मिथिला में मखादेव-आम्रवन में विहार करते थे। वुद्ध वोले— आनन्द्! पूर्वकाल में इसी मिथिला में मखादेव नामक धार्मिक राजा हुआ था। """ आनन्द्! राजा मखादेव के पुत्र पौत्र आदि"""प्रव्यजित हुए। निमि उन राजाओं का अन्तिम धार्मिक महाराजा हुआ। निमि इसी वन में प्रव्रजित हुआ।

आनन्द् । राजा निमि का कराल-जनक नामक पुत्र हुआ । वह " "" प्रव्रजित नहीं हुआ । उसने उस कल्याण वर्त्म को उच्छिन्न कर दिया । वह उनका अन्तिम पुरुष हुआ ।"४

कराल-वेटेह और कौटल्य—आचार्य विष्णुगुप्त अपने अर्थशास्त्र में लिखता है कि निकसी ब्राह्मण-कन्या को तंग करने के कारण कराल-वेदेह नष्ट हो गया। भगवान बुद्ध ने ठीक कहा था कि वह प्रविज्ञत नही हुआ। भदन्त अश्वघोष ने भी कराल का ब्राह्मण कन्या-हरण लिखा है। मैत्रावरुणि-वसिष्ठ और कराल-जनक का संवाद महाभारत में मिलता है। इस संवाद

१. चरक चिकित्सा स्यान, चक्रपाणि-टीका अध्याय २६। माधवनिदान, मधुकोश्चव्याख्या, निदान ५६-६१।

२. देखो अष्टाङ्गसत्रह, सूत्रस्यान, प्रथमाभ्याय आरम ।

३ नीलकण्ठटीका सहित, १३०।१०॥

४. मज्झिम निकाय मखादेव, सुत्तन्त ५३।

५ अर्थशास्त्र, आदि से अभ्याय ६।

६. करालजनकश्चेव हत्वा ब्राह्मणकन्यकाम् । अवाप भ्रंशमायेव न तु मेजे न मन्मथम् ॥ बुद्धचरित ४।८०॥

७. शान्तिपर्व ३०८।७-।

में शीर्षरोग और अक्षिरोग आदि का संकेत बताता है कि कराल चिकित्सक था। इस संवाद में कराल अपने आयुर्वेद-ज्ञान का अन्यत्र भी परिचय देता है। र

इस वर्णन के अन्त में यह रूपष्ट कहा गया है कि कराल भीष्म से पहले हो चुका था।<sup>3</sup>

हयत्रीय-उद्योगपर्व में भीम कहता है कि हयत्रीव विदेहों का कुलपांसन था।

जपनिषदों का सम्राट् ४ जनक—याज्ञिक सम्प्रदाय को न जानने वाले लोग सम्राट् शब्द को देखते ही चक्रवर्ती या प्रतापी राजा का अनुमान कर लेते हैं। यह बात ठीक नहीं। सम्राट् शब्द भारत के एकाधिपति के लिए वर्ता अवश्य जाता है, पर सम्राट् शब्द विशेष सोम-संस्था करने वाले के लिए भी वर्ता जाता है। कई ब्राह्मण याज्ञिक भी सम्राट् हो चुके हैं। इ

# वैदिक वाङ्मय का वैदेह-जनक निमि-वैदेह ही था

उपनिपदों का सम्राद् जनक ऐसा ही सम्राद् प्रतीत होता है। हमारा विचार है कि निमि जनक ही उपनिषदों का प्रसिद्ध जनक था। याज्ञवल्क्य उसी का मित्र और गुरु था। यह याज्ञवल्क्य भारत-युद्ध-काल में वर्तमान था। वही जनक परम ब्रह्मवादी था। वही कह सकता है कि मिथिला के जल जाने पर मेरा कुछ नहीं जलता है। जैन उत्तराध्ययन-सूत्र भी इसी वात को पक्का करता है।

उपनिषदों और ब्राह्मण प्रन्थों में इस जनक को वैदेह-जनक लिखा है। यह विशेषण सामान्य होता हुआ भी किसी एक ही व्यक्ति के लिए अधिकांश में प्रयुक्त हुआ है। आयुर्वेद प्रन्थों से पता लगता है कि निमि के प्रन्थ को वैदेह-तन्त्र भी कहते थे। आयुर्वेद की टीकाओं में तथा च वैदेह वहुधा लिखा मिलता है। वे वचन निमि के ही वचन हैं। निमि-पुत्र कराल ने भी यद्यपि अपना तन्त्र लिखा, तथापि उस का तन्त्र वैदेह-तन्त्र नहीं था। उसे टीकाकार इति कराल: तथा च कराल ही लिखते है। अतः निमि ही वैदेह नाम से पुकारा जाता था। ब्राह्मणों तथा उपनिषदों के प्रवचन-कर्ताओं ने केवल वैदेह पद का प्रयोग किया। उन के लिए

१ ज्ञान्तिपर्व ३०९।५॥

२ ज्ञान्तिपर्व ३१०।१२-१७॥

३ शान्तिपर्व ३१३।४४-४६॥

४ शतप्य ब्राह्मण ११।२।१।२॥ ५ वायु ४५।८६॥

ह दीक्षित गदाधर अपने को सम्राट् स्थपित लिखता है। श्राद्धसूत्र भाष्य का अन्त।

७ देखो, हमारा वैदिक वाड्मय का इतिहास, भाग प्रथम, पृ० १५१-१६०॥

८ शान्तिपर्वे १७।१९॥१७६।५६॥२८२।४॥

९. सुश्रुत उत्तरस्थान आरम्भ में—विदेहाधिपतिकीर्तिता की टीका में उल्हण लिखता है निशि प्रणीता । अष्टाङ्ग हृदय १।१।४ की टीका में जनक कृत ऊर्घ्वाङ्ग चिकित्मा सुश्रुत की वैसी ही चिकित्सा से श्रेष्ठ मानी गई है। यहा जनक से निमि का अभिप्राय है।

वैदेह नाम अधिक रुचिकर था। परमयोगी होने से निमि का वेदेह नाम अधिक युक्त है। काइयपसंहिता से यह वात पूर्ण प्रमाणित हो जाती है।

अध्यापक रैपसन की भूल—रैपसन का अनुमान है कि महाराणी सीता का पिता सीरध्वज जनक ब्राह्मण ग्रन्थो और उपनिपदों का चिदेह जनक था। इतिहास से यह वात असिद्ध है।

कृतक्षण वैदेह—युधिष्ठिर के सभा-प्रवेश-उत्सव में एक कृतक्षण वेदेह साम्मिलित हुआ था। यह कृतक्षण युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ में भी उपस्थित था। विदेह नाम के कई जनपद हो गए थे, अतः विदेह-राजाओं का निश्चित वृत्तान्त अभी तक हम नहीं लिख सके। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जानिक नाम से सम्बोधन होने वाले सव व्यक्ति राजा नहीं हो सकते। पांच पाण्डवों में से केवल युधिष्ठिर-पाण्डव राजा था।

एक जानिक उद्योगपर्व में उछिखित है। ४ नहीं कह सकते वह कौन से जनक का पुत्र था। लगभग इसी काल में एक जानिक-आयस्थूण हुआ। ५

### ७. ताम्रलिप्तक

दंश-स्थित—वर्तमान वङ्गाल प्रान्त के तमलुक नगर के चारों ओर का देश पुराना ताम्रलिप्तक-जनपद था। गङ्गा नदी के कारण इसकी स्थिति समय समय पर थोड़ी बहुत वदलती रही है। मत्स्यपुराण १२१।५० के अनुसार यह जनपद कभी गङ्गा तट पर था। भीम ने किसी ताम्रलिप्त राजा को विजय किया था। इस का अधिक वृत्तान्त हम अभी नहीं कह सकते। ताम्रलिप्त-जनपद अपने रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था—

वङ्गा कलिङ्गा मगधास्ताम्रलिमा सपुण्ड्का । दुक्ल कौशिक चैव पत्रोर्ण चैव भारत ॥७ ताम्रलिप्तक योधा दुर्योधन-सेना में थे।

#### ८. मूळ

प्रनीत होता है मलों के दक्षिण और उत्तर दो भाग थे। सभापर्व ३१।१२ के अनुसार दक्षिणमल्ल भोगवान् पर्वत के समीप थे। मल राष्ट्र का नाम भीष्मपर्व ९।४४ में भी मिलता है। मल जनपद वुद्ध के काल में प्रसिद्ध था। जैन ग्रन्थ विविधतीर्थकल्पान्तर्गत अपापाबृहत् कल्प के अनुसार इस की राजधानी पावा और कुसी नगर रहे हैं।

#### ्. मगध

कीकट--मगध जनपद का वर्णन पृ० १८१ पर हो चुका है। यह जनपद दूर दूर तक फैला हुआ था। प्रतीत होता है मगध के वंग, पुण्डू और ताम्रलिप्त आदि के समीप के भाग

२ सभापर्व ४।३३॥

१. के॰ हि॰ इण्डिया पृ॰ ३१७।

३ सभापर्व ७८।३८॥ ४. उद्योगपर्व ४।२०॥

५ शतपथ ब्रा०१४।९|३।१५-२०।

६. सभापर्व ३१।२५॥ ७. सभापर्व ७८|९३॥

८, द्रोणपर्व ११६।२२॥

कीकट नाम से पुकारे जाते थे। कीकट शब्द महाभारत में भी -प्रयुक्त हुआ है--सुह्मानङ्गाश्र, वङ्गाश्र निषादान्पुण्डूकीकटान्।

यादवप्रकाश भी मगधों को कीकट लिखता है। विकास में गया और राजगृह वन्द्र भी थे। मगधों का पुण्ड़ो आदि के पास का भाग वृषल-प्रकृति के लोगों का हो गया था । अतः वेद के आश्रय से उन्हें कीकट-नाम दिया गया। निरुक्त में वेद-मन्त्र की व्याख्या करते हुए यास्क भी कीकट को अनार्य-निवास देश लिखता है।

जयत्सेन — वहुत संभव है जरासन्ध की मृत्यु के पश्चात मगध-राज्य दो भागों में वट गया हो। गिरिव्रज पर सहदेव राज्य करता हो और दूर-मगध का राजा जयत्सेन हो गया हो।

मुख्य मुख्य प्राच्य जनपदो का संक्षिप्त वर्णन यहां समाप्त किया जाता है। आगे विनध्य-पृष्ठ-वर्ती जनपदों का वर्णन होगा।

### विन्ध्य-पृष्ठ-वर्ती जनपद

इन जनपदों का वर्णन भी महाभारत और पुराणादि ग्रन्थों में मिलता है । तद्नुसार इस प्रदेश के प्रधान जनपद निम्नलिखित हैं—

| १. मालव   | ५. तोसल   | ९ तुहुण्ड           |
|-----------|-----------|---------------------|
| २. करूष   | ६. कोसल   | १० तुण्डिकेर        |
| ३. दशार्ण | ७ त्रेपुर | ११ निषध             |
| ४. भोज    | ८. वैदिश  | १२ वीतिहोत्र≔अवन्ति |

#### १. मालव

देश-स्थिति—उज्जयिनी-जगरी के उत्तर-पश्चिम का देश भी मालव कहाता था। इसे अपर मालव कहते थे। इसे महाभारत में इसे प्रतीच्य अर्थात् पश्चिमीय-मालव लिखा है। उ

ं राजवश—एक मालव सुदर्शन महाभारत में उल्लिखित है। नहीं कह सकते, इस का सम्बन्ध किस मालव-जनपद से था।

#### २. करूप

देश-स्थिति—करूष मनु-पुत्रों में से एक था। उस के कुछ में कारूष-क्षत्रिय हुए रेजन का देश करूष था। पार्जिटर और नन्दुछाछ दे के अनुसार वर्तमान रेवा पुरातन करूष था।

१ कर्णपर्व पाश्हा।

२ वंगास्तु हरिकेलीयां मगवा कीकटास्स्मृताः ॥ वैजयन्ती, भूमिकाण्ड ३१ ।

३ कीकटेषु गया पुण्या पुण्य राजगृह वनम् । वायु १० = १०३॥ ४ ६।३२॥

५. वायु ४५|१३१-१३४॥ ब्रह्माण्ड ्र|१६|६३-६६॥ मत्स्य ११४।५१-५४॥

६. वात्स्यायन कामसूत्र, जयमगला टीका। ७. भीष्मपर्व ११७।३३॥११९।८५॥

टं. द्रोणपर्व २०१।७५॥

याद्वप्रकाश के अनुसार करूषों का दूसरा नाम वृहद्गृह था। श्री एस. के. दीक्षित के अनुसार यह स्थान वर्तमान शाहाबाद जिला था। हमारा विचार है कभी यह जनपद बहुत बड़ा था। इस की सीमा दूर दूर तक जाती थी। इस का कारण अगली पंक्तियों से स्पष्ट होगा।

अनेक कारूपक राजा—महाभारत में लिखा है कि कारूपक राजा कई थे—कारूपकाश्र राजानः । 3 इस से प्रतीत होता है करूप जनपद कई राज्यों में विभक्त था।

राजधानी—करूपों का एक भाग या कदाचित् करूपों की एक राजधानी अधिराज थी।

राजवश, वृद्धशर्मा--भारत-युद्ध से लगभग ५० वर्ष पहले करूपो पर एक वृद्धशर्मा का राज्य था। वृद्धशर्मा का विवाह शूर-कन्या श्रुतदेवा से हुआ। ५ उन का पुत्र महावल दन्तवक्त्र था। कई स्थानो पर वक्त्र का वक्र पाठ भी मिलता है। ७

दन्तवक्त्र—युधिष्ठिर के राजसूय-यह के समय दन्तवक्त्र राज्य कर रहा था। भारत-युद्ध में दन्तवक्त्र ने कोई भाग नहीं लिया। भारत-युद्ध के पश्चात कृष्णपौत्र अनिरुद्ध और रुक्मी-पौत्री का विवाह हुआ। उस अवसर पर चूत-क्रीडा करते करते रुक्मी को वलराम जी ने मार दिया। रे रुक्मी भारत-युद्ध में भाग लेने गया था, पर किसी पक्ष ने उसे वरा नहीं। १०० इस से ज्ञात होता है कि रुक्मी-पौत्री का विवाह भारत-युद्ध के पश्चात हुआ। उस विवाह में वलराम जी ने दन्तवक्त्र का दांत भी तोड़ा था। १० विष्णुपुराण में दन्त-भंग की यह कथा कलिद्गराज के साथ जोड़ी गई है। १२ प्रतीत होता है विष्णु-पुराण का पाठ भ्रष्ट हो गया है।

सुचन्द्र—वृष्णि-वीर कृष्ण का एक पुत्र सुचन्द्र था। कृष्ण ने उसे अनपत्य करूष की दे दिया। १३ अनपत्य करूष का नाम मत्स्य-पुराण में नहीं लिखा। वायु और ब्रह्माण्ड में करूष के स्थान में गण्डूप पाठ है। १४ गण्डूष एक ऐतिहासिक पुरुष था। शूर की सन्तान में वह वसुदेव का दशम भ्राता था। १५ वह कृष्ण का छोटा चाचा था। इस दृष्टि

- 1. वैजयन्ती कोश, भूमिकाण्ड, देशाध्याय, रलोक ३६।
- २. इण्डियन कलचर, जुलाई १६३९, पृ० ४०।
- ३ उद्योगपर्व ४ १८ ॥ ४. समापर्व ३२।३॥ ५ देखो पृ० १८४।
- ६ वायु ९६।१५५॥ मत्स्य ४६।५॥ ब्रह्माण्ड ३।७१ । १५०–१५९॥
- ७. सभापर्व १४।१२॥ ८ सभापर्व ३२|३॥
- विष्णु ५।२८।२३॥ कामन्दकीय नीतिसार १४।५१॥ १०. उद्योगपर्व अध्याय १५०॥
- ११ राजा केशि-करूषाणा दन्तवक्त्रोऽपि मन्दधीः । तीव्यूतकृताद् दोषाद्दन्तभङ्गमवाप्तवान् ॥ कामन्दकीय १४।५२॥
- १२. विष्णु ५|२८|२४॥ १३. मत्स्य ४६|२५॥ १४. वायु ९६|१८८॥ ब्रह्माण्ड ३।७१|१९१॥
- १५. वायु ६६|१४४-१४८॥

से करूव और गण्डूष पाठ का विवेचन आवश्यक है। संभवतः गण्डूष पाठ युक्त है। इन दोनों पुराणों में दो पुत्रों के देने की वार्ता है।

करूषाधिपति क्षेमधूर्ति—यह राजा करूषों के किसी दूसरे भाग का राजा था । क्षेमधूर्ति भारत-युद्ध में भीम से मारा गया। क्षेमधूर्ति का भाई वृहन्त भी भारत-युद्ध में छड़ा था। र

कौटल्य-वर्णित कारूश—विष्णुगुप्त लिखता है कि एक करूषदेशाधिपाति माता की शय्या में छिपे अपने ही पुत्र से मारा गया । अधुनिक भविष्यपुराण में लिखा है कि पुत्र ने दर्पण-रूपी खड़ से पिता कारूश को मारा । ४

इस करूष-राज का नाम दध्र या—भट्ट बाण लिखता है कि करूषाधिपति दध्र को उस के पुत्र ने मारा।<sup>५</sup>

### ३. दशार्ण

देश-स्थिति—पहले पृ० १८३ पर लिखा गया है कि वर्तमान भूपाल का प्रान्त एक द्रशार्ण में था । उस दशार्ण का अब वर्णन होता है । यादवप्रकाश के अनुसार इस दशार्ण को वेदिपर भी कहते थे। हैं

राजवश—युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ से पहले भीम ने एक दाशार्णक सुधम्मी को जीता था । असुधर्मा का दशार्ण विदेहों और गण्डको के पास था। अत उस दशार्ण का इस विन्ध्य-पृष्टवर्ती दशार्ण से कोई सम्बन्ध नही।

हिरण्यवर्मा अथवा काश्चनवर्मा—महाभारत में दशाणों के एक महान् राजा हिरण्यवर्मा का भी उल्लेख है। दसकी कन्या का विवाह यज्ञसेन द्रुपद के पुत्र शिखण्डी से हुआ था। विवाह कह सकते, वह किन दशाणों का राजा था।

### ४. भोज अथवा कुन्ति-भोज

देश-स्थिति—कुन्ति-भोज देश मालवा के समीप था । सभापवे में लिखा है कि सहदेव पाण्डव कुन्ति-भोज देश से होकर चर्मण्वती के कूल पर आया। १० यह चर्मण्वती विन्ध्याचल में से निकलती है। इस से ज्ञात होता है कि कुन्ति-भोज जनपद चर्मण्वती अर्थात् राजपूताना वाले चंवल-नद के समीप था। पुराणों के अनुसार कुन्ति देश महाराज कुन्ति का

१ कर्णपर्व ९।२५-४६॥

२ द्रोणपर्व २५।४८॥

३ मातु शय्यान्तर्गतश्च पुत्र कार्र्शम् । आदि से अध्याय २०। मातुः शय्यान्तरे लीनः कारूपश्चौरसः सुतः ॥ कामन्दकीय नी० ७।५१॥

४ तथा पुत्रेण कारूशो घातितो दर्पणासिना ॥ भवि० पु० ८।५८॥

५ हर्षचरित, षष्ठ उच्छ्वास, पृ० ६९५॥

६ वैजयन्ती कोश, भूमिकाण्ड, देशाध्याय, श्लोक २७॥ ७ सभापर्व २०।५०॥ -

८. उद्योगपर्व १८९।१०,१८,१९॥

उद्योगपर्व १ प्रहान ०॥

२० न्सभापने ३२।६,७॥

बसाया प्रतीत होता है। कुन्ति का सम्बन्ध कैशिक और कथ से था। अतः कुन्ति-भोज जनपद विदर्भ जनपद के समीप होगा।

अविमारक नाटक में किसी कुन्ति भोज का उल्लेख है। तद् नुसार वैरन्त्य नगर कुन्ति-भोजों की राजधानी थी। व कामन्दक नीतिशास्त्र ७।५३ में किसी वैरन्त्य का नूपुर से मारा जाना छिखा है। एक वैरन्त्य रन्तिदेव हर्षचरित में वर्णित है।<sup>3</sup>

महाभारत में कुन्ति, भोज, कुन्ति और अपर-कुन्ति चार जनपद गिने हैं।

राजवश--कुन्ति-भोजों का राजा पुरु जित् बहुत प्रसिद्ध था। बहु अर्जुन आदि का मामा था। पुरुजित के वृद्ध पिता वसुदेव (?) कुन्ति-भोज ने शूर-कन्या पृथा को गोद लिया था। दितभी से वह पृथा-कुन्ती कहाती थी।

एक कुन्तिभोज शतानीक था। वह पाण्डव-पक्ष की ओर से लड़ा था। असंभव है पुरुजित और शतानीक भाई हों। वे दोनो ही पाण्डवों के मामा कहे गए हैं। इन दोनों में से एक कुन्तिभोज अपने पुत्र सहित छड़ा था। भीम का मामा श्येनजित् कौन था <sup>१९०</sup>

५. तोसल - यह जनपद दक्षिणोत्तर दो भागों में विभक्त था। सम्राट् अशोक के घौली शिलालेख में तोसली जनपद का नाम है। तोसली के महाराज शम्भुयशा का संवत् २६० का एक ताम्रशासन मिल चुका है। १११

### ६. कोसल

देश-स्थित--दक्षिण-कोसल विन्ध्य-पृष्ठ पर था। पृ० १०१ पर हम लिख चुके हैं कि अध्यापक प्रधान के अनुसार ऋतुपर्ण शफालों का राजा था। इस विषय में प्रधान जी ने वौधायन श्रीत का प्रमाण दिया है। हम कह चुके हैं कि हम प्रधान जी से सहमत नहीं। ऋतुपर्ण का राज्य उत्तर और दक्षिण दोनों कोसलों पर हो सकता है।

शफाला = शिफला - कोसलों के वर्णन में हमें शिफाला नगरी का ध्यान अवस्य रखना चाहिए।कभी यह नगरी वहुत प्रसिद्ध रही होगी। यद्यपि वौधायन श्रौत के सम्पादक परलोकगत अध्यापक कालेण्ड ने शफाला शब्द का कोई पाठान्तर नहीं दिया, तथापि पतञ्जलि वताता है किं संभवतः नगरी का नाम शिफाला था। महाभाष्य का वह स्थल अत्यन्त रोचक है, अतः नीचे दिया जाता है-

अन्येन शुद्ध धौतक कुर्वन्त्यन्येन शैफालिकम् अन्येन माध्यमिकम् ५।३।५५॥

अर्थात् शिफाला नगर में बनी हुई धोती को अन्य पदार्थ से धोते हैं और मध्यमिका नगरी की धोती को अन्य पदार्थ से। इस से प्रतीत होता है कभी शिफाला नगरी प्रसिद्ध व्यापारिक-केन्द्र थी।

१. मत्स्य ४४।३८॥

२ ६।१३॥

३. पष्ठ उच्छांस, पृ० ६९८।

<sup>े</sup> ४ भीष्मपर्ने ९।४०,४३॥

५. द्रोणपर्व २३।४७॥

६. मत्स्य ४६१७,८॥ वायु ९६११५०,१५१॥ ७. भीष्मपर्व ७५।११॥

८. कर्णपर्व ३।२२॥

६. भीष्मपवं ४५१७२॥

१० उद्योगपर्व १४१।२७॥ ११. ऐ० इ० माग २३, पृष् २००।

राजवश—पृ०१२२ पर भारत-युद्ध में छड़ने वाले एक कोसल-राज का वर्णन हम कर चुके हैं। समव है वह इसी कोसल का राजा हो।

# ७. त्रेपुर

देश-स्थिति—चेदी देश के समीप ही एक छोटा सा त्रेपुर जनपट भी था। इस का उल्लेख ए० १७७ पर हो चुका है।

# ८. वैदिश

देश-स्थिति—वर्तमान भिलसा के चारों ओर का प्रदेश कभी वैदिश जनपद कहाता था। वैदिश-जनपद का अधिक वर्णन भारतीय इतिहास के शुङ्ग-काल में होगा।

### ९. तुहुण्ड

देश-स्थिति--अग्निवेश, तुहुण्ड और माळव विन्ध्य-पृष्ठवर्ती तीन साथ साथ के जनपद होंगे।

क्षत्रिय—तुहुण्ड-क्षत्रिय पाण्डव सेना में थे ।°

# १०. तुण्डिकेर

यहां के क्षत्रियों का महाभारत के युद्ध-पर्वो में उल्लेख मिलता है।

#### ११. निषध

देश-स्थिति—महाभारत के अनुसार पयोष्णी नदी के समीप और अवन्तियों के समीप् निपध देश था।

राजवश—निषधों के नल का उल्लेख पृ० १०१ और १०२ पर हो चुका है। नल-पुत्र इन्द्रसेन था। भारत-युद्ध में एक महावल नेषध लडा था। अधृष्टद्युम्न ने वृहत्क्षत्र नेषध को मारा। अक्या वही नेपध-राज था १

### १२. अवन्ति

देश-स्थिति—काशी, हस्तिनापुर और अयोध्या के समान उज्जैन नाम भी पुरातनकाल से अब तक चला आता है। उज्जैन का समीपवर्ती प्रदेश कभी अवन्ति कहाता था। कार्तवीर्य अर्जुन के कुल में अवन्ति नाम का एक राजकुमार था। उस के कारण इस प्रदेश का नाम अवन्ति हुआ। '

राजवश—एक आवन्त्य भारत-युद्ध में दुर्योधन-पक्ष की ओर से छड़ा था। संभवतः इस का विवाह ग्रूर-कन्या राजाधिदेवी से हुआ था। इस आवन्त्य का नाम हम नहीं जान सके।

१ - भीष्मपर्व ५० | ५२॥

२ द्रोणपर्व १७।१९॥ कर्णपर्व २|५१॥

३. द्रोणपर्व २०।१३॥

४ द्रोणपर्व ३२।६५॥

५ मत्स्य ४३।४६–४८॥

६ भीष्मपर्व ९२।२३,४०॥ द्रोणपर्व ९५।४६॥

संभवतः इसी के पुत्र विन्द और अनुविन्द थे। वे दुर्योधन-पक्ष में थे। वे दोनों जयद्रथ-वध वाले दिन अर्जुन से मारे गए। वे किंदिन क्षेत्र किंदिन अर्जुन से मारे गए। वे किंदिन अर्जुन से मारे गए।

वायु और ब्रह्माण्ड में अवन्तियों को वीतिहोत्र भी लिखा है। यथा—वीतिहोत्रा ह्यवन्तयः। उपरन्तु मत्स्य में वीतिहोत्रा अवन्तयः पृथक् पृथक् जनपद लिखे हैं। यदि दोनों राज्य एक नहीं थे, तो अत्यन्त समीप अवश्य थे।

भारत के उत्तर इतिहास में अवन्ति के राजाओं ने कई वार वड़ा ऊचा स्थान श्रहण किया है। उनका उल्लेख आगे होगा।

विनध्यपृष्ठवर्ती जनपदों का उल्लेख हो चुका। अब दक्षिणापथ के जनपदों का वर्णन

### दक्षिण के जनपद

महाभारत और पुराणों में दक्षिण के प्रधान जनपद निम्नलिखित लिखे हैं<sup>५</sup>—

| महामारत आर पुर | तला स दाक्षण का अधान जनपद् । नर् | भाळाखत ।ळख ह 💳 |
|----------------|----------------------------------|----------------|
| १. पाण्ड्य     | ६. महाराष्ट्र=नवराष्ट्र          | ११. दण्डक      |
| २. केरल        | ७. माहिपक                        | १२ मूलक        |
| ३. चोल         | ८. कलिङ्ग (अनेक)                 | १३. अइमक       |
| ४. मूषिक       | ९. आभीर                          | १४. कुन्तल     |
| ५. वनवासी      | १०. वेटर्भ                       | १५. आन्ध       |

### १-३. पाण्डच, केरल, चोल

ज़ोर जनपद आयुर्वेदीय काश्यपसंहिता पृ० ३३७ पर उछिखित है। अशोक के शिलालेखों में चोडा पाठ है।

पाण्ड्य और चोल सैनिक महाभारत में उल्लिखित हैं। एक वार उनके साथ केरल भी गिनाए गये हैं। ए पाण्ड्य-राज का अस्पष्ट सा वर्णन महाभारत में मिलता है। एक स्थान पर उसे पाण्डव-पक्ष में होने वाला लिखा है, परन्तु दूसरे स्थान पर उसे पाण्डवों से मारा गया लिखा है। एक पाण्ड्य-राज को श्री कृष्ण ने मारा था।

महाभारत के मुद्रित संस्करणों में अन्यत्र भी एक ही व्यक्ति को दोनों पक्षों में भाग छेने वाला लिखा है। यह भूल भ्रष्ट-पाठों से हुई है। ऐसे स्थानों के पाठों का थोड़ा बहुत निर्णय महाभारत के पूना-संस्करण के मुद्रित हो जाने के पश्चात् हो सकेगा।

१. उद्योगपर्व १९।२५,२६॥ भीष्मपर्व १६।१५॥ भीष्मपर्व का पाठ थोडा सा अशुद्ध है । विन्दातुविन्दी कैकेया के स्थान में विन्दातुविन्दावावन्त्यो चाहिए। पूना सस्करण के भीष्मपर्व १६।३३ में, जो अब संवत् २००३ में छपा है, शुद्ध पाठ है।

२. द्रोणपर्व ९९।१८-३०॥ ३ वायु ४५।१३३॥ ब्रह्माण्ड २।१६।६५॥ ४. मत्स्य ११४।५४॥

५. भीष्मपर्वे ९।५८-६३॥ वायु ४५।१२४-१२८॥ ब्रह्माण्ड २।१६|५६--५६॥ सत्स्य ११४।४६--४९॥

६. भीष्मपर्वे ५०।५१॥ द्रोणपर्वे ११।१७॥ ७ कर्णपर्वे ९।१५॥

८.उद्योगपर्न १९ । १६८ | २४॥ द्रोणपर्न २३ | ७०-७४॥ ९ कर्णपर्न २।३६॥

पाण्डव सहदेव ने दक्षिण-विजय में पाण्ड्य जीते थे। वाण्ड्यों की राजधानी मणलूर थी। वहां अर्जुन-पुत्र वभुवाहन अपने नाना मलयध्वज के साथ रहता था। व

# ४. मूषिक-

यह जनपद बड़ा प्रसिद्ध रहा है। भीष्मपर्व १०।५७ में वनवासी के साथ मूषक जनपद का वर्णन है। खारवेल के शिलालेख में इस जनपद का नाम है।

### ५. वनवासी

महाभारत के युद्ध-पर्वों में इस स्थान के क्षत्रियों का उल्लेख नहीं है। बौद्धकाल से वनवासी का नाम भारतीय इतिहास में वर्णित होने लगता है।

### ६, ७. महाराष्ट्र, माहिषक

इन दोनों जनपदों के सम्बन्ध में भी हम न के तुल्य जानते है।

### ८. कलिङ्ग

देश-स्थित--वर्तमान उड़ीसा के दक्षिण में और द्राविड़ो से ऊपर समुद्र के साथ-साथ पुराना कर्छिग जनपद था। उड़ीसा का भी कुछ भाग इसी में सम्मिछित था।

मारत-युद्ध-काल में कलिड़ों के कई भाग होंगे । पुराणों में लिखा है—
कलिड़ाश्चेव सर्वश । शिलालेखों में त्रिकलिड़ पाठ मिलता है। महाभारत में कलिड़ों का एक
दन्तकूर नामक नगर उाल्लिखित है। पृ० १५२ पर हम लिख चुके हैं कि कलिड़ों की राजधानी
दन्तपुर थी। कलिड़ों का एक दृसरा नगर राजपुर था। कलिड़ाविषय में एक शोभावती
पुरी थी। प

राजनश—किन्दों का एक राजा श्रुतायु<sup>2</sup> या श्रुतायुध<sup>3</sup> था। वह दुर्योधन की ओर से छड़ता हुआ भीम से मारा गया। <sup>90</sup> प्रतीत होता है उसके दो पुत्र भी उसके साथ युद्ध-क्षेत्र में थे। उनके नाम थे केतुमान् <sup>99</sup> और शकदेव। <sup>92</sup> किन्द्र राजा हस्तियुद्ध में बड़े चतुर थे। एक किन्द्र-सुत और उसका भाई दुम भीम से मारे गये। <sup>93</sup>

चित्राइद—कलिङ्गों के एक पुरातन राजा चित्राइद का नाम शान्तिपर्व में मिलता है। १४

| १ | सभापर्व                                 | ३२।७३॥ |  |
|---|-----------------------------------------|--------|--|
| • | ** ** * * * * * * * * * * * * * * * * * |        |  |

३. वायु ४४।१२४॥

६ भीष्मपर्व १६।१६॥ १० भीष्मपर्व ५४।७५॥

१२. भीष्मपर्व ५४।२४॥

१४ शान्तिपर्वे ४।२,३॥

५. उद्योगपर्व २४।२४॥

७. कथासरितसागर पृ० ४६२।

८. सभापर्व ७।१९॥ भीष्मपर्व ५४।७५॥

११. भीष्मपर्व ५४।१२१॥

१३ द्रोणपर्व १५६।२३-२७॥

४ ऐ इ भाग २३, पृ. ६९।

६. शान्तिपर्वे ४।२,३॥

ं दूर-दक्षिण—कि छङ्गं जनपद द्राविड-देशों का एक मार्ग है। जब भारत-युद्ध-काल में उत्तर के आयों को कि छोगों का भा अवंद्य हान था। अतः अनेक आधुनिक ऐतिहासिकों का मत कि आर्यों को दूर-दक्षिण का हान बहुत काल पीछे हुआ, सत्य नही।

### ९. आभीर

दक्षिण के आभीर सरस्वती-तीर वासी श्रृद्राभीरों से पृथक् थे। नासिक की पाण्डु-लेना गुफाओं प्र इन्ही आभीरों के उत्तरवर्ती आभीर-राजाओं के शिलालेख होंगे। महाराज भोजकृत सरस्वतीकण्ठाभरण नामक व्याकरण प्रन्थ का टीकाकार दण्डनाथ नारायण लिखता है—महाग्र्ही आभीरजाति।

### १० विदर्भ जनपद

देश-स्थिति—वर्तमान वरार, खानदेश और निजाम राज्य का उत्तर-भाग कभी पुराना विदर्भ जनपद था। यह जनपद वड़ा विशाल था। अर्थशास्त्र का टीकाकार भट्टस्वामी लिखता है—सभाराष्ट्रक वैदर्भकम्।

विद्भ जनपद के भोजकट शबीर कुण्डिन नगर बहुत प्रसिद्ध थे।

- राजवश—विद्र्भ-राज भीम और उसके पुत्र दम का वर्णन हम पृ० १०२ पर कर चुके हैं। इस दम की भिगती विख्याता दमयन्ती थी। दम के पश्चात का विद्र्भों का इतिहास हम नहीं जानते। भारत-युद्ध-काल से कुछ पहले विद्र्भों का राजा भीष्मक था। वह भोज-कुलोत्पन्न था। भीष्मक अपरनाम हिरण्यलोमा इन्द्रसखा तथा पाण्ड्य, कथ और केशिकों का विजेता था। युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ के समय भीष्मक का पुत्र रुक्मी धनुर्धारी प्रसिद्ध हो चुका था। भीष्मक का वंश-वृक्ष निम्नलिखित है—

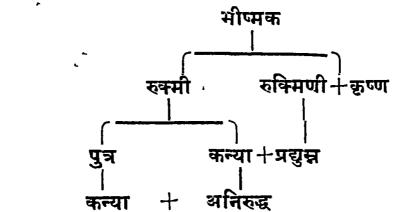

रुक्मी किंपुरुषसिंह अथवा किंपुरुषाचार्य अर्थात् गन्धमादनवासी महाराज द्रुम का शिष्य था। उसे आकृतियों का अधिपति कहा है।

१. पृ० ३५। - र. सभापर्व ३२।१२॥

उ उद्योगपर्व १५५। शा सभापर्व १४।२१,२२॥ ४, सभापर्व १४।६९॥ ४. उद्योगपर्व १५५।३,७॥

रुक्मी की भिगती रिक्मणी के साथ श्रीकृष्ण ने विवाह किया। कृष्ण-पुत्र प्रद्युझ ने अपने मामा की कत्या से विवाह कर लिया। प्रद्युझ-पुत्र अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध ने भी अपने मामा की कत्या अर्थात् रुक्मी की पौत्री से विवाह किया। अपने मामा की कत्या अर्थात् रुक्मी की पौत्री से विवाह किया। अपने मामा की कत्या से विवाह करने की रीति दाक्षिणात्यों में कभी बहुत प्रचलित थी। अनिरुद्ध के विवाह पर रुक्मी और बलराम जी द्यूत-क्रीडा करने लगे। यह विवाह भारत-युद्ध के परचात् हुआ था। रुक्मी ने भारत-युद्ध में भाग नहीं लिया। उस व्यूत में कुपित हो कर बलराम जी ने रुक्मी को मार दिया। व

- ११ दण्डक-दण्डक के भोज का वर्णन अर्थशास्त्र अध्याय ६ में है।
- १२ मूलक--यह राज्य अश्मक के साथ था।

#### १३. अश्मक

देश-स्थित—विदर्भों के साथ वर्तमान महाराष्ट्र का एक भाग अश्मक जनपद था। यह जनपद दूसरी ओर अवन्तियों तक फैछा हुआ था। पाणिनि ने आवन्त्यश्मकम् समास वनाया है। इस से ज्ञात होता है कि काशिकोसछ और कुरुपाञ्चाछ के समान अवन्ति और अश्मक साथ साथ थे। अश्मक जनपद के वसाने वाछे ऐक्ष्वाक अश्मक का वृत्तान्त पृ० १०४ पर छिखा जा चुका है। अश्मकों की राजधानी कभी पोतन थी।

राजवश—एक अश्मकेश्वर भारत-युद्ध में दुर्योधन-पक्ष की ओर से लड़ा था। वह आभि-मन्यु से मारा गया। अश्मकवंश नाम का एक इतिहास प्रन्थ था। (देखो पूर्व पृ० २२)।

१४. कुन्तल—एक कुन्तल मध्यभारत में था और एक दक्षिण भारत में। हेमचन्द्रकृत अभिधान चिन्तामणि ४।२७ के अनुसार कुन्तल उपहालका थे। अर्थात् हाला नदी पर थे। १५ आन्ध्र—आन्ध्र लोग भारत-युद्ध के समय विद्यमान थे।

# अपरान्त अर्थात् पश्चिम के जनपद

अपरान्त का सीधा अर्थ है दूसरा अन्त । अत एव अपरान्त देश का अर्थ है जहां भारत-भूमि समाप्त हो जाती है। पुराणों में अन्य भारतीय जनपदो का वर्णन करके अन्त में पश्चिम के देश गिनाए हैं, अतः यहां अपरान्त का अर्थ पश्चिम है। वायुपुराण का पाठ यहां भ्रष्ट हो गया है। मुद्रित पाठ में अपरास्तानिवोधत छपा है। वस्तुत अपरान्तानिवोधत पाठ चाहिए। ब्रह्माण्ड में भी यही भूल हुई है। अलबेक्तनी के काल में भी यह पाठ अशुद्ध हो चुका था। मत्स्य का पाठ यहां कुछ ट्रूटा है, पर मत्स्य के इस विषय के अन्तिम श्लोक से सब स्पष्ट हो जाता है। अपरान्त शब्द के हमारे वताए अर्थ में यादवप्रकाश का प्रमाण

१. उद्योगपर्व १५८।३७॥

२ विष्णु ५।२८।२३॥ कामन्दकीय नीतिसार १४।५१॥

३ गणपाठ रारा३१॥६।रा३७॥

४. द्रोणपर्व ३७।२१-१४॥ ५ उद्योगपर्व १३८।२४॥

६. वायु ४५।१२८॥ ७ अप्रेजी अनुवाद, भाग प्रथम, पृ० ३००, पक्ति ४। ५. मत्स्य ११४।५१॥

है-अवरान्तास्तु पाइचात्यास्ते च मर्पारकादय:। अष्टाङ्गहृदय का टीकाकार अरुणद्त्त लिखता है-अपरान्ता कोकुणा: 12

पुराणों में जो अपरान्त जनपद गिने गए हैं, उन में से निम्नलिखित मुख्य हैं—

१ ग्रूपंकार=सूर्पारक

६. सारस्वत

२ कारस्कर (अनेक)

७ काच्छीय

३ नासिक आदि

८. सुराष्ट

४ भरकख्छ

९ आनर्त

५. माहेय

१०. अर्बुद्

१ मर्पारक-सूर्पारक अथवा शूर्पारक पश्चिम का एक प्रसिद्ध स्थान था। मंखक के श्रीकण्ठ-चरित में शूर्पारक कोंकण का देश हैं। यवन-प्रन्थकार इसे सौपर लिखते है। वर्तमान काल में इसे सोपर कहने है। मुम्बई से ३७ मील उत्तर की ओर थाना ज़िला में यह स्थान है। इसके समीप अशोक का एक शिलालेख मिला था। इयामिलककृत पादताडितक का पाठ द्रप्रव्य है - सौपरस्तौण्डकोकि सूर्यनाग । यहां तौण्डिकेरि पाठ अधिक गुद्ध है। वायुपुराण ४५।१३४ के अनुसार तुण्डिकेर जनपद विन्ध्यपृष्ठ में है।

शूर्पारक में जमद्गित की वेदी थी-वेदी शूर्पारके तात जमदग्नेर्महात्मन । वहां जामदग्न्य परश्रराम रहते थे। <sup>६</sup>

२ कारस्कर—महाभारत में छिखा है कि कारस्कर हीन छोग थे।<sup>७</sup> वौधायन श्रोत में भी कारस्कर जनपद के वासियों को आर्य-क्रियाहीन लिखा है। पुराणों के अनुसार अपरान्त के कारस्कर अनेक थे। वायु में छिखा है — सर्वे चैव कारस्करा । ९

३. नासिक्य--नासिक्य नाम महाभाष्य में मिलता है। वर्तमान नासिक वही नगर है। नासिक से जो राज-मार्ग मुम्बई को जाता है, उस पर नासिक से ५ मील दूर सुप्रसिद्ध पाण्डु-लेना गुफाएं हैं। वे त्रिरिहम-शैल पर हैं। वहां आन्ध्रो, क्षत्रपो और आभीरों के शिलालेख अव भी पढ़े जा सकते है।

थ. भरकच्छ — इसे ही भृगुकच्छ भी कहते थे। वर्तमान भरोच वही स्थान है। यवन-लेखक इसे वरिगज़ लिख गए है। १० महाभारत में लिखा है कि कार्पासिक-निवासियों की सैकडो दासियों के साथ भारकच्छ-राज युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ के लिए वलि लाया था। ११ मुम्बई गैजेटियर के अनुसार मियागाम का समीपवर्ती वर्तमान कार्वाण पुराना कार्पा-

१ वैजयन्ती कोश, भूमिकाण्ड, देशा याय, रलोक ३५।

२. ११५१११॥

३ २५१११०॥

४ टात्मी का भारत पृ० ४० । ५ आरण्यकपर्व ८६।१२॥

६. आरण्यकपर्वे ८३।४०॥ ७ कर्णपर्व ३७।५४॥

८ य आरट्टान्वा गान्धारान्वा सौवीरान्वा कारस्करान्वा कलिङ्गान्वा गच्छति । स यदि सर्वेश एव पापकृत्मन्येत । १८/३॥

६ वायु ४५।१२९॥

१०. टाल्मी का भारत, पृ० ३८। ११. सभापर्व ७८।३५,३६॥

सिक था। यह लकुलीश पाशुपतो का केन्द्र था। भरोच में विदेश के पदार्थ समुद्र-मार्ग से आने थे। प्रभावकचरित ५।१४३ में इसे लाटदेशान्तर्गत लिखा है।

५ माहेय—यह जनपद मही और नर्मदा निदयों के मध्य में था। महामारत में भी इस जनपद का नाम लिखा है। माहेय ऋषि वैदिक वाङ्मय में वर्णित है। उन के नाम थे अर्चनाना, तरन्त और पुरुमीढ। एक जमदिन माहेयों का पुरोहित था। वह परशुराम का पिता था। ब्राह्मण-प्रन्थ के इस प्रकरण के अन्त में उसे भृगु कहा है। इस धारणा को एक और वात भी प्रमाणित करती है। भरुकच्छ का दूसरा नाम भृगुकच्छ था। इसे भृगुक्षेत्र भी कहते थे। यह स्थान माहेय जनपद के समीप है। अतः ब्राह्मण-प्रन्थ का जमदिश-भार्गव परशुराम का पिता था।

६ सुराष्ट्र—गुजरात का पुराना नाम सुराष्ट्र था। यवन-छेखक इसे सिरस्ट्र छिखते थे। सहदेव-पाण्डव सुराष्ट्र में पहुँचा था। सुराष्ट्र में ठहर कर सहदेव ने भोजकटस्थ रुक्मी को दूत भेजे थे। अ

७ आनर्त—मथुरा को त्याग कर वृष्णि-अन्धक लोग आनर्त-विषय को चले गए थे। वहीं रैवतक पर्वत है। द्वारका भी इसी जनपद में थी। वर्तमान जूनागढ़=जीणर्गढ़ आनर्तो का पुराना दुर्ग है।

८ अर्वुद-वर्तमान आवु-पर्वत पुराना अर्वुद है।

जैन प्रन्थकार वादिदेव सूरि ने अपने स्याद्वादरत्नाकर ५।८ में एक इलोक उद्धृत किया है। उपयोगी समझ कर वह यहां उद्धृत किया जाता है—

> प्राग्भागो य. सुराष्ट्राणा मालवाना स दक्षिण । प्राग्भाग पुनरेतेपा तेपामुत्तरतः स्थित ॥ इति ।

इस संक्षिप्त वर्णन के साथ भारत-युद्ध काल के जनपदों का उल्लेख समाप्त किया जाता है। इस को समझे विना उस काल के भारत की घटनाएं स्वप्त-मात्र दिखाई देती है। भौगोलिक परिस्थितियों को ने जान कर सैकड़ों पठित लोग भी महाभारत के पाठ का आनन्द नहीं उठा सकते। वे इस अनुपम-इतिहास को कल्पना मानने लगते हैं। महाभारत का लेखक सारे भारत का चित्र खीच रहा था। उस ने भौगोलिक-स्थितियों का पूरा ज्ञान रख कर उस काल के भारत का उल्लेख किया है। सहस्रों वर्ष तक समस्त संस्कृत प्राथकार

१ भाग १, पूर्वार्वे पृ० ८३-८५। २. भीष्मपर्व ६।४८॥

३ जैमिनीय ब्राह्मण १।१५१॥ वृहद्देवता ५।६२॥ ऋक् सर्वानुक्रमणी ५।६१॥ शास्त्रायन ब्रा०, ऋग्वेद १।५८।३ के सायणभाष्य में उद्घृत। ४. जै० ब्रा० १।१५२॥

५ टाल्मी का भारत, पृ० ३७।

६ सभापर्व ३२।६४॥ ७ समापर्व ३२।६५॥

उन सब घटनाओं को ठीक मानते रहे हैं। पुरातन अन्थकार अपने अपने जनपदों के पुरातन वृत्तों को याधातथ्य से जानते थे। यदि कृष्ण-द्वेपायन व्यास ने कल्पना-मात्र से महाभारत छिखा होता, तो वे अन्थकार इसे इतिहास कदापि न मानते। हम समझते हैं कि वर्तमान पाश्चात्य-छखेकों ने महाभारत ऐसे इतिहास के विरुद्ध छिखकर भारतीय जाति का वड़ा अनिष्ट किया है।

# छब्बीसवां अध्याय

### भारत-युद्ध का काल

भारतीय मत—(१) चालुक्य कुल के महाराज पुलकेशी द्वितीय का एक शिलालेख दक्षिण के कलाद्री अर्थात् वीजापुर विषयान्तर्गत ऐहोल स्थान के मेगुटी नामक एक जैन मन्दिर पर मिला है। अक्षर इस के दाक्षिणात्य है। उस में लिखा है—

त्रिंशत्सु त्रिसहस्रेषु भारतादाहवादित । सप्ताब्दशतयुक्तेषु श(ग)तेष्वब्देषु पश्चसु ॥३३॥ पचाशत्सु कलौ काले षट्सु पश्चशतासु च । समासु समतीतासु शकानामपि भूजुजाम् ॥३४॥ १

इन रलोकों का अर्थ किया जाता है—"भारत-युद्ध से ३७३५ वर्ष बीत जाने पर जब कलि में शकों के ५५६ वर्ष व्यतीत हुए थे।"

हमें इस अर्थ में थोडा सा सन्देह है। फिर भी इस से इतना ज्ञात होता है कि शक संवत् ५५६ अथवा सन् ६३४ में भारत के दक्षिण के कई विद्वान् भारत-युद्ध को ईसा से छगभग ३१०० वर्ष पहले मानते थे।

(२) एक त्रुटित ताम्रपत्र का प्रथमांश सन् १९१२ में निधानपुर में मिला था। कुछ काल पश्चात् उस का नष्ट अंश भी मिल गया था। उस के प्रथम अंश में लिखा है—

धात्रीमुच्चिक्षिप्तोरम्बुनिधे. कपट कोलरूपस्य । चक्रभृत सूनुरभूत्पार्थिववृन्दारको नरकः ॥४॥ तस्माददृष्टनरकादजनिष्ट नृपतिरिन्द्रसख ।४ भगदत्तः ख्यातजय विजय युधि य समाह्नयत ॥४॥ तस्यात्मज क्षतारेर्वञ्जगतिर्वञ्जदत्तनामाभूत् । शतमखमखण्डवलगतिरतोषयद्य सदा सख्ये ॥६॥ वद्येषु तम्य नृपतिषु वर्षसहस्तत्रय पदमवाप्य । यातेषु देवभूय क्षितीद्द्वर पुष्यवम्मीभूत् ॥७॥

अर्थात्—नरकासुर का पुत्र भगदत्त और भगदत्त का पुत्र वज्रदत्त<sup>५</sup> था। उस से ३००० वर्ष व्यतीत होने पर राजा पुण्यवर्मा हुआ।

ताम्रपत्र के अगले इलोकों में पुष्यवर्मा के उत्तरवर्ती १२ राजाओं के नाम लिखे है । उन

१ ऐपित्राफिया इण्डिका, भाग ६, पृ० ७।

२ ऐपिप्राफिया इण्डिका, सन् १८१३-१४, पृ० ६५-७६।

३ ऐपिब्राफिया इण्डिका, भाग १६, पृ० ११५-१२८।

४ द्रोणपर्व २६|४४ में इस भगवत को सुरिद्रष और २६|५ में सखायिमन्द्रस्य तथा ३०।१ में---प्रिय-मिन्द्रस्य सतत सखाय---लिखा है।

५ महाभारत, आश्वमेधिकपर्व ७५।२ में इस का नाम यज्ञदत्त लिखा है। प्रतीत होता है, कुम्भघोण-सस्करण के पाठ में भूल हुई है। नीलकण्ठ टीका सहित मुम्बई-सस्करण में वज्रदत्त पाठ ही है।

में अन्तिम राजा भास्करवर्मा अपरनाम कुमारवर्मा है। इस भास्करवर्मा का उल्लेख हर्पचरिन और झृनसांग के यात्रावृत्तान्त में मिलता है। यह ताम्रपत्र भास्करवर्मा के काल में दोवारा लिखा गया। मूल ताम्रशासन भास्करवर्मा से लगभग ८० वर्ष पहले लिखा गया था। इन वारह राजाओं का काल कम से कम ३०० वर्ष का होगा। झूनसांग लगभग सन् ६३०-४० तक भारत में रहा। तभी वह महाराज भास्करवर्मा से मिला होगा।

भास्करवर्मा के इस दानपत्र में वज्रदत्त का राज्य काल नही लिखा। अतः स्थूल-रूप से गिन कर ज्ञात होता है। कि कामरूप के सन् ५५० के राजकीय ऐतिहासिकों के अनुसार भारत-युद्ध ईसा से लगभग २७०० वर्ष पहले हुआ होगा।

पूर्व-लिखित प्राचीन लेख भारत की पिश्चम-दक्षिण और पूर्व सीमाओं से मिले हैं। दोनो लेख अपने अपने राज्यों के ऐतिहासिकों की देख रेख में लिखे गण होगे। अतः हम निःसंकोच कह सकते हैं कि सन् ६०० के समीप भारत के दृर दृर देशों में भारत-युद्ध का काल ईसा से लगभग २७०० वर्ष पहले का माना जाता था।

(३) श्रीमान् विद्वद्वर राजगुरु पं० हेमराज शर्मा जी के पास एक ग्रन्थ सुमिततन्त्र है। वह ग्रन्थ सन् ५७६ के समीप लिखा गया था। उस की एक प्रति वृटिश म्यूज़िश्रम में भी है। नेपाल की प्रति वारहवी शताब्दी की लिपि में है। उस में लिखा है कि—युधिष्ठिर राज्याब्द २०००, नन्दराज्याब्द ८००, चन्द्रगुप्त राज्याब्द १३२, शूद्रकदेव राज्याब्द २४७ वर्ष शकराज्याब्द ४९८।

युधिष्ठिरो महाराजो दुर्योवनस्तथाऽपि वा। उमोराजो सहस्रे द्वे वर्पन्तु सम्प्रवर्त्तति ! नन्दराज्य शताष्ट वाश्चन्द्रगुप्तास्ततो परम् । राज्यद्वरोति तेनापि द्वात्रिशचाविक शतम् । राजा ग्रद्रकदेवश्च वर्ष सप्ताव्धि चाश्विनो । शकराजा ततो पश्चाद्वसुरन्त्रकृत तथा।<sup>3</sup>

इस लेख का एक ही अभिप्राय हमारी समझ में आया है। तद्नुसार युधिष्ठिर शक २००० वर्ष तक प्रचलित रहा, नन्द शक ८०० वर्ष तक, चन्द्रगुप्त शक १३२ वर्ष तक और शूद्रक शक २४७ वर्ष तक। तत्पश्चात् शक राज्य ४९८ वर्ष रहा। इस लेख का दूसरा अर्थ वनता नहीं। यदि यह भाव सत्य है, तो हम कह सकते हैं कि भारत-युद्ध विक्रम से २००० वर्ष से कहीं पहले हुआ होगा। परन्तु इस लेख से कोई निश्चित तिथि नहीं मिलती।

(४) विक्रम से कई सो वर्ष पूर्व वृद्धगर्ग ने लिखा था— कलिद्वापरसधी तु स्थितास्ते पितृदैवतम् । मुनयो वर्मनिरता प्रजाना पालने रता. ॥४

१ हर्पचरित में भगदत्त-पुष्पदत्त-वज्रदत्त पाठ है। पृ० ७८६ | प्रतीत होता है पुष्पदत्त भी भारत-युद्ध में मारा गया |

२. नेपाल का कालक्रम, विहार उटीमा रीसर्चे सोसायटी का जर्नल, भाग २२, अश ३, पृ० १६१-१६५ ।

३ वृटिश म्यूजियम की प्रति के अनुसार ग्र्द्रक राज्य २२७ वर्ष और शकराज्य ४१८ वर्ष रहा | देखो वृटिश म्यूजियम में सस्कृत हम्तलखो का स्चीपत्र, सैसिल वैण्डल द्वारा सम्पादित १९०२, पृ० १९३, १६४, संख्या ३५६४ |

४. वराहमिहिर-रचित वृहत्सिहता, सप्तर्षिचाराभ्याय, भट्टोत्पली टीका में उद्धृत ।

अर्थात्—कलि-द्वापर की संधि में मुनि अथवा सप्तर्पि ितृर्देवत = मधानक्षेत्र में थे। (५) यही मत सब पुराणो का है। उन में लिखा है—

सप्तर्थयो मघायुक्ताः काले पारिक्षिते शतम् । वायु ६६।४२३॥ सप्तर्थयस्तदा प्राप्ताः पित्र्ये पारिक्षिते शतम् । ब्रह्माण्ड ३।७४/२३०॥

अर्थात्—परिक्षित् के काल में सप्ति मद्या-नक्षत्र में थे। परिक्षित् काल भारतयुद्ध के ३६ वर्ष के पश्चात् आरम्भ हुआ था। अत कलिद्वापर की संधि परिक्षित् के काल में अथवा उस से कुछ पहले हुई होगी।

(६) बृद्धगर्ग के अनुसार वराहमिहिर लिखता है—

आसन् मघासु मुनय शासित पृथ्वी युविष्ठिरे तृपतौ । षड्द्विकपश्रद्वियुत शककालस्तस्य राज्ञश्र ॥ १

अर्थात्—महाराज युधिष्ठिर के राज्यकाल में सप्तर्षि मद्या नक्षत्र में थे। तथा युधिष्ठिर से लेकर आगे २५२६ वर्ष जोडने से शककाल का आरम्भ होता है।

भारतीय इतिहास में शककाल दो थे—एक शकराज्य के आरम्भ से और दूसरा जो अति प्रसिद्ध है, शकराज्य के अन्त से। वराहमिहिर का अभिप्राय प्रथम शकलाल से प्रतीत होता है।

महाभारत का साक्ष्य—इन सत्र से अधिक महाभारत का प्रमाण है। उस के भिन्न भिन्न पर्वों में निम्नलिखित रलोक है—

अन्तरे चैव सप्राप्ते कलिद्वापरयोरभ्त । समन्तपञ्चके युद्ध कुरुपाण्डवसेनयो ॥ एतत्कलियुग नाम अचिराद्यत्प्रवर्तते । युगानुवतर्न त्वेतत्कुर्वन्ति चिरजीविन ॥ द्वापरस्य युगस्यान्ते आदौ कलियुगस्य च । सात्वत विविमास्थाय गीत. सकर्षणेन य ॥ द्वापरस्य कलेश्चैव सन्धौ पार्थवसानिके । प्रादुर्भाव कसहेतोर्मथुराया भविष्यति ॥ ५

इन सब इलोकों से प्रकट होना है कि भारतयुद्ध किल और द्वापर की सिन्ध में हुआ। वीर हनुमान कौरव भीम से भारतयुद्ध से कुछ वर्ष पूर्व कह रहा है कि कालियुग शीघ्र प्रवृत्त होने वाला है।

यही मत गर्ग आदि प्राचीन ज्योतिषियों का भी है। इस विषय में इंगलैण्डदेशोत्पन्न फ्लीट आदि लोगों ने कई निस्सार कल्पनाएं की हैं। उनका खण्डन हम अपने वैदिकवाङ्मय का इतिहास भाग प्रथम में कर चुके है। इ

अल्वेहनी का मन—किल संवत् और भारत-युद्ध काल के विषय में अल्वेह्हनी लिखता है। "ब्रह्मगुप्त और पुलिष के अनुसार संवत् १०८८ तक किल्युग के ४१३२ वर्ष वीत गए हैं और संवत् १०८८ तक भारतयुद्ध के ३४७९ वर्ष वीते है।"

१ बृहत्सहिता १३|३||

२. आदिपर्व २/६॥

आरण्यकपर्व १४=|३७||

४ भीष्मपर्व ६२।३६॥

५ जान्तिपर्व ३४ = | २१ |

E. 90 E-931

इस से निश्चित होता है कि अलवेरूनी के काल के कतिपय लोगों के विचारों के अनुसार भारत-युद्ध विक्रम से लगभग २३९१ वर्ष पहले हुआ था।

पण्डित करहण काश्मीरी लिखता है कि किल के ६५३ वर्ष वीतने पर कुरु-पाण्डव हुए थे। इस का अभिप्राय यह है कि विक्रम से लगभग २३९१ वर्ष पूर्व कुरु-पाण्डव हुए। पण्डित करहण वराहिमिहिर का पूर्वोद्धृत रलोक भी उद्धृत करता है। अलवेह्हनी के समान वह निश्चित समझता है कि वराहिमिहिर संवत् १३५ विक्रम के शक-काल का संकेत करता है।

मधा-नक्षत्र से काल गणना—पूर्व लेख से ज्ञात होता है कि कटहण और अलवेरूनी मधानक्षत्रस्थ सप्तर्पियों से की गई गणना को पूरा नहीं समझे। उन्हों ने शक शब्द देख कर सारी भूल की। वराहमिहिर इस दूसरे शककाल से पूर्व हो चुका था।

### महाभारत का आन्तरिक साक्ष्य

- (१) अध्यापक प्रवोधचन्द्र सेन गुप्त ने महाभारत के उन श्लोकों पर प्रकाश डाला है जिन से भारत-युद्ध का काल स्पष्ट होता है। उन में से दो श्लोक नीचे दिए जाते हैं--
  - (क) सप्तमाचापि दिवसाद् आमावास्या भविष्यति । सप्रामे युज्यता तस्या ता ह्याहुः शक्रदेवताम् ॥3
  - (ख) आलक्षे प्रभया हीना पौर्णमासी च कार्तिकीम् । चन्द्रोऽभूद्गिनवर्णस्च पद्मवर्णो नभ.स्थले ॥४

शेष इलोक हैं—द्रोणपर्व १८५।१५,१६, २७,४९,५६,५७॥१८७।१॥ शत्यपर्य ३४।६॥ अनुशा-सनपर्व १६७।५,६,२६–२८॥

इन सब प्रमाणों से अध्यापक सेनगुप्त ने निश्चय किया है कि भारत-युद्ध ईसा से २४४९ वर्ष पूर्व हुआ था। यही मत अलवेरूनी और कल्हण पण्डित का है।

(२) अध्यापक वी० वी० अथावले ने भीष्मपर्व अध्याय ३ के निम्नलिखित इलोकों के अनुसार गणना की है —

चित्रास्वात्यन्तरे चैव धिष्ठितः पुरुषो ब्रहः । रोहिणीं पीडयत्येवमुभौ शशिभास्करौ ॥१६॥ चतुर्दशी पश्चदशीं भूतपूर्वा च षोडशीम् । इमा तु नाभिजानामि अमावास्या त्रयोदशीम् ॥२५॥ चन्द्रसूर्यावुभौ ब्रस्तावेकमासे त्रयोदशीम् । अपर्वणि ब्रहावेतौ प्रजाः सक्षपयिष्यतः ॥२६॥ ५ इन इल्लोको से उन्हों ने भारतयुद्ध की घटना २९५९ विक्रमपूर्व में मानी है । ६

१ राजतरगिणी १।४९-५६॥

२. जर्नल आफ दि रायल एशियाटिक सोसाइटी आफ वगाल, लैट्टर्स, भाग ३, १९३७, मुद्रण सन् १९३६, पृ० १०१ —११९। तथा देखो वह जर्नल, भाग ४, १६३८, सख्या ३, पृ० ३९३—४१३।

३ उद्योगपर्व १४२।१८॥ ४. भीष्मपर्व २।२३॥

५ अद्भुत सागर पृ॰ ८५,८६ पर उद्धत । इलोक २९ बृहत्सिहता ५।२६ की उत्पल भट्ट की टीका में उद्धत ।

६. जर्नल आफ दि गगानाथ झा रिसर्च इस्टिट्यूट, भाग ३, अंक १ पृ० १४-१८।

इस प्रकार इन सब मतों को ध्यान में रख कर हम कह सकते हैं कि २३९१-३०८० विक्रम पूर्व में से कोई काल भारत-युद्ध का काल होगा। अधिक सामग्री मिलने पर यह तिथि पूर्ण निहिचत हो सकेगी। कई लेखक भारत-युद्ध का काल ईसा से लगभग ९५० वर्ष पूर्व का <sup>9</sup>, दूसरे लगभग १४२४ वर्ष पूर्व का <sup>2</sup> और तीसरे लगभग १९०० वर्ष पूर्व का मानते है। उन की गणनांप भ्रम-पूर्ण हैं, अतः हम ने उन का यहां उल्लेख नहीं किया।

रैपसन-मत का खण्डन—अध्यापक रैपसन का मत है कि वैदिक आर्य ईसा से २५०० वर्ष पूर्व के अन्दर ही अन्दर भारत में आए। तभी से भारतीय-आर्यों का इतिहास आरम्भ होता है। गत पृष्ठों के देखने से ज्ञात हो जायगा कि आर्य छोग अत्यन्त प्राचीन काछ से भारत में रह रहे थे। उन के सम्बन्ध में ऐसे भ्रान्त मत प्रकाशित करना भारतीय-जाति को पतनोन्मुख करने का प्रयास है। और जिस भाषाविज्ञान के आधार पर ऐसी मिथ्या करणनाएँ की जाती हैं उसे हम भी जानते है। उस से ऐसी कोई बात सिद्ध नहीं होती।

१. पार्जिटरं, ए० इ० हि० ट्रै० पृ० १८२॥

२. भारतीय इतिहास की रूपरेखा, भाग प्रथम, पृ॰ २६२ । लगभग यही मत श्री काशीप्रसाद जायसवाल का था।

३ केम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया, भाग प्रथम, पृ० ७० । इस के खण्डन के लिए देखो हमारा वैदिक वादमय का इतिहास, भाग प्रथम, पृ० २ ॥

# सत्ताइसवां अध्याय

### भारतयुद्ध-काल का वाङ्मय

### समान द्रष्टा और प्रवक्ता

वंदिक प्रन्थों का अन्तिम मकलन—प्रेदिक प्रन्थ अनेक वार संप्रहीत हुए । उन का अन्तिम संकलन कृष्ण-छैपायन वेद-व्यास ने भारतयुद्ध से लगभग १०० वर्ष पहले किया। व्यास जी के साथ उनके अनेक शिष्य-प्रशिष्यों ने भी इस काम में भाग लिया। उन स्वनामधन्य ऋषियों में सुमन्तु, जैमिनि, वंतम्पायन और पंल अत्यन्त प्रसिद्ध हुए। उन के साथ और भी अनेक ऋषि वेदिक-संकलन में प्रवृत्त हुए। उन में से अधिकांश ऋषियों का इतिहास हम 'वैदिक वाङ्मय का इतिहास' में लिख चुके हैं। इस विपय में हमारे मत का अनुसरण विना ऐसा लिखे श्री जयचन्द्र जी ने किया है। जो कोई अन्य विद्वान भी इस विपय का पक्षपात-रहित हो कर मनन करेंगे, वे निश्चय इस परिणाम पर पहुँचेंगे कि कृष्णक्रैपायन और उन के शिष्य प्रशिष्यों ने भारत-युद्ध-काल में वैदिक-प्रन्थों का संकलन किया। भारत-युद्ध काल को वे भले ही थोड़ा वहुत इधर उधर करें, पर इस परिणाम में भेद पड़ना असम्भव है।

वैदिक-चरण—वेदों के चरण और उन की अवान्तर संहिताओं का प्रवचन इसी काल में हुआ। महिदास का ऐतरेय, कौपीतक का कौपीतिक, याजवल्क्य का शतपथ, ताण्ड्य का पञ्च- विंश, जैमिनि का जैमिनीय और दूसरे सब ब्राह्मण-प्रन्थ इस युग में संकलित हुए। आरण्यक, उपनिपद, श्रौत, गृह्म, धर्म और शुल्व आदि सूत्र इस काल की रचना हैं। वाभ्रव्य पाञ्चाल ने अपना ऋग्वेद का क्रमपाठ भी इस काल में रचा।

ज्योतिष का साक्ष्य—शंकर वालकृष्ण दीक्षित और अध्यापक प्रवोधचन्द्र सेनगुप्त ने अनेक वैदिक वचनों के आधार पर कुछ ज्यौतिष-गणनाएं की हैं। दीक्षित महोदय का कथन है कि शतपथ ब्राह्मण विक्रम से लगभग ३००० वर्ष पहले वना था। सेनगुप्त जी ने वताया है कि वैदिक ब्रन्थों की रचना ३५०० ईसा पूर्व से लेकर २१२५ ईसा पूर्व तक हुई। पुन: ब्राह्मण-ब्रन्थों के

१ न्याय, वात्स्यायन-भाष्य, २।२।६७॥४।१।६२॥

२. देखो, वैदिक वाड्मय का इतिहास, प्रथम भाग, पृ० ६८,६९।

३ द्वितीय भाग सन् १९२४ | प्रथम भाग सन् १९३५ । - सन् १९२४ वाले ग्रन्थ में हम इस विषय का विशव वर्णन कर चुके थे ।

४ भारतीय इतिहास की रूपरेखा, प्रथम भाग, पृ० २१२।

५ ब्राह्मण कृल्पसूत्राणि भाष्यविद्यास्त्येव च ॥ मत्स्य १४४।१३॥

६ जर्नल, रायल एशियाटिक सोसायटी, लेट्टर्स, भाग ४, सन् १९३८, पृ० ४३४।

सम्बन्ध में सेनगुप्त ने ज्योतिष के आधार पर लिखा है कि ब्राह्मण-प्रन्थ ३१०२ ईसा पूर्व से २००० ईसा पूर्व तक वने ।

आयुर्वेद की मूल-सहिताएँ—आयुर्वेद की अनेक मूल-संहिताएं थी। उन में से अग्निवेश, मेल, जतुकर्ण, कर्यप, आलम्बायन, शाम्बव्य, निमि, कराल, सात्यिक, मोज और नग्निजत्-दाख्वाह आदि की संहिताओं का रूप हम उन अनेक उद्धरणों से जान सकते हैं, जो आज आयुर्वेदीय दीकाओं में मिलते हैं। इन में से अग्निवेश का गृह्यसूत्र मिल गया है। जतुकर्ण का गृह्य कभी बड़ा प्रसिद्ध था। कर्यप का कल्प भी विख्यात है। आलम्वायन एक प्रसिद्ध याजुष-संहिता से सम्बन्ध रखता था। शाम्बव्य का गृह्यसूत्र अब भी मिलता है। शाम्बव्य के आयुर्वेद प्रन्थ का प्रता नावनीतक के आरंभ में है। निमि, कराल और गान्धार-नग्निजत के संबन्ध में हम पहले लिख चुके हैं। इन प्रन्थकारो का अधिक वृत्तान्त हमारे 'वैदिकवाङ्मय का इहि।स' में देखा जा सकता है। वैदिक प्रन्थों के अनेक प्रवचनकर्ता ही आयुर्वेद-शास्त्र के रचायता थे। अत आयुर्वेद-शास्त्र की प्रामाणिक संहिताएं भारत-युद्ध-काल के आस पास रची गई थी।

मानव-आयु सो वर्ष — ब्राह्मण-ग्रन्थों में वहुधा लिखा मिलता है — शतायुवें पुरुष । अर्थात् मनुष्य की आयु सो वर्ष है । यही वात चरकसंहिता में लिखी है — वर्षशत खत्वायुप प्रमाणमिस्मन् काले। अर्थात् अग्निवेश के काल में आयु का परिमाण सो वर्ष था । अग्निवेश से वहुत पूर्व-काल में मानव आयु अधिक थी। अग्निवेशसंहिता और ब्राह्मण ग्रन्थो का आयु-प्रमाण दोनों के एक काल में रचित होने का संकेत करता है। पुराणों में भी यही मत लिखा है। प्रमाण दोनों के एक काल में रचित होने का संकेत करता है। पुराणों में भी यही मत लिखा है। प्रमाण दोनों के एक काल में रचित होने का संकेत करता है। पुराणों में भी यही मत लिखा है। प्रमाण दोनों के एक काल में रचित होने का संकेत करता है। पुराणों में भी यही मत लिखा है। अर्था का स्वाविष्ठ क

चरकसंहिता के आरम्भ में कहा है कि आयुर्वेद्र का विचार करने वाले ऋषि—ब्रह्म ज्ञानस्य निधय. थे। प इस से भी निश्चित होता है कि अनेक द्रष्टा और प्रवक्ता समान थे।

महाभारत और मूल-पुराण सिहता—उस काल में भगवान् कृष्ण-द्वेपायन ने भारत-संहिता को रचा और उन के शिष्य-प्रशिष्यों ने उसे महाभारत का रूप दिया। पुरातन पुराणों की सहायता से भगवान् व्यास ने तभी एक पुराण-संहिता वनाई। वायुपुराण का अधिक भाग उस काल का है।

स्मृति-प्रन्थ—धर्मसूत्रों के अतिरिक्त कई अन्य स्मृतियां भी उस काल में बनी थीं । न्याय-भाष्यकार वात्स्यायन लिखता है कि ब्राह्मणों के प्रवक्ता ही धर्मशास्त्रों के रचने वाले थे। प्रमुह्ति का वर्तमान रूप अधिकांश में उस काल में विद्यमान था। याज्ञवल्क्य स्मृति का अधिकांश भाग उस,काल का है।

१ Age of the Brahmanas Indian Historical Quarterly, Vol X 1934 पृ० ५३३—-५४० ।

२ न्यायसूत्र, वात्स्यायन भाष्य २।२।६७॥

३ शारीरस्थान ६।२६॥

४ परमायुः शत त्वेतन्मानुषाणा कलौ स्मृतम् । मत्स्य १४५।६॥

५ चरक, सूत्रस्थान, १।१४॥

६ वायु ६०।१२-१६॥

७ न्यायसूत्र ४।१।६२॥

### तीन प्रसिद्ध अर्थशास्त्र

कौणपदन्त-कई अर्थशास्त्र भी भारत-युद्ध-काल में लिखे गए। उन में से पहला अर्थशास्त्र भीष्म का था। भीष्म का एक नाम कौणपदन्त था। माधवयज्व कौटल्य अर्थशास्त्र की टीका में कीणपदन्त का पर्याय भीष्म लिखता है। विकाण्डरोप कोप में भी यही लिखा है। वि

भारद्वाज—उन दिनों दूसरा अर्थशास्त्र भारद्वाज ने रचा। भारद्वाज द्रोण का नाम है। महाभारत में भी द्रोण को बहुधा भारद्वाज लिखा है।

वात॰याधि—तीसरा अर्थशास्त्र वात-व्याधि या उद्धव का था। उद्धव वृष्णि-अन्धकों के सात मन्त्रि-पुंगवों में से एक था। <sup>3</sup> मालव-संवत् ५८९ के यशोधर्मा के एक शिलालेख में उद्धव की कीर्ति स्मरण की गई है !४

उद्धव का पाण्डित्य उस काल में प्रख्यात हो गया था। 'प

ये तीनों अर्थशास्त्र भीष्म. द्रोण और उद्धव के थे। इस में सन्दंह का स्थान नहीं है। मौर्य-सचिव कौटल्य इस का प्रमाण है. वही कौटल्य-विष्णुगुप्त जिस के पास अपने से कई सहस्र वर्ष पहले के प्रन्थों की विपुल राशि होगी. जिस के संकेत-मात्र से भारत के कोने कोने से सारा संस्कृत-वाङ्मय एकत्र हो सकता था, जो स्वयं भारत-युद्ध से कोई सोलह सौ वर्ष पश्चात् हुआ, जिस के काल तक आर्यावर्त में विद्या और ज्ञान की परंपरा अनविच्छन्न थी और जिसके साथी सहस्रों विद्वान् ब्राह्मण अपने इतिहास को जिह्वाय रखते थे।

### दार्शनिक मुत्र

भारत-युद्ध-काल के समीप कई दार्शनिक सूत्र भी रचे गए। अक्षपाद और कणाद तथा उलूक और वत्स उसी काल में हुए थे। इसे सब मुनि कृष्ण हैपायन और उनके चचा जातृकर्ण के साथ थे। जैमिनि और वादरायण भी उसी काल में थे।

देव के शतशास्त्र पर टीका करता हुआ चि-त्साङ (सन् ५४९-६२३) लिखता है—"उलूक का जीवन-समय बुद्ध से ८०० वर्ष पूर्व था।" स्मरण रहे चीनी ब्रन्थकार बुद्ध का काल विक्रम से १०००-१३०० वर्ष पूर्व मानते हैं। फिर युवन च्वाङ्ग का शिष्य कव्हाई-त्रि लिखता है— "उळूक पञ्चशिख को अपनी कुटी में छे गया।" पञ्चशिख भारत-युद्ध-काल का व्यक्ति था, अतः उल्क भी उसी काल का आचार्य था।

१. पृ० ७४।

२ २/८/१२/।

३ सभापर्व १४।६३,६४॥ ४ अन्वकानामिवोद्धवः, फ्लीट के गुप्त-शिला-लेख।

५. देवभागसुतश्चापि नाम्नासावुद्धवः स्मृत । पण्डित प्रथम प्राहुर्देवश्रवः समुद्भवम् ॥ मत्स्य ४६।२३॥

६. वायु २३।२१६॥ ७. दि वैशेषिक फिलास्फी, दशपदार्थशास्त्रानुसार, लेखक हकुजु उई, प्रन् १६१७, पृ०३—५। ८ टिप्पण ३ का ग्रन्थ, पृ०७।

पञ्चिशिख के सांख्य और वेदान्त के ग्रन्थ उन दिनो रचे जा चुके थे। १ पञ्चशिख के शिष्य थे-भागव, उलूक, वाल्मीकि, हारीत, देवल आदि। २ अतः चीनी ग्रन्थकार ठीक लिखते हैं कि उलूक पञ्चशिख को अपनी कुटी में ले गया। उद्योगपर्व १७७१२५ के अनुसार अम्बा उलूक के आश्रम में गई थी। उलूक भारतयुद्ध-काल का व्यक्ति था।

ज्यौतिष सहिताए—काइयप और पराशर नामक ज्योतिष की संहिताए तब बन चुकी थीं। उस काल के वाङ्मय का हम ने अत्यन्त संक्षिप्त दिग्दर्शन यहां कराया है। आधुनिक पाश्चात्य लेखकों ने इस सम्बन्ध में अनेक भ्रान्तियां फैला रखी हैं। उन का खण्डन अन्यत्र करेंगे। हां पाठकों को इतना स्मरण रखना चाहिए कि ईसा से ३००० वर्ष पहले भी पूर्वोक्त सब लेखक लगभग कालिदास ऐसी ही संस्कृत लिखते थे,

१ देखो प्रकाण्ड विद्वान् प॰ इश्वरचन्द्र का मुद्रश्यमाण प्रन्थ । वेदार्थ और आयुर्वेदादि के द्रष्टा और प्रवक्ताओं का अभेद ।

२ साख्यसप्तति की माठरवृत्ति का चौरवम्बा सस्करण, पृ० ५४ |

# भारत-युद्ध के पश्चात् से

### श्राप-काल के श्रन्त तक समय—हगभग ३०० वर्ष

# अठाईसवां अध्याय

#### **भास्ता**विक

सामग्री का अभाव—भारत-युद्ध तक के भारतीय इतिहास की सामग्री कुछ न कुछ सुरक्षित रही है। इस का एक कारण है। भारत-युद्ध तक अनेक ऋषि, मुनि हुए। आर्य छोग अपने ऋषियों का वड़ा आद्र करते थे। उन का इतिहास सारे भारत के दायभाग में आया। अतः भारतोत्तर- काल के लेखक उन का नामोलेख करने रहे और जन-साधारण में भी उनके ग्रन्थों का मान वना रहा। रामायण, महाभारत और पुराणों को कथावाचकों ने जीवित रखा। वैदिक परंपरा को ब्राह्मण कण्ठस्थ करने रहे। इस प्रकार भारत-युद्ध तक का भारतीय इतिहास थोड़ा वहुत सुरक्षित रहा।

भारत-युद्ध-काल के कुछ ही पश्चात् आर्ष-काल समाप्त हो गया। अब प्रसिद्ध राजाओं का वर्णन राजकीय पण्डित ही कहीं कही अपने नाटकों में कर देते थे। राजाओं के इतिहास भी लिखे जाते थे, पर उन के लेखक वाल्मीिक और व्यास के पद को प्राप्त न कर सके। फलतः ये ग्रन्थ सारे भारत की सम्पत्ति नहीं वने। जन-साधारण भी उन के साथ अपना पूर्ण मेत्री-सम्बन्ध नहीं जोड़ सके। इन की प्रतिलिपियां थोड़ी ही होती रही। फिर भारत में दुःख के दिन आए, एक अन्धकार का युगारम्भ हुआ। मुसलमानी-राज्य के दिनों में साहित्य का अत्यिक विनाश हुआ। लोगों ने इतिहास का विस्मरण सा कर दिया। अल्प प्रचलित ग्रन्थ अधिक नष्ट हुए। अनेक राजाओं के सरस्वती भाण्डार नष्ट कर दिये गए।

पुराण-सामग्री—इस अवस्था में भारतोत्तर-काल के इतिहास का आधार पुराण रह गए हैं। पुराणों की सामग्री कुछ अल्प प्रामाणिक नहीं है। हम अगले अध्याओं में बताएंगे कि पुराण-सामग्री वहुत विश्वसनीय है। कई लेखकों ने पुराणों के ऐतिहासिक तथ्यों को न समझ कर वृथा इन के विरुद्ध लिखा है। प्रतीत होता है पुराणों में कभी अनेक जनपदों की वंशाविलयां थीं। वायु और मत्स्य में स्पष्ट लिखा है—

तान् सर्वान् कीर्तथिष्यामि भविष्ये पठितान् नृपान् । तेभ्य परे च ये चान्ये उत्पत्स्यन्ते महीक्षितः ॥२६७॥ क्षत्राः पारशवा शृद्रास्तथा ये च द्विजातयः । अन्ध्रा शका पुलिन्दाश्च तूलिका यवनैः सह ॥२६८॥ कैवर्ताभीरशवरा ये चान्ये म्लेच्छजातय । वर्षाप्रतः प्रवक्ष्यामि नामतश्चैव तान् नृपान् ॥२६६॥ १

, इन रलोकों से ज्ञात होता है कि अनेक क्षत्र, पारशव, शूद्र और ब्राह्मण आदि राजाओं के नाम इस समय पुराणों से लुप्त हो गए हैं। जब उन के नाम नही रहे, तो उन के वर्षों की संख्या के सम्बन्ध में कोई क्या कहे। ऋषियों ने सूत से पूछा—वर्षावतोऽि प्रवृहि अर्थात् राजाओं का वर्ष-प्रमाण भी कहो। परन्तु यह वर्ष-प्रमाण अब लुप्त है। पुराणों में मगध, को सल और हस्तिनापुर के वंशों के राजाओं का नामोलेख ही अब रह गया है। मगध के राजाओं का राज्य-काल तो लिखा है, पर शेप दो वंशों का राज्य-काल नहीं है।

हस्तिनापुर के पौरव-वंशीय राजाओं के नाम और राज्य-वर्ष या आयु-वर्ष अन्य ग्रन्थों में भी मिलते है। उन सब ग्रन्थों का वर्णन आगे किया जाता है—

१. आईने अकबरी। यह अब्बुल फज़ल की कृति है। भाषा इस की फारसी है। इस की रचना सन् १६०० से पहले हुई थी। इस में सूबा देहली का वर्णन करते हुए हस्तिनापुर के कुछ राजाओं का उल्लेख किया गया है। ?

२ खुलासतुत् तवारीख। यह भी फारसी भाषा में है। इस में देहर्ली साम्राज्य का इतिहास है। इस का कर्ता पञ्जावान्तर्गत बटाला-नगर-वासी मुंशी सुजानराय था। इस का रचना-काल था सन् १६६५। प्रन्थकर्ता ने आईने-अकबरी की सहायता ली थी।

३ स्वामी द्यानन्द् सरस्वतीकृत सत्यार्थप्रकाश में इन्द्रप्रस्थ के राजाओ की वंशावली। इस का मूल विक्रम संवत् १७८२ या सन् १७२५ का था।

४ कर्नल टाड-रचित राजस्थान। इस में पण्डित विद्याधर और पंडित रघुनाथ<sup>४</sup> रचित राजतरंगिणी के आधार पर पौरव-वंश के भारतोत्तर-काल के राजाओं के नाम लिखे हैं। कर्नल टाड का कथन है कि यह तरंगिणी सन् १७४० में एकत्र की गई थी।

५ संस्कृत भाषा में एक राजाविल थी। उस की बंगला भाषा में छाया संवत् १८६५ में छपी थी। उस में इन्द्रप्रस्थ के राजाओं के नाम है। हरगौरीसंवाद में भी इन्द्रप्रस्थ के वंश का उल्लेख हैं। ५

६ इन के अतिरिक्त हमारे पास एक पुरातन-पत्र है। वह हमारे मित्र श्री पण्डित ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु ने वनारस से हमारे पास भेजा था। उस पर भी पुराणस्थ वंशावली, उन राजाओं के प्रचलित नाम और उन के राज्य के वर्ष लिखे है। यह पत्र ५० वर्ष पुराना होगा।

१ वायु ६ हो २ ६ श।

२ हम ने इस का उक्लेख इस लिए किया है कि सख्या २ के लेखक का यह मूलाधार है।

३. एकादश समुहास का अन्त।

४ आश्चर्य है सन् १६९५ में लिखने वाला मु॰ सुजानराय भी पडित रघुनाथ की राजतर्गिणी का उल्लेख करता है। देखो, खुलासतुत् तवारीख पृ॰ ७। क्या कर्नल टाड ने भूल से उस का काल सन् १७४० लिखा है, या सुजानराय ही सन् १६६५ के वहुत पश्चात् हुआ।

५ इण्डियन हिस्टारिकल कार्टरली, सितम्बर, १९४२, पृ २४८, २४९।

इस प्रकार पुराणस्थ वंशावली के राजाओं के काल का सव से पहला उपलब्ध-वर्णन मुंशी सुजानराय का है। संभव है उस की आईने-अकवरी की प्रति में यह वर्णन हो, परन्तु मुद्रित आईने-अकवरी में यह नहीं है। इन राजाओं के काल-मान का मूल स्रोत क्या था, यह हम नहीं जान सके।

जीवन-काल, राज्य-काल नहीं—क्षेमक अन्तिम पौरव राजा था । युधिष्ठिर से क्षेमक तक १५०० वर्ष काल बीता था। सुजानराय, स्वामी द्यानन्द सरस्वती, टाड, और हमारे पत्र के अनुसार इस काल की अवधि १७०० वर्ष के लगभग है। स्वामी द्यानन्द सरस्वती ने परिक्षित का राज्य-काल ६० वर्ष लिखा है। यह वस्तुत परिक्षित का जीवन-काल था। अनः हम कह सकते हैं कि इन वंशावलियों में प्रारम्भ के कई राजाओं का राज्य-काल न देकर उन का जीवन-काल दिया है। संस्कृत राजाविल के अनुसार महाराज क्षेमक नक कलि के १८१२ वर्ष बीते थे।

नीचे हम इन भिन्न भिन्न प्रन्थों के अनुसार पौरव-वंशीय राजाओं के नाम लिखते हैं-

|                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                | ••       |
|---------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------|
| पुराण                     | खुलास०                                  | सत्यार्थप्रकाश | टाड      |
| १. युधिष्ठिर              | युधिष्ठिर                               | युधिष्ठिर      | • •      |
| २. परिक्षित्              | परिक्षित्                               | परिक्षित्      | परिखित   |
| ३. जनमेजय                 | जनमेजय                                  | जनमेजय         | जनमेजय   |
| <b>४. शतानीक</b>          | *** ***                                 | ••• •          | ••••     |
| ५. सहस्रानीक <sup>१</sup> | *** ***                                 | ••••••         |          |
| ६ अश्वमेधदत्त             | अस्मुन्द                                | अश्वमेध        | अस्मुन्द |
| ७ अधिसीमकृष्ण             | अधन                                     | द्वितीय राम    | अधुन     |
| ८ निचक्षु                 | महाजसी                                  | छत्रमल         | महजुन    |
| ९ उच्च                    | ••••                                    | ••••           | ••• •••  |
| १० चित्ररथ                | जसरथ                                    | चित्ररथ        | जेसरित   |
| ११. शुचिद्रथ              | द्श्तवान                                | दुष्टशैल्य     | देहतवन   |
| १२. वृष्णिमान्            | उत्रसेन                                 | उग्रसेन        | उग्रसेन  |
| १३. सुवेण                 | सुरसेन                                  | श्रूरसेन       | ******   |
| १४. सुनीथ                 | सुसतसेन                                 | भुवनपति        | सुतुशम   |
| १५. रुच                   | रस्मी                                   | रणजीत          | रेश्मराज |
| १६. नृचक्षु               | <b>ਭੂ</b> ਚਲੁਲ                          | ऋक्षक          | वचिल     |
| १७. सुखिवल                | सोनपाल                                  | सुखदेव         | सुत्पाल  |
|                           |                                         |                |          |

<sup>9.</sup> पार्जिटर के पाठ में यह नाम नहीं है। भागवतपुराण, हमारे बनारस के पत्र और कथासिरत्सागर में यह नाम मिलता है।

| १८ परिप्लव     | नरहरदेव            | नरहरिदेव                    | नरहरदेव             |
|----------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|
| ••             | सुजृत <sup>१</sup> | सुचिरथ <sup>9</sup>         | जेसरित <sup>9</sup> |
|                | भूपं               | ग्रूरसेन दूसरा <sup>9</sup> | भूपद <sup>9</sup>   |
| १९ सुनय        | सूवन               | पर्वतसेन रे                 | शेववंश              |
| २०. मेघावी     | मेघावी             | मेधावी 🕝                    | मेदावी              |
| २१ नृपञ्जय     | स्रवनचित्र         | सोनचीर र्                   | श्रवण               |
| રર. દુર્વ      | भीकम               | भीमदेव                      | कीकन                |
| २३. तिग्मात्मा | *** *** ***        | नृहरिदेव                    | ******              |
| २४. वृहद्रथ    | पधारत              | पूर्णमल                     | पुद्धरुत 🐪          |
| २५. वसुदान     | , वसदान            | करदवीं "                    | दस्सुनुम            |
| २६ शतानीक      | . •••              | <sup>°</sup> अलंमिक′        | , ,                 |
| २७ उद्यन       | ऊनी                | उद्यपाल                     | अदेलिक              |
| २८ वहीनर       | एनीपर=नरवान ?      | दुवनमल                      | हुन्तवर्णु          |
| २९ दण्डपाणि    | दण्डपाल            | द्मात                       | दुन्दपाल            |
| • • • • • •    | दरसाल              | •••                         | दुन्सल              |
| ३० निरमित्र    | शस्वाक             | भीमपाल                      | शेनमल               |
| ३१ क्षेमक      | खेम                | क्षेमक                      | खेमराज              |
|                | <b>4.</b>          |                             |                     |

इन नामों की तुलना—इन नामों की तुलना से सुजानराय और टाड का एक ही मूल ज्ञात होता है। सत्यार्थप्रकाश का इन से थोड़ा सा भेद है। परन्तु अन्त में उन दोनों और सत्यार्थप्रकाश का भी एक ही मूल हो जाता है। यह बात संख्या १८ से आगे के प्रक्षिप्तनामों के देखने से विदित हो जायगी। ध्यान रखना चाहिए कि सुजानराय आदि के अधिकांश नाम पुराणस्य नामों के अपभ्रंश हैं। इस प्रकार इन सव वंशावलियों का मूल पुराण-पाठ हैं।

तीन सौ वर्ष का पहला युग—युधिष्ठिर से लेकर अधिसीमकृष्ण तक के इतिहास को हम ने एक युग में रखा है। अधिसीमकृष्ण के काल में ऋषि लोग नैमिष में एक दीर्घ सत्र कर रहे थे। तब मूल पुराण-संहिताएं वनीं और अन्य अनेक प्रन्थ रचे गए। तभी आर्ष-काल का अन्त हुआ। पुराणों में मागध-राजाओं का राज्य-काल लिखा है। अधिसीमकृष्ण के समय में मगध पर सेनाजित् राज्य कर रहा था। भारत-युद्ध से उस तक का काल जब दीर्घसत्र हो रहा था, निम्नलिखित कम से है—

सोमाधि ५८ वर्ष श्रुतश्रवा ६४ " अयुतायु २६ ,, निरमित्र ४• ,, सुक्षत्र '५६ ,, बृहत्कर्मा २३ ,, सेनाजित् २३ ,, नैमिप के दीर्घसत्र तक २९० वर्ष<sup>9</sup>

मत्स्य के पाठ से हम जानते हैं कि सेनाजित ने कुछ ५० वर्ष राज्य किया। अर्थात पुराण-श्रवण के २७ वर्ष पश्चात तक सेनाजित राज्य करता रहा। प्रतीत होता है आर्य-काछ धीरे धीरे छप्त हो रहा था। मन्त्र-द्रण ऋषि भारतयुद्ध तक समाप्त हो गए थे, पर वैदिक-ग्रन्थों का संकलन करने वाले ऋषि थोड़े वहुत चले आ रहे थे। उनका भी इस दीर्ध-सन्त के पश्चात अन्त होता गया। इस विचार से हम ने इस युग को आर्य-काल का अन्त लिखा है।

१. यह गणना पार्जिटर के पाठों के अनुसार है। अधिक सामग्री मिलने पर इस में थोडा सा अन्तर हो सकता है।

# उनतीसवां अध्याय

### सम्राट् युधिष्ठिर = अजातशत्र राज्य-समय ३६ वर्ष

युधिष्ठर-अभिषेक—अर्जुन, भीम और युयुधान-सात्यिक के बाहुबल से तथा श्रीकृष्ण की अपार नीति और दूरदर्शिता के कारण पाण्डव-युधिष्ठिर भारतयुद्ध में विजयी हुआ। विजय के पश्चात् युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर अभिषिक्त हुआ। उस का मन उदास था। इतने भारी जन-संहार का प्रभाव हुए विना न रहा। व्यास आदि विद्वानों ने अश्वमेध की अनुमति दी।

परिक्षित्-जन्म-युद्ध के कुछ काल पश्चात् परिक्षित् का जन्म हुआ।

श्रथमेष—यह अश्वमेघ युद्ध के लगभग दो वर्ष पश्चात चैत्र में हुआ। यिश्वय अश्व की रक्षा का भार अर्जुन पर था। अर्जुन के साथ याज्ञवल्क्य का एक शिष्य भी था। इस अश्वमेष्र यज्ञ के समय युधिष्ठिर के समकालीन निम्नलिखित राजा थे।

१ त्रिगर्त सूर्यवर्मा ६ चेदी शरम

२. प्राग्ज्योतिष वज्रदत्त ७ दशार्ण चित्राङ्गद

३. सैन्धव सुरथ ८. निषाद ऐकलब्य-पुत्र

४ मणलूर पाण्डव वभुवाहन ९ द्वारका उग्रसेन

५. मगंध, राजगृह मेघसन्धि १० गान्धार शकुनि-पुत्र

इन में से मागव मेवसन्धि पुराणों का सोमाधि प्रतीत होता है। त्रिगर्तों का सूर्यवर्मा अर्जुन से मारा गया। संभवतः धृतवर्मा तब त्रिगर्त-राज बना।<sup>3</sup>

राज्य प्रवन्थ — युधिष्ठिर के १८ मुख्याध्यक्ष थे। व कर्मस्थानी भी कहाते थे। १ इन का थोड़ा सा उल्लेख महाभारत में है। ५ महाबुद्धि विदुर युधिष्ठिर का प्रधान मन्त्री और षाड्गुण्य का चिन्तक था।

धृतराष्ट्र-प्रस्थान—युधिष्ठिर को राज्य करते करते १५ वर्ष हो गए थे । धृतराष्ट्र का मन बहुधा उद्विग्न हो जाता था। अन्त को इसी पन्द्रहवें वर्ष के अन्त में धृतराष्ट्र ने वानप्रस्थ होने का दृढ़ संकल्प कर लिया।

१. आश्वमेधिकपर्व प्रशादशादशादशा

२ आश्वमेधिकपूर्व ७३।१७॥<sup>-</sup>

३. आश्वमेधिकपर्व ७४।१७-२६॥

४ राजतरगिणी १।१२०॥

५. शान्तिपर्वे अध्याय ४०।

६ आश्रमवासिकपर्व ३।१३-४०॥

अर्थशास्त्रवित् वहवृच शाम्वव्य कुरुजाङ्गल राज्य में धृतराष्ट्र और गान्धारी के प्रस्थान की घोषणा कर दी गई। तब प्रीतमना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेद्ध्य और श्रृद्ध राजधानी में एकत्र हुए। उन सब का आगमन सुन कर धृतराष्ट्र अपने प्रासाद से बाहर आया। सब प्रजा-वर्ग के सामने धृतराष्ट्र ने एक अत्यन्त करुणाजनक और गम्भीर वक्तृता दी। संसार भर के इतिहास में ऐसी वक्तृताएं आर्य राजाओ, ने ही कभी की हैं। वर्तमान ससार उस भाव को स्मझने में भी कुछ देर लगाएगा।

अव प्रजा-गण ने उत्तर देना था। उत्तर का भार अर्थशास्त्र विशारद वहबुच शाम्वव्य पर डाला गया। उस ने यथार्थ रूप से अपने कर्तव्य का पालन किया। यह शाम्वव्य वहबुच चरण के श्रीत और गृह्य का कर्ता था। उ

शेप इक्कीस वर्ष—इस के पश्चात इक्कीस वर्ष तक युधिष्ठिर ने धर्मपूर्वक प्रजा-पालन किया। तब कृष्ण का देहावसान और यादवों का नाश सुन कर युधिष्ठिर ने भी महाप्रस्थान का विचार दढ़ कर लिया। तब निम्नलिखित राजकुमार भिन्न भिन्न जनपदों के राजा बनाए गए।

१ हार्दिक्य = कृतवर्मा का पुत्र मृत्तिकावत में
२. अश्वपति खाण्डवारण्य में
३ कृष्ण-पौत्र वज्र इन्द्रप्रस्थ में
४. परिक्षित् - हस्तिनापुर में

कृष्ण-पौत्र वज्र—विष्वक्सेन-कृष्ण और सत्यभामा के नौ पुत्र और चार कन्याएं थी। हन में से एक पुत्र अश्व था। इस अश्व का युधिष्ठिर-कन्या स्रुतनु से विवाह हुआ। प्रअश्व और सुतनु का पुत्र वज्र था। इन का और वंशकर पाण्डव अर्जुन का वंशन कुश्च नीचे लिखा जाता है—

'१. कृष्ण' अर्जुन
२ अश्वं अभिमन्यु
३ वज्र परिक्षित्
४ प्रतिबोह्ये जनमेजय

् ५ सुचारु

### २. परिक्षित् द्वितीय---राज्य २४ वर्षे

बात्य काल—भारत-युद्ध के कुछ मास पश्चात् परिक्षित् का जन्म हुआ । क्रपाचार्य अभी जीवित थे। उन्हीं से परिक्षित् ने धनुर्विद्या सीखी। ह

१ आश्रमवासिकपर्व ९।१४-१०|१९॥ २

आश्रमवासिकपर्व ११ । १०–१२॥

३ देखो, हमारा वैदिक वाड्मय का इतिहास, प्रथम भाग, पृ० ११५।

४. वायु ९६।२३८-२४०॥

५ वायु ९६।२५०, २५१॥

६ आदिपर्व ४५।११॥

विवाह—परिक्षित का विवाह माद्रवती नामं की किसी राजकुमारी से हुआ। परिक्षित् और माद्रवती का पुत्र जनमेजय तृतीय था । इस के अतिरिक्त उस के तीन और पुत्र थे।

राज्य-काल-महाभारत में एक स्थान पर परिक्षित् को ६० वर्ष तक प्रजापालन करने वाला लिखा है। इस से कुछ श्लोक आगे लिखा है कि मृत्यु-समय परिक्षित की आय ६० वर्ष की थी, अरे वह जरान्वित था। यहां जरान्वित पाठ खटकता है। उन दिनो ६० वर्ष में छोग वृद्ध नहीं होते थे। इस से पहले लिखा है कि वाल-जनमेजय ही राजा बना था। इस से ज्ञात होता है कि मृत्यु-समय परिक्षित् ६० वर्ष से अधिक का नही होगा।

विष्णु-पुराण-निर्माण-विष्णु-पुराण नाम के कभी कई ग्रन्थ थे। वर्तमान विष्णु-पुराण में लिखा है कि एक विष्णु-पुराण परिक्षित के काल में वना था।<sup>६</sup>

मृत्यु-परिक्षित् को मृगया का स्वभाव हो गया । उस के राज्य का भार मन्त्रियो पर रहता था । १ २४ वर्ष राज्य पालन करके अर्थात् ६० वर्ष की आयु में परिक्षित् परलोक सिधारा।

### ३. जनमेजय तृतीय=अमित्रघात

राज्यामिषेक-परिक्षित् की मृत्यु के समय जनमेजय लगभग १५ या १६ वर्ष का होगा। महामुनि व्यास छिखता है कि उस समय वह वाल या शिशु था। इस छोटी आयु में ही उस का अभिषेक हुआ।

विवाह—मन्त्रि-मण्डल की सम्मति से जनमेजय का विवाह वपुष्टमा से हुआ। वह काशिराज सुवर्णवर्मा की कन्या थी। उस समय जनमेजय की आयु वीस से पचीस वर्ष के मध्य में होगी। प्रतीत होता है जनमेजय की एक ही पत्नी थी।

कुरुक्षेत्र का दीर्घ-सत्र—जनमेजय के तीन भाई थे। १० नाम थे उन के श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। १० 'उन के साथ जनमेजय ने कुरुक्षेत्र में दीई-सत्र किया।

ं हस्तिनापुर को प्रत्यागमन—दीर्घ-सत्र की समाप्ति पर महाराज हस्तिनापुर को छौटा। १११

- १ अ।दिपवं २।१॥
- २. आदिपर्व ६०।९३॥
- ३ आदिपर्व ४५।१५॥

- ४ आदिपर्वे ४५।२३॥
- ५ आदिपर्व ४५।१६॥
- ६. योऽय साम्प्रतमवनीपति परिक्षित् । विष्णु ४।२१|२॥
- ७. आदिपर्व ४५।२०॥
- =. नृप शिशु तस्य सुत प्रचित्ररे समेत्य सर्वे पुरवासिनो जना ।
  - नृप यमाहुस्तम् अमित्रघातिनं कुरुप्रवीर जनमेजय जना ॥६॥
  - स वाल एवार्यमितिर्रृपोत्तमः ' ' ॥ ।।। आदिपर्व, अध्याय ४०।
  - वाल एवाभिजातोऽसि सर्वभूतानुपालक ॥१६॥ आदिपर्व, अध्याय ४५।
- १. आदिपर्व ४०।८॥
- १०. आदिपर्व ३।१॥ ११ आदिपर्व २।१०॥

पुरोहित—महाराज के राज्य में एक ऋषि श्रुतश्रवा नाम का रहता था। जनमेजय ने उस के पुत्र सोमश्रवा को अपना पुरोहित वनाया।

तक्षशिला-आक्रमण—अपने भाइयों को सोमश्रवा का आज्ञाकारी रहने का आदेश कर के जनमेजय ने तक्षशिला पर आक्रमण के लिए प्रस्थान किया। तक्षशिला पहुँच कर उस ने अपने शत्रुओं को पराजित किया और अभित्रघात पद् पाया। तक्षशिला का प्रदेश कौरव-राज्य में सम्मिलित हुआ।

तक्षक-नाग को गारने की प्रेरणा—जिस समय महाराज तक्षशिला को गया, उस समय की एक वार्ता है। धौम्य आयोद नामक ऋषि के तीन शिष्य थे। नाम थे उन के उपमन्य, आकृष और वेद । दीर्घ-काल तक गुरुगृह-वास कर के वेद गृहस्थ हुआ। अब वेद उपाध्याय-कार्य करने लगा। उस के तीन शिष्य हुए। अन में से एक उत्तङ्क था। इस वेद ब्राह्मण को महाराज जनमेजय और राजा पौष्य ने अपना उपाध्याय वरा। जब उत्तङ्क विद्या पढ़ चुका, तो गुरुमार्या ने पौष्य की स्त्री के कुण्डल लाने के लिए उसे कहा। रानी ने कहा कि नागराज तक्षक भी इन्हें चाहता है। जब उत्तङ्क कुण्डल ला रहा था तो तक्षक ने कुण्डल लेने का यत्न किया। परन्तु कुण्डल लेकर उत्तङ्क गुरुकुल में आ ही पहुँचा।

उत्तद्भ हस्तिनापुर आया—तक्षक के इस कर्म से उत्तद्भ क्रुद्ध हुआ। गुरुभार्या को कुण्डल देकर गुरु वेद की अनुमित से उत्तंक हस्तिनापुर आया। जनमेजय तक्षशिला को विजय कर के वहां से लौट आया था। सम्भव है उसे लौटे कई वर्ष हो गए हों।

उत्तंक ने मन्त्रि-मण्डल के सामने राजा को कहा—"आप तक्षक-नाग को दण्ड दें, उस ने आप के पिता को मारा था। वह मेरा भी अप्रिय करना चाहता था। आप उस के वध के लिए सर्प-सत्र करें। १०

तक्षशिला में सर्प-सत्र—महाराज ने उत्तंक की वात मान ली । तक्षशिला में सर्प-सत्र कें करने का निश्चय हुआ। तक्षशिला इस कार्ब के लिए उपयुक्त स्थान था। १९१ सर्प-सत्र में नाना जनपदों के राजा आए थे। १२ वे नागों के विरुद्ध किएं गए युद्धों में जनमेजय के सहायक हुए होंगे। इस सर्प-सत्र के समय महाभारत की कथा सर्व-प्रथम सुनाई गई। भारत सुनाने की आज्ञा व्यास ने की और वैशम्पायन ने कथा सुनाई। १९३

सर्प-सत्र का अन्त-आस्तीक ने यह नाग-यज्ञ समाप्त कराया। १४ नाग-छोग इस संहार से भयभीत हो रहे थे। आस्तीक की माता नाग-कन्या थी। इस कारण आस्तीक ने अपने मातृ-

| १. आदिपर्वे ३ ११-१६॥       |                                    |                         |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| ?. आदिपर्व ३।१९॥           | ३ आदिपंद श्वा                      | ४ आदिपर्व शद            |
| •                          | •                                  | ७. आदिपर्व ३।११६॥       |
| ५. आदिपर्व ३।८५॥           | ६. आदिपर्व २।१००॥                  |                         |
| न आदिपर्वे ३ <b>।</b> १७७॥ | <ol> <li>आदिपर्व ३।१७६॥</li> </ol> | १० आदिपर्व ३।१८६–१६५॥   |
| ११ स्वर्गारोहणपर्व ५ ३३॥   | १२. आदिपर्व ५४।६॥                  | १३ आदिपर्वे, अध्याय ५४। |
| १४. आदिपर्व, अध्याय ४९ ।   |                                    |                         |

कुछ का कल्याण किया। नागराज वासुकि का कुछ ही उस का मातृकुछ था। वहां से राजा हेस्तिनापुर को आ गआ।

सर्प-सत्र का काल—यह यहा जनमेजय के विवाह के लगभग १६,१७ वर्ष पश्चात् हुआ होगा। आदिपर्व ४०।१ अन्तर्गत—एतिसम्नेव काले—का यही अर्थ है कि आस्तीक-पिता जरत्कारु ने जनमेजय के विवाह के पश्चात् विवाह किया। सर्प-सत्र के समय आस्तीक वाल था। उस की आयु तब १५,१६ वर्ष की होगी।

सर्प-सत्र के ऋत्विज और सदस्य—उस यज्ञ में होता का काम चण्डभागेव ने किया। वह वेद जानने वालों में श्रेष्ठ था। सामग उद्गाता वृद्व जैमिनि था। अध्वर्यु बोधि-पिङ्गल था। शार्द्गरव ब्रह्मा था। व्यास भी अपने पुत्र शुक के साथ वहीं विराजमान था।

चण्ड-भार्गव और अविमारक—-जिस चण्ड-भार्गव ने जनमेजय के सर्प-सत्र में होता का काम किया, वही चण्ड-भार्गव अविमारक-नाटक में सौवीर-राज को शाप देने वाला प्रतीत होता है। इस वात का संकेत हम पृ० १५४ पर कर चुके हैं।

शौनक का बारह वर्ष का सत्र—सर्प-पत्र के समय नैमिषारण्य में भागवकुल का शौनक एक दीर्घ-सत्र कर रहा था। यह वारह वर्ष का सत्र था। लोमहर्षण का पुत्र उग्रश्रवा सूत सर्प-सत्र के समाप्त होने के पश्चात् इस यज्ञ में आया। वह कुलपित शौनक और दूसरे ऋषियों से मिला। यहां पर उस ने महाभारत-कथा सुनाई।

दो अश्वमेध-यझ—पुराणों में लिखा है कि महाराज जनमेजय ने दो अश्वमेध यज्ञ किए। महाभारत और हरिवंश में एक अश्वमेध का कथन है। प्रतीत होता है महाभारत और हरिवंश वनने के पश्चात् दूसरा अश्वमेध हुआ। परन्तु हरिवंश में दूसरे अश्वमेध की कथा का आभास मिलना है।

त्रिखर्वी जनमेजय — वायु-पुराण में लिखा है कि जनमेजय त्रिखर्वी था । ए एक खर्व अरुमकमुख्यों का, एक खर्व अङ्ग-निवासियों का और एक खर्व मध्य देश वालों का था। क्या इस का यह अभिप्राय है कि जनमेजय की वार्षिक आय तीन खर्व थी?

युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ में भी एक त्रिखर्व-राजा उपस्थित था। सभापर्व के एक दुसरे स्थान से निश्चित होता है त्रिखर्व एक मान है। यह त्रिखर्व शब्द वहां बिछ का विशेषण है। वेद की एक त्रिखर्व शाखा ताण्ड्य-ब्राह्मण में वर्णित है। १०

सन्तान—महाभारत के अनुसार जनमेजय के दो पुत्र थे, शतानीक और शङ्कु अथवा शङ्कुकर्ण। १११ हरिवश में जनमेजय के पुत्रों के नाम चन्द्रापीड नृपति और सूर्यापीड-मोक्षवित्र

१. हरिवश, भविष्यपर्व ५।९॥

२ आदिपर्व ४४।४६॥

३ आदिपर्व ४८।५-७॥

४ आदिपर्व १|१॥४|१॥

५ आदिपर्व १।२॥

६. द्विरश्वमेघमाहत्य--वायु ९९।२५४॥ मत्स्य ५०।६३॥

७ ९९।२५५॥

८. सभापर्व ७८।७॥

६ सभापर्व ७६।३४॥

१० ताण्ड्य २।८।३॥

११ आदिपर्व ६०।६४॥

लिखे हैं। अरे यदि कथासिरत्सागर की एक कथा में अणुमात्र भी सत्य है तो जनमेजय की परपुष्टा नाम की एक कन्या भी थी। उस का विवाह मद्रान्तर्गत शाकल-राजधानी में रहने वाले सूर्य-प्रभ से हुआ था।

ब्राह्मणों से कलह—प्रतीत होता है कृष्ण-यजुर्वेदीय ब्राह्मणों से राजा की कलह हो गई। जनमेजय ने पहली वार वाजसनेय ब्राह्मणों को अपना पुरोहित बनाया। इस पर कृष्ण-यजुर्वेदीय वैशंपायन से उस का बैमनस्य हो गया। कौटल्य ने भी इस घटना का संकेत किया है। 3

मृत्यु—वायुपुराण के अनुसार इस कल इके फल स्वरूप राजा क्षय को प्राप्त हुआ। प्रमास्य में लिखा है कि राजा वन को चला गया। प्रतीत होता है ये डोनों ही वर्णन ठीक हैं। यज्ञ के पश्चात् खिन्न मना राजा वन को गया और वहां पञ्चत्व को प्राप्त हुआ। गार्गी-संहिता में भी हरिवंश-प्रदर्शित घटना का और राजा के खिन्न होकर मरने का उल्लेख है। हरिवंश भविष्यपर्व पष्ठ अध्याय के अनुसार वह सुख-पूर्वक प्रजा का पालन करता रहा। इस से भी जात होता है कि हरिवंश में एक अश्वमेध का मूल में उल्लेख था। दूसरे अश्वमेध की घटनाओं का आभास पीछे से मिला है।

जनमेजय के तामपत्र—मैसूर रियासत में से महाराज जनमेजय के तीन ताम्रपत्र मिले थे। उनकी भाषा संस्कृत और लिपि नागरी है। बी० लीबिस राईस के अनुसार ये ताम्रपत्र ग्यारहवी शताब्दी ईसा के हैं। ताम्रपत्रों में लिखा है कि ये पत्र पाण्डव-कुल और सोमवंशीय महाराज परिक्षित्-पुत्र जनमेजय के हैं। एक ताम्रपत्र ८९ युधिष्ठिर शक का है। इन ताम्रपत्रों के सम्बन्ध में देग तक विवाद होता रहा। कई लेखको का मत है कि ये ताम्रपत्र कि लिपत हैं।

ये पत्र मूल ताम्रपत्रों की प्रतिलिपि है—यह हम भी नही मानते कि ये ताम्रपत्र महाराज जनमे-जय के उत्कीर्ण कराए हुए हैं, परन्तु यह संभव है कि ये पत्र मूल ताम्रपत्रों की प्रतिलिपि हों ?

१ मिनिष्यपर्वे १।३॥ २ ८।१॥ पृ० २०४,२०६॥

३. अर्थशास्त्र, अदि से अध्याय ६। ४ वायु ६६।२५५॥ ५ मत्स्य ५०।६४॥

६० क्षरविप्रकृतामर्षे कालस्य वशमागताः ।७। गागींसहिता, विहार उडीसा रीसर्चे जर्नल, सन् १६२८, पृ०४००।

७. Mysore, A Gazeteer compiled for Government, By B Lewis Rice, Vol 1. 'सन् १८६७ | देखो पृ० २८५, २८६।

म केम्ब्रिज हि<sup>स्</sup>ट्री आफ इण्डिया, भाग प्रथम, पृ० ६७ पर एक पुरातन ईरानी लेख का वर्णन है। यूनानी भाषा में उस की एक उत्तरकालीन प्रतिलिपिमात्र अब मिलती है। उस लेख की सत्यता में अध्यापक इ. जे. रपसन को कोई सन्देह नहीं हुआ। फिर भारतीय इतिहास में ठीक वैसी वातों के सम्बन्ध में सन्देह किए जाए, यह दुराब्रहमात्र है।

यदि ऐसी वात हो तो कहना पडेगा कि या तो दान-प्रतिप्रहीता जनमेजय के यज्ञों में गए होगे, अथवा यह दान उन्हें अश्मकों द्वारा पहुँचा होगा। अश्मको का जनमेजय के साथ सम्बन्ध था, यह पहले पृ० २२३ पर लिखा जा चुका है।

भायु—सत्यार्थप्रकाश की वंशावली के अनुसार जनमेजय की आयु ८४ वर्ष ७ मास और २३ दिन थी। हमारे वनारस वाले पत्रे के अनुसार वह ८४ वर्ष ३ मास और १३ दिन का था। सुजानराय ने ४४ वर्ष लिखे हैं। यह राज्यकाल हो सकता है।

#### ४. शतानीक प्रथम

राज्य-प्राप्ति——जनमेजय ने टेर् तक राज्य किया। उस का राज्यकाल ६५-७० वर्ष के मध्य में होगा। इस से ज्ञात होता है कि राज्याभिषेक के समय शतानीक वडी आयु का होगा। जनमेजय के तक्षशिला-वास और भारत-श्रवण के समय शतानीक ७,८ वर्ष का होगा। वह कहता है—"विता की गोर में वंट कर मने भारत सुना था।" अनुमान किया जा सकता है कि वह अभिषेक के समय लगलग ५५ वर्ष का होगा।

शिक्षा—विष्णुपुराण में लिखा है कि शतानीक ने कृपाचार्य से अस्त्रविद्या सीखी और याज्ञवल्भ्य से वेट पढ़ा। ये टोनों मुनि तव जीते होंगे। जनमेजय के प्रकरण में हम लिख चुके हैं कि जनमेजय ने कृण-यजुर्वेदीय ब्राह्मणों से कलह कर लिया। अत. शुक्र-यजुर्वेदीय याज्ञवल्भ्य का उस के पुत्र को पढ़ाना असंगत नहीं है। शतानीक ने शौनक से आत्मोपदेश लिया था। शौनक ने ही उसे ययातिचरित सुनाया था। यह चरित सुन कर शतानीक ने उसे विपुल धन दिया। शतानीक अत्यन्त पवित्र चरित्र का व्यक्ति था।

विवाह—महाभारत के अनुसार शतानीक का विवाह एक वैदेही सें हुआ। भास के स्वप्नवासवदत्ता नाटक में शतानीक द्वितीय की पत्नी को भी वैदेही लिखा है। यह वात कुछ खटकती है।

सत्यार्थप्रकाश आदि की सव वंशावलियों में शतानीक नाम नहीं है।

#### ५. सहस्रानीक

सहस्रानीक को थोड़े ही दिन राज्य करने का अवसर मिला होगा। इसलिए भागवत के अतिरिक्त दुसरे पुराणों में उस का नाम नहीं मिलता। कथासिरत्सागर में सहस्रानीक का नाम मिलता है।

### ६. अञ्चमेधदत्त

यह नाम वास्तविक नाम हो सकता है और नहीं भी। जनमेजय के प्रथम या द्वितीय अद्वमेध-यज्ञ के कुछ दिन पदचात् इस का जन्म हुआ होगा। इस कारण इस का नाम

१ भारत तु श्रुत विप्र तातस्याङ्कगतेन तु । भविष्यपुराण १।१।६७॥

२ विष्णु ४।२१।४॥

३ विष्णु ४|२१।४॥

४ मत्स्य २५।४,५॥

५. मत्स्य ४३११,२॥

६ आदिपर्व ६०।६५॥

या अपरनाम अश्वमेधदत्त हुआ। अश्वमेध का राज्य लम्बा हुआ होगा। सत्यार्थप्रकाश में इस के ८२ वर्ष ८ मास और २२ दिन लिखे हैं। सुजानराय ने ८८ वर्ष और २ मास लिखे हैं। इन दोनों का भेद मूल के २ और ८ के अंकों के उलटा पढ़े जाने के कारण हुआ है।

### ७. अधिसीमकृष्ण

अभिषेक—अश्वमेधदत्त ने लम्बा राज्य किया। उस के पश्चात् अधिसीमकृष्ण राजा हुआ। नैमिषारण्य वालों का दीर्घ-सत्र—इस के राज्य-काल में नैमिपारण्य-वासी ऋषियों ने एक दीर्घ-सत्र आरम्भ किया। यह यज्ञ कुरुक्षेत्र में हपद्वती के तट पर हुआ। उस यज्ञ में राजा भी सम्मिलित थे। अनेक ब्रह्मवादी भी वहां थे। इस के पश्चात् शनैः शनैः ऋषियों का अभाव हो गया।

गृहपित शौनक—इस यहा में गृहपित शौनक उपस्थित था। वह सर्वशास्त्र विशारद था। कह-प्रातिशाख्य-निर्माण—गृहपित शौनक एक दीर्घ-जीवी ऋषि था। वह शतानीक का गुरु था। जनमेजय-काल में भी वह जीवित था। इस सत्र के समय उस की आयु लगभग २०० वर्ष होगी। बहुत संभव है उस सर्वशास्त्र-विशारद शौनक ने इसी काल में ऋक्प्राति-शाख्य का उपदेश किया हो। विष्णुमित्र अपनी वृत्ति में परम्परागत एक पुरातन श्लोक उद्धृत करता है—

शौनको गृहपतिवें नैमिषीयैस्तु दीक्षिते: । दीक्षासु चोदितः प्राह सत्रे तु द्वादशाहिके ॥

अर्थात् ऋक् पार्पद का यही शास्त्रावतार है। प उन्हीं दिनो इस गृहपित शौनक ने बृहद्देवता आदि ग्रन्थ छिखे और छिखवाए होगे। यास्क भी तव अपना निरुक्त रच चुका था। शौनक अपने प्रातिशाख्य में उस का स्मरण करता है। है

पुराण-सक्लन—अधिसीमकृष्ण के राज्य में पुराण-संकलन हुआ। वृद्ध सूत लोमहर्षण कुरुक्षेत्र में पहुँचा। तव उसने ऋषियों को वंश सुनाए। वे वंश पीछे पुराणरूप में संकलित हुए। दीर्घ-सत्र के पांचवें वर्ष में मत्स्य सुनाया जा रहा था।

कृष्ण द्वेपायन न्यास तब यह नश्वर शरीर त्याग चुका था। इस दीर्घसत्र के समय भगवान् न्यास इस लोक में नहीं था। ऋषि सूत को कहते हैं कि "हे सूत आप ने न्यास को प्रत्यक्ष देखा है।" इस से ज्ञात होता है कि उन से पहले ही न्यास जी देह त्याग चुके थे। प्रतीत होता है जनमेजय के काल की समाप्ति पर न्यास जी ने देह त्यागी होगी।

चरित्र—अधिसीमकृष्ण महायशा, विकान्त, अनुपम शरीर वाला और धर्म-पूर्वक प्रजापालक था।<sup>२</sup>

१. वायु १।१३-१५॥

२ ब्रह्माण्ड १।१।२०॥

३. वायु १।२७||

४ वायु १।२३॥

५. विष्णुमित्र की वृत्ति, ऋग्वेद प्रातिशाख्य, डा॰ मंगलदेव वा सस्करण, पृ० २।

६. ऋक्प्रा० १७।४२॥

७. मत्स्य ५०|६६,६७॥

८. वायु ४।१॥ ब्रह्माण्ड १|२|३३||

९. मत्स्य ५०।६६॥ वायु १।१२॥

# तीसवां अध्याय

### इक्ष्वाकु-वंश

### चौवीस इक्ष्वाकु-राजा

- १ वृहत्अत्र = वृहत्क्षय कोसल-राज वृहद्वल भारत-युद्ध में मारा गया ! उस का एक पुंत्र सुक्षत्र भी भारत-युद्ध में लड़ा था । भारत-युद्ध के पश्चात् वृहत्क्षत्र या वृहत्क्षय अयोध्या के राजिसहासन पर वैठा । पार्जिटर के एकत्र किए पाठान्तरों में विष्णु का एक पाठ वृहत्क्षेत्र है । उस से हम ने वृहत्क्षत्र पाठ का अनुमान किया है । सुक्षत्र नाम भी इस पाठ का संकेत करता है ।
  - २ उरुक्षय-उरुक्षय बृहत्क्षय का पुत्र था।
  - ३. वत्सन्यूह—उरुक्षय-पुत्र चत्सन्यूह था।
  - थ. प्रतिब्योम—चत्सव्यूह के पश्चात् प्रतिब्योम राजा हुआ।
  - ५ दिवाकर--प्रतिब्योम का पुत्र दिवाकर था।

अयोभ्या-राजधानी---दिवाकर के विषय में पुराणों में लिखा है कि वह मध्यदेशान्तर्गत अयोध्या नगरी में रहता था।<sup>3</sup>

श्रावस्ती और अयोभ्या की समस्या—गोतम-घुद्ध का समकार्लीन इक्ष्वाकु राजा प्रसेनजित् था। वौद्ध-ग्रन्थों में और कथासरित्सागर में उसे श्रावस्ती-राजधानी में रहने वोला लिखा है। प्रसेनजित् दिवाकर के कुल में था। दिवाकर के कुल वालों ने कव अपनी राजधानी वद्ली, यह जानने योग्य है।

अधिमीमकृण और दिवाकर—दिवाकर अधिसीमकृष्ण का समकालीन था । दिवाकर के काल में शौनक आदि का द्वितीय दीर्घ-सत्र हो रहा था । भारत-युद्ध के पश्चान् दिवाकर पांचवां राजा लिखा गया है। हमारा अनुमान है इस वर्णन की एक पंक्ति संभवतः नष्ट हो चुकी है। टी० एस० नारायण शास्त्री भी लिखता है कि वृहद्दल से दिवाकर आठवां राजा था। इस से ज्ञात होता है कि उन के मत्स्य अथवा कलियुगराजवृत्तान्त में ऐसा कथन होगा।

### मगध का बृहद्रथ-वंश

### १. सोमाधि - ५८ वर्ष

सहदेव-वशज सोमाधि—जरासन्ध का पुत्र सहदेव भारत-युद्ध में मारा गया। वह गिरिव्रज का राजा था। सहदेव के पश्चात् सोमाधि अथवा सोमापि गिरिव्रज के राजसिंहासन पर

१ वायु ९९।३०३॥

२ द्रोणपर्व २४।५८॥

३ वायु ६६ र ८२॥

४ Age of Sankara The Kings of Magadha, पृ० १०।

५. अवन्तिसुन्दरीकथासार के तृतीय परिच्छेद में इलोक २४ से २७ तक सोमापि से रिपुझय तक का वश लिया है।

अभिविक्त हुआ। मत्स्य में सोमाधि को सहदेव का दायाद लिखा है। वायु में उसे सहदेव का पुत्र लिखा है। वायु के कुछ हस्तलेखों में उसे राजिष लिखा है।

प्रधान राजाओं का उहेख—वायु में स्पष्ट लिखा है कि इस वंश के राजा प्राधान्य-रूप से लिखे गए हैं। अतस्य में यह पंक्ति ट्रूट गई है। इस का यह अर्थ प्रतीत होता है कि बहुत थोड़ा काल अर्थात् कुछ मास आदि राज्य करने वाले राजा नहीं लिखे गए।

- २ श्रुतंश्रवा—सोमाधि का पुत्र श्रुतश्रवा था। उसका राज्यकाल ६४ वर्ष था।
- ३. अयुतायु—इसके नाम का एक पाठान्तर अप्रतीपी भी है । इसने २६ या कदाचित् ३६ वर्ष राज्य किया । यह नाम अवन्तिसुन्दरी कथासार में नही है।
  - ४ निरमित्र—इसने ४० वर्ष मगधो का पालन किया।
  - ५ सुक्षत्र—इसका राज्य ५६ या ४८ वर्ष तक रहा। इसके नाम के अनेक पाठान्तर हैं।
  - ६. वृहत्कर्मा-इसने केवल २३ वर्ष राज्य किया।
- ७. सेनाजित्—नैमिप-ऋषियों के कुरुक्षेत्र वाले दीर्घसत्र के समय जव पुराण सुने जा रहे थे, इसे राज्य करते २३ वर्ष हो चुके थे। ४

इस प्रकार भारतीय इतिहास का यह अन्तिम आर्थ-काल समाप्ति पर आया। भारत-युद्ध से इस समय तक कम से कम २९० वर्ष अवश्य व्यतीत हो चुके थे।

पौरव अधिसीमकृष्ण, कौसल्य दिवाकर और मागध सेनाजित समकालीन थे।

मत्स्य के अनुसार सेनाजित ने इसके पश्चात भी २७ वर्ष तक राज्य किया। उसका शासन काल ५० वर्ष था। प

## इकतीसवां अध्याय

### द्वितीय दीर्घ-सत्र से गोतम बुद्ध तक समय लगभग ९५० वर्ष

### पौरव निचक्षु से उदयन पर्यन्त

- ८ निवक्ष-इस राजा के काल में हस्तिनापुर राजधानी गङ्गा से वहाई गई। तव निचक्षु ने कीशाम्बी को अपनी राजधानी वनाया। उसके महावल-पराक्रम आट पुत्र थे। भूरिया उष्ण उन सब में ज्येष्ठ था।
  - ९, भूरि = उष्ण—इसका नाममात्र अवशिष्ट है।
  - १०. चित्रस्थ—उष्ण के पश्चात् चित्रस्थ राजा हुआ।
  - ११ शुचिद्रय—चित्ररथ के पश्चात् शुचिद्रथ राजा वना।
  - १२ वृष्णिमान्—इस को सत्यार्थप्रकाशादि की वंशाविखयों में उन्रसेन लिखा है।
- १३ सुपेण—यह राजा महावीर्य और महायशा था ।२ यह वड़ा पवित्र था।३ इन विशेषणों से प्रतीत होता है कि दिसकी वड़ी ख्याति रही होगी।
  - १४ सुनीय-वायु में प्रायः सुतीर्थ पाठ है।
  - १५ हच-सुनीथ के पश्चात् रुच हुआ।
  - १६ तृवक्षु--मत्स्य में इसे सुमहायशा लिखा है। ४
  - 🕫 सुखिवल-मृचक्षु का दायाद सुखिवल था।
  - १८ परिप्रव—यह सुखिवल-पुत्र था।
  - १६ सुनय-सुनय परिप्लव का पुत्र था।
  - २० मेवावी-सुनय-दायाद मेधावी था।
  - २१ वृष्जय-इसके पाठान्तर पुरंजय और रिपुञ्जय है।
  - २२ दुर्वे—दुर्व, उर्व या मृदु नृपञ्जय का उत्तरवर्ती था।
  - २३ तिग्मात्मा-दुर्वात्मज तिग्मात्मा था।
  - २४ वृहद्रथ-निगम-पुत्र वृहद्रथ था।
- २५ वसुरान—वृहद्र्थं के पश्चात् वसुदान राजा वना । प्रतिक्षा यौगन्धरायण के अनुसार इसका नाम सहस्रानीक था।
- २६. शतानीक द्वितीय—वसुदान का पुत्र शतानीक द्वितीय था । यह शतानीक गौतम बुद्ध का समकालीन था।
  - १ गङ्गयापहृते तस्मिन्नगरे नागसाह्नये । त्यक्त्वा निचक्षुर्नगर कौशाम्ब्या स निवत्स्यति ॥ वायु ९९।२७१॥
  - २ वायु ९९।२७३॥
- ३ सत्स्य ५०,८१॥

### कोसल का इक्ष्वाकु-वंश

६ सहदेव—अयोध्या राजधानी में राज करने वाले दिवाकर के पश्चात महायशा सहदेव राजा हुआ। पुराणों के वर्णन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि दिवाकर अयोध्या-नगरी में रहता था। हम पहले पृ० १११, ११८ और १२३ पर लिख चुके हैं कि कोसल-राज्य राम के पश्चात न्यून से न्यून दो भागों में वंट गया था। एक भाग की राजधानी अयोध्या थी और दूसरे भाग की राजधानी थी श्रावस्ती।

कोसल-वजावली में भेद—पुराणों की वंशाविलयों में गौतम वुद्ध के काल में कोसल-राज प्रसेनजित था। वह था श्रावस्ती राजधानी में रहनेवाला। दिवाकर और प्रसेनजित के मध्य में लगभग ९५० वर्ष का अन्तर है। इस काल में कोसल में एक ही वंश रहा या दो, और अयोध्या से श्रावस्ती में राजधानी-परिवर्तन कैसे हुआ, यह हम नहीं जान सके। संभव है पुराणों की कोसल-वंशावली में भेद पड़ गया हो। उस भेद को गिटाने के लिए और कोसल-राजाओं की सख्या पूरी करने के लिए शाक्य, गुद्धोदन, सिद्धार्थ और राहुल नाम भी इस वंशावली में जोड़े गए हैं।

७ बृहदश्व

१०. सुप्रतीक

**द.** भानुरथ

११ मरुदेव

६. प्रतीताश्व

१२. सुनक्षत्र

कथासिरित्सागर का १२वां लम्बक शशाङ्कवती-लम्बक नाम से प्रसिद्ध है। उसमें अयोध्यापित अमरदत्त और उसके पुत्र मृगाङ्कदत्त की कथा का वर्णन है। शशावङ्कती उज्जयिनी के राजा कमेसेन की कन्या और सुषेण की भिगनी थी। क्या भिवष्य की खोज अमरदत्त का सम्बन्ध मरुदेव से वता संकेगी? यदि मरुदेव अमरदत्त हो तो सुनक्षत्र मृगांक अथवा चन्द्र हो सकता है।

१३ किनराश्व=परतप=पुष्कर—सुनक्षत्र के पश्चात् किन्नराश्व राजा था।

कौटल्य और परतप—अर्थशास्त्र में किंकि भारद्वाज का उल्लेख है। दीकाकार उसका सम्बन्ध कोसल परंतप से जोड़ते हैं—

कोसलेषु किल परतपस्य राजोऽनुजीवी कणिङ्को नामार्थशास्त्रविचक्षण आसीत्। १ यदि टीका का मत सत्य है तो कोसलराज परंतप यही किन्नराश्व होगा-।

१४ अन्तरिक्ष—इस को महान् अथवा महामना छिखा है।

१५. सुपेण=सुपर्ण-अन्तरिक्ष के पश्चात् सुपेण या सुपर्ण राजा हुआ।

ः १६ अमित्रजित्—इस स्थान पर पुराण-पाठ अधिक विगड़े हैं।

१७ वृहद्भ्राज=वृहद्राज

१६. कृतज्ञय

्र १८. धर्मी

२०. रणज्ञय

१ आदि से अभ्याय ९५।

- २१. सज्जय—यह राजा वीर था। वोद्ध ग्रन्थों का महाकोसल यही होगा। सञ्जय से अगले शाक्य, शुद्धोदन, सिद्धार्थ और राहुल इत्यादि चार नाम यहां प्रक्षिप्त ही है।
- २२. प्रसेनिजत्—सञ्जय-पुत्र ही प्रसेनिजित् प्रतीत होता है। यह भी संभव है कि संजय और प्रसेनिजित् के मध्य के कई नाम छप्त हो गए हो। प्रसेनिजित् भगवान् बुद्ध का समकालीन और उन से उपदेश ग्रहण करनेवाला था। विनयपिटक में प्रसेनिजित् के पिता का नाम ब्रह्मदत्त लिखा है।

### मागध बृहद्रथ वंश

- ८. श्रुतञ्जय—महावल, महावाहु, महावुद्धि-पराक्रम श्रुतञ्जय ४० वर्ष तक राज्य करता रहा।
  - ६ विभु-इस ने ३५ या २८ वर्ष राज्य किया।
  - -१० शुचि—५८ वर्ष तक राजा रहा।
  - ११. क्षेम—२८ वर्ष प्रजापालन करता रहा।
  - . १२. सुवत—वली सुव्रत का शासन-काल ६४ वर्ष था ।
  - १३. धर्मनेत्र≕सुनेत्र—इस का राज्य ३५ वर्ष रहा ।
  - १४. निर्वृति=शम—इस का राज्य-काल ५८ वर्ष था।
  - १५. त्रिनेत्र=मुश्रवा=मुश्रम=मुव्रत<sup>२</sup>—३८ वर्ष तक राज्य करता रहा ।
  - १६. दढसेन = महासेन = ग्रुमत्सेन इस का राज्य ५८ वर्ष रहा।
  - १७ महिनेत्र=सुमित-इस का शासन-काल ३३ वर्ष था।
- १८ सुचल=सुबल—यह राजा २२, ३२ या ४० वर्ष प्रजा-पालक रहा। इस का शासनः काल ३२ वर्ष अधिक ठीक प्रतीत होता है।
  - १६ सुनेत्र-सुनीथ<del>—इस का राज्य-काल ४० वर्ष था ।</del>
- २० सत्यिजित्—इस का राज्य-काल ८३ वर्ष लिखा है। किसी बड़े युद्ध में इस का पिता छोटी आयु में ही मर गया होगा। संभवतः उस का राज्य-काल लिखा नहीं गया। उस समय सत्यिजित् चार, पांच वर्ष का होगा। तब मिन्त्र-मण्डल ने उस का राज्य चलाया होगा। इस कारण सत्यिजित् का राज्य दीर्घ-काल तक रहा।
  - २१. वीरजित् = विश्वजित् इस का राज्य ३५ या २५ वर्ष तक रहा।
- २२. रिपुज्ञय≕अरिज्ञय—**इस का रा**ज्य<del>-का</del>ल ५० वर्ष था। यह रिपुञ्जय अपने सचिव पुल्लिक या सुनिक से मारा गया।

वाईस वाईद्रय राजा—सहदेव भारत युद्ध में मारा गया। उस के पुत्र सोमाधि से छेकर रिपुञ्जय तक सारे वाईस राजा हुए। सातवां राजा सेनजित् शौनक के द्वितीय दीर्घ-सत्र के समय जीवित था। वह पुराण-श्रवण के पश्चात् भी जीवित रहा। उस से गिनकर रिपुञ्जय तक कुल १६ राजा हुए। पुराण-श्रवण के पश्चात् से गिन कर इन १६ राजाओं का काल लगमग ७०० वर्ष का था। इस की गणना निम्नलिखित प्रकार से हो सकती है—

| ૭   | २७ | १५.         | <b>३</b> < |
|-----|----|-------------|------------|
| ۷.  | ४० | १६          | 4<         |
| ९   | ३५ | १७.         | 33         |
| १०. | 40 | १⊏          | ३२         |
| ११. | २८ | १९          | 80         |
| १२. | ६४ | ર્૦.        | ८३         |
| १३. | ३५ | २१.         | २५         |
| १४. | 95 | <b>૨</b> ૨. | 40         |
|     |    | योग         | ७०४ वर्ष   |

भारत-युद्ध से लेकर पुराण-श्रवण तक लगभग ३०० वर्ष वीते थे। अतः भारत-युद्ध से वृहद्रथ वंश के अन्त तक लगभग १००० वर्ष हुए। यह वात सव पुराणों में लिखी है।

एक ऐतिहासिक घटना—जिस समय वृहद्रथ वंश का अन्त हुआ, उस समय हैहय-वंश के वीतिहोत्र और अवन्ति-कुल का भी अन्त हुआ।

### मगध का बालक-प्रद्योत-वंश

### समय १३८ वर्ष

अमात्य पुलिक—पुलिक या पुलक अथवा सुनिक या गुनक ने अपने राजा रिपुञ्जय को मार दिया। उसका पुत्र वालक था। इस वालक का दूसरा नाम प्रद्योत था। पुलक ने वालक को मगध-राज वना दिया।

१. वालक प्रयोत—वालक ने २३ वर्ष राज्य किया। इस के प्रद्योत नाम के कारण यह वंश प्रद्योत-वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह वालक अवन्ति के चण्ड प्रद्योत अथवा महासेन के पुत्र पालक से सर्वथा भिन्न है।

आधुनिक ऐतिहासिको की भूल—अनेक आधुनिक ऐतिहासिक मगध के इस प्रद्योत वंश का अस्तित्व नहीं मानते। वे इसे अवन्ति का प्रद्योतवंश समझते हैं। केम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया में अध्यापक रैपसन छिखता है—पुराणों का (मागध) प्रद्योत और उज्जैन का प्रद्योत एक थे, इस विषय में सन्देह नहीं हो सकता। र

यह पक्ष सर्वथा मिथ्या है। इस के खण्डन में अगले ६ प्रमाण है—

' (क) कौटल्य और वालक—विष्णुगुप्त अपने अर्थशास्त्र के समयाचारिक प्रकरण में लिखता है—त्रणमिति दीर्घश्चारायणः। इस पर टीकाकार ने लिखा है कि मगव में पहले वाल

१. वायु ९९।३०९|| मत्स्य २७२।१॥

<sup>॰.</sup> भाग प्रथम, पृष्ट ३१०, ३११।

३. अर्थशास्त्र, आदि से अभ्याय ९५।

नाम का एक राजा था। उस का आचार्य दीर्घचारायण था। हमारा विचार है कि यह मागध वाल प्रद्योत वंश का चलाने वाला वालक था। इस दीर्घचारायण का प्रसेनजित् कोसल-राज के मन्त्री दीर्घकारायण से मेद ध्यान में रखना चाहिए। वृर्घचारायण महाराज वालक के पिता का प्रिय मित्र था। संभव है चारायण ने राज्य हस्तगत करने में पुलक की सहायता की हो। वालक ने अपने आचार्य को अपमानित करने का विचार किया। विद्वान दीर्घ राजमाता का संकेत पाकर मगध छोड गया। वालक की ऐसी निकृप्ट वातो के कारण पुराणों में उसे नयवर्जित कहा है।

- (ख) अवन्ति का कोई प्रद्योत-वंश नहीं था। भारतीय राजवंश कुळ के प्रारम्भकर्त के नाम पर चळते रहे है। यथा—इक्ष्वाकु वंश, ऐळ वंश, पौरव वंश, वृहद्वथवश, मौर्थ-वंश, गुप्त-वंश इत्यादि। अवन्ति का चण्ड-प्रद्योत अपने कुळ में पहळा राजा अथवा वंशकर नहीं था। वह तो किसी कुळ के मध्य में था। उसके कारण अवन्ति का कोई प्रद्योत-वंश नहीं हुआ। इसका विस्तार उज्जयन के अध्याय में आगे किया जाएगा।
- (ग) मगध के प्रद्योतवंश में पांच राजा थे। अवन्ति में प्रद्योत-पुत्र पालक के पश्चात् राज्य ध्वंस हो गया था। तिलोय पण्णित्त आदि पुरातन जैन ग्रन्थों के अनुसार पालक के पश्चात् विजयवंश का राज्य हो गया। अत अवन्ति के पालक का मगध के पालक अथवा वालक से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- (घ) इस समय पुराणों में मागध राजाओ का ही राज्य-वर्षमान मिलता है । वालक वंश के राजाओं का वर्षमान स्पष्ट लिखा गया है। अतः ये सव मगध के राजा थे।
- (ङ) वालक-प्रयोत के पिता का नाम पुलिक, पुलक, सुनिक अथवा शुनक था । वह राजा नहीं था। अवन्ति के महासेन चण्ड प्रयोत का पिता अनन्तनेमि था। वह राजा था। अतः दोनों विभिन्न व्यक्ति है।
- (च) जैन ग्रन्थों के अनुसार आवन्त्य पालक का राज्य ६० वर्ष तक रहा। पौराणिक पालक का राज्य २४ वर्ष का था। अत दोनों मिन्न २ है।

इन हेतुओं से निश्चित होता है कि रैपसन और उस के अनुगामियों का पक्ष किएत, व्यर्थ और निस्सार है।

- २ पालक≕वलाक—यह राजा वालक का पुत्र था। इसने २४ वर्ष राज्य किया । इसके नाम के अनेक पाठान्तर है।
  - ३ विशाखयूप उस के पश्चात् ५० वर्ष तक विशाखयूप ने राज्य किया।
  - ४ सूर्यंक=अजक=जनक=राजक—इसका शासन-काल २१ वर्ष था।
  - ५ निन्दिवर्वन—इसका राज्य काल २० वर्ष था।
    इन पांच प्रद्योत राजाओं ने १३८ वर्ष राज्य किया।

१ मज्झिम निकाय २।४,९॥ हिन्दी अनुवाद. पृ० ३६४।

२. स वै प्रणतसामन्तो भविष्यो नयवर्जित । पुराणपाठ में अर्थशास्त्रस्य घटना का संकेत हैं ।

### शैशुनाग-वंश---३६० वर्ष दश शैशुनाग राजा<sup>9</sup>

9. शिशुनाग—शिशुनाग के कारण पुराणों में इसके वंश को शेशुनाग वंश लिखा है। समस्त पुराण इस वंश को शेशुनाग-वंश कहते हैं। इस लिए यही निश्चित होता है कि इस वंश का प्रारम्भकर्ता शिशुनाग था।

क्या शिशुनाग काशी का राजा था—पुराणों में लिखा है कि वाराणसी में अपने पुत्र को स्थापित करके वह गिरिव्रज को गया। इससे ज्ञात होता है कि संभवतः वह पहले वाराणसी का राजा था। उसने किसी प्रकार मगध को विजय किया हो और वही गिरिव्रज में रहने लगा हो। ऐसा भी संभव हो सकता है कि वह प्रद्योतों का ही कोई वंशज हो और उसने अपने कुल के अधिकारी लोगों को पराजित कर के राज्य संभाला हो।

वौद्र प्रन्थों की भूल—वौद्ध-प्रन्थों में इस वंश के क्रम का सर्वथा नाश कर दिया गया है। उन के आधार पर अनेक लेखक शिशुनाग को अजातशत्र और उदायी आदि का उत्तरवर्ती मानते हैं। यह ठीक नहीं है। उदायी के समय से मगध की राजधानी गिरिव्रज से हट चुकी थी। उदायी ने ही कुसुमपुर वनवाया था। परन्तु पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि शिशुनाग गिरि-व्रज में रहने लगा। अतः वौद्ध-प्रन्थों का इस विषय का राज-क्रम विश्वसनीय नहीं है।

राज्यकाल—शिशुनाग का राज्य-काल ४० वर्ष था। इस राजा के विषय में काव्यमीमांसा में राजशेखर लिखता है—

श्रूयते हि मगवेषु शिशुनागो नाम राजा तेन दुरुचारानष्टो वर्णानपास्य स्वान्तपुर एव प्रवर्तितो नियमः । २ काकवर्ण=काककर्ण=काष्णिवर्म=शकवर्ण—शिशुनाग का पुत्र या पौत्र काकवर्ण था । इसका

राज्य-काल २६ या ३६ वर्ष था।

काकवर्ण की मृत्यु का उल्लेख भट्ट वाण ने हर्पचरित में किया है— काकवर्ण शैशुनागिथ नगरोपकण्ठे कण्ठे निचिकृते निस्त्रिशेन।

इसका अर्थ यह है कि शिशुनाग-पुत्र काकवर्ण नगर के समीप कण्ठ में खड़-प्रहार से मारा गया।

३ क्षेमवर्मी≕क्षेमवर्मा—काकवर्ण-पुत्र क्षेमवर्मा था । क्षेमधर्मा के स्थान में उसका क्षेमवर्मा नाम अधिक ठीक प्रतीत होता है । शैद्युनाग कुछ के कई राजा वर्मान्त नाम वाले थे ।

राज्यकाल—इसका राज्य २०, २६ या ३६ वर्ष तक रहा।

कौमुदीमहोत्सव <sup>2</sup> नाटक का कल्याणवर्मा—सन् १९२९ में दक्षिणभारतीग्रन्थमाला में एक नाटक छपा था। उसके सम्पादक मा० रामकृष्ण कवि ने उसका नाम

१ शैशुनागा नृपा दश।

२. पो हि. ए इ सन् १९३८, पृ० १७७, १७८ | महावसो ४।६ ॥ सुसुनाग ।

३. हर्षचरित, षष्ठ उच्छ्वास, पृ० ६९३ I

कौमुदीमहोत्सव अनुमान से लिखा है। उस नाटक में पाटिलपुत्र अथवा कुसुमपुर के राजा कल्याणवर्मा का उल्लेख है। कई लेखक इस नाटक में गुप्तों के पूर्ववर्ती मौखिरियों का संकेत समझते है। हमारा अनुमान है शैशुनाग क्षेमवर्मा ही इस नाटक का कल्याणवर्मा अथवा कल्याणश्री है। क्षेम और कल्याण शब्द पर्यायवाची हैं। यदि यह बात सत्य सिद्ध हो जाए, तो मानना पड़ेगा कि सुन्दरवर्मा ही काकवर्ण था। काकवर्ण नाम का एक पाठान्तर काण्णिवर्म है। इससे पता लगता है कि काकवर्ण नाम के किसी पर्याय के साथ वर्मा पद अन्त में जुडा था। सुन्दरवर्मा काकवर्ण का मूल नाम होगा। परन्तु किसी हीनकर्म के कारण उसका नाम काकवर्ण हो सकता है।

कौमुदीमहोत्सव का कल्याणवर्म वहुत प्राचीन काल का था। उसके समय में अभी मथुरा या शूरसेनों में वृष्णि कुल का राज्य था। उस काल के वृष्णि-कुल के राजा कीर्तिषेण के पास दायाद-रूप में अर्जुन का प्रसिद्ध हार था। कीर्तिषेण मध्यम-लोकपालों का अर्थात् मध्य-भारत का राजा था। अग्रेतो से पहले मथुरा में कुषाणों का राज्य था। उन में कीर्तिषेण नाम का राजा हमें दिखाई नहीं दिया। कुपाण लोग काश्मीर तक राज्य करते थे। वे केवल मध्य-लोकपाल नहीं थे। कीर्तिषेण यदुनाय था कुपाण नहीं।

यह नाटक गुप्तकाल से कुछ पहले लिखा गया प्रतीत होता है। यदि हमारी कल्पना सत्य सिद्ध हो, तो कहना पड़ेगा कि नाटककार ने दो भूलें की है। उद्यन पाटलीपुत्र पुष्पपुर अथवा कुसुमपुर का उल्लेख इस में न होना चाहिए था। सम्भव है, लेखक को इन ऐतिहसिक तथ्यों का पूर्ण ज्ञान न हो।

एक और वात भी स्मरण रखनी चाहिए। इस नाटक में कुलपति जावालि के आश्रम का उल्लेख है। <sup>२</sup> ऐसे कुलपति वहुत प्राचीन काल में ही हुए हैं।

हम पहले वाण भट्ट के प्रमाण से लिख चुके है कि काकवर्ण अपने नगर के वाहर ही मारा गया। सुन्दरवर्मा भी कोध में नगर के वाहर निकला १० और वहीं मारा गया। ११ वाण के काकवर्ण सम्बन्धी वर्णन में कुछ शब्द ट्रूट गए प्रतीत होते है। वाण उस प्रकरण में राजाओं के मरने का कारण भी वताता है, परन्तु काकवर्ण के सम्बन्ध में कोई ऐसे शब्द मुद्रित संस्करणों में नही मिलते। यदि हर्पचरित के किसी पाठ में वस्तुत कोई ऐसे शब्द मिल जाएं, तो कौमुदीमहोत्सव में उल्लिखित घटना की उनसे तुलना हो सकेगी।

### ४. क्षत्रौजा

इस को क्षेमजित या हेमजित् भी कहा है। इस का राज्य-काल ४० या २४ वर्ष था। गिलगित से मिले हुए विनय-पिटक के हस्तलेख में लिखा है—बोधिसत्त्वस्य जन्मकालसमये

१ दि मौखरीम, एडवर्ड ए प्राईस रचित, १९३४ सन्, पृ० २५-३५।

२ कौ॰ म॰ ४। १६,२०॥

३ पृ० ८ ॥ ४. पृ० ८। ५. १ १११॥

६. ११र॥ ५१७॥ ७ २१७३॥ ६ पृ० ३३ । ९ १६।—॥ १०. १११॥ ११ ४१७॥

चतुर्महानगरेषु चत्वारो महाराजा अभूवन् । तद्यया राजगृहे महापश्चस्य पुत्र । श्रावस्त्या ब्रह्मदत्तस्य पुत्र: । अजिंदिया राज्ञोऽनन्तनेमे पुत्र । कौशाम्च्या राज्ञः शतानीकस्य पुत्र । १

इस से ज्ञात होता है कि क्षत्रोजा का दूसरा नाम महापद्म था। वह मगध का महापद्म प्रथम था। विनयपिटक में इस से कुछ पंक्ति आगे छिखा है कि महापद्म की स्त्री का नाम विम्वा था। इस कारण उस के पुत्र का नाम विभिन्नसार हुआ।

राय चौधरी का मत—राय चौधरी का मत है कि विम्विसार दक्षिण-विहार के किसी छोटे से राजा का पुत्र था। यह वात सत्य नहीं। विनयपिटक के पूर्वोक्त प्रमाण से यह खण्डित हो जाती है। पुराणों की वंशावली को असत्य मान कर राय चौधरी ने यह असद्गत कल्पना की है।

अद्गराज राजाविराज—इसी पुस्तक में महापद्म के समकालीन अद्गराज राजाधिराज का भी उल्लेख है।<sup>3</sup>

म<sup>गधाक्रमण</sup>—अङ्गराज ने मगध पर आक्रमण किया था । कुमार विम्विसार ने उससे युद्ध किया। अङ्गराज वही रणक्षेत्र में मारा गया। तव विम्विसार अङ्गों की राजधानी चम्पा में राज करने लगा।

, मृत्यु—महापद्म = क्षत्रोजा की मृत्यु राजगृह में हुई। तव विविसार का महाभिषेक हुआ। वृह अङ्ग और मगध का राजा वना।

### ५. विम्विसार=श्रेण्य=श्रेणिक

विम्विसार एक प्रतापी राजा था। पुराणों में इस नाम के अनेक पाठान्तर हैं। उन में से विन्यसेन और सुविन्दु ध्यान रखने योग्य हैं।

राज्यकाल—इस का राज २८ या ३८ वर्ष तक रहा।

ह्यंद्वकुल—अश्वघोषकृत वुद्धचरित १११२ के अनुसार विम्विसार हर्यंङ्कुकुल का था। श्रेण्य—वौद्ध ग्रन्थकार भदन्त अश्वघोष इसे श्रेण्य नाम से भी स्मरण करता है १४ मिल्झम निकाय में श्रेणिक विवसार नाम मिलता है। ५ जैन ग्रन्थों में श्रेण्य नाम वहुत अधिक मिलता है। ६

- १. इण्डियन हिस्टारिकल कार्टर्ली, जून १९३८, पृ० ४१३, पक्ति १–३। यह वात तिब्बत के ग्रन्थों में भी लिखी है। Essays on Gunadhya, पृठ १७३।
- र Scn of a petty Raja of South Bihar, P. H A I 1938, Page १५७।
- ३ पृ० ४११, अन्तिम दो पक्तिया।
- ४ बुद्धचिरत १०।१६॥ सस्कृत विनयपिटक में श्रेण्य और श्रेणिक दोनो नाम है। इण्डियन हिस्टारिकल कार्टली जून १९३८, पृ० ४१५।
- ५ हिन्दी अनुवाद, पृ० ६०, ३५४।
- ६ यत्र श्रीमान् जरासन्य श्रेणिक कूणिकोऽभयः । मेघ-हल्ल-विहल्ला. श्रीनन्दिषेणोऽपि चाभवन् ॥
- विविधतीर्यान्तर्गत वैभारगिरिकल्प, पृ २२ । श्रेणिकस्तु भम्भासार । अभिवानचिन्तामणि, पृ० २८५ ।

मृत्यु—बिविसार की मृत्यु के सम्बन्ध में पुरातन छेखकों में मतभेद रहा है। कई छेखकों का कथन है कि कुणिक-अजातराञ्च ने अपने पिता को मार दिया। पाछी विनय पिटक में छिखा है कि अजातराञ्च ने देवदत्त के कहने पर विविसार को मारने का प्रयत्न किया, परन्तु पकड़ा गया। इस पर श्रेणिक विविसार ने उसे स्वयं राज्य दे दिया। र

### ६. अजातशत्र=कुणिक=अशोकचन्द्र=देवानांिपय

जैन प्रनथकार अजातशत्रु को कुणिक नाम से वहुधा स्मरण करते है। औपपत्तिक सूत्र में उसे भिंभसार-पुत्र और देवाणुपिय लिखा है। इस का वहुवचन संस्कृत में देवानाप्रिय है। कथा-कोश और विविधतीर्थकल्प में उस के लिए अशोकचन्द्र नाम भी वर्ता गया है। वहीं कह सकते यह नाम ठीक अजातशत्रु का था या देवानांप्रिय विशेषण के कारण उत्तरकालीन जैन-प्रनथकारों ने उस के साथ जोड दिया।

देश-विस्तार—अजातशत्रु का राज्य वहुत विस्तृत हो गया। मञ्जुश्री मूलकल्प में लिखा है कि —अड़, मगध और वाराणसी तक तथा उत्तर में वैशाली तक अजातशत्रु का राज्य था। वैशाली और वाराणसी के साथ अजात के युद्धों का वर्णन जैन प्रन्थों में पाया जाता है। है

वीद्व-शास्त्र लिपिवद्ध हुआ—अजातराञ्च के काल में वौद्ध-शास्त्र प्रथम वार लिपिवद्ध हुआ। पर्वाप्य-काल—पुराणों के अनुसार अजातराञ्च ने २५ या २७ वर्ष राज्य किया। मञ्जुश्चीमूल-काल्प के अनुसार वह २० वर्ष राजा और ३० वर्ष पिता के साथ रहा। परन्तु यह अर्थ वहां स्पष्ट नहीं है।

अजान के भाई—वैशाली के राजा चेटक की कन्या चेलुण से भी विविसार ने विवाह किया था। उससे उसके दो पुत्र थे, हल्ल और वेहल्ल। अजात का एक भाई अभय था।

मृत्यु—मञ्जुश्रीमूलकलप के अनुसार २६ दिन तक गोत्रज रोग से दुःखार्त रह कर अजातशत्र अर्धरात्रि के समय मरा। इस के विपरीत लंका के महावंसो में लिखा है कि अजातशत्र केपुत्र उदायिभद्र ने अपने पिता का वध किया। १० मञ्जुश्रीमूलकलप का मत हमें अधिक सत्य प्रतीत होता है। महावंसो का इस प्रसंग का सारा वर्णन विकृत किया विदित होता है।

१ मन्जुश्रीमूलकरप, रलोक २८५ । अवदानशतक भाग प्रथम, पृ० ८३ पर लिखा है—यंदा राज्ञा अजातशत्रुणा देवदत्तविग्राहितेन पिता धार्मिको वर्मराजो जीविताद् व्यपरोपित. । सस्कृत विनयवस्तु में जीवक वैद्य अजातशत्रु को सम्बोधन कर के कहता है—त्वया निता धार्मिको धर्मराजो जीविताद् व्यपरोपित । चीवर-वस्तु, पृ० ४३ । २ विनयपिटक, चुल्लवग, हिन्दी अनुवाद, पृ० ४८४ ।

३. इ. विण्डिश का सस्करण, लाईपजिग, सन् १८८१, प्रकरण १८, १९ ॥

४ विविधतीर्थकत्प पृ० २२, ६४। ५. मूलक्ष्प, रलोक ३२२।

ह तेन खलु समयेन राजा प्रसेनजित्कौशलो राजा चाजातशत्रुहभावप्येतौ परस्पर विरुद्धौ वभूवतु. । अवदानशतक, भाग १, पृ० ५४। ७ मजुश्रीमूलकल्प रलोक ३२५। ८. रलोक ३२६।

इलोक ३२७, ३२८।
 १०. चतुर्थ परिच्छेद, क्लोक १।

## बत्तीसवां अध्याय

गौतम बुद्ध और महावीर-स्वामी भारतयुद्ध से १३०० वर्ष पश्चात्

वुद्ध का काल— पुराण गणना के अनुसार मागध राज्य में सोमापि से लेकर रिपुञ्जय तक २२ वाईस राजा थे। उन का काल १००० वर्ष था। पुराणपाठ है—

द्वार्विशच नृपा होते भवितारो बृहद्रथा.। पूर्ण वर्षपहस्त वै तेपा राज्य भविष्यति ॥

अर्थान्—किल में होने वाले २२ वृहद्रथ राजा हैं। उन का काल १००० वर्ष होगा। पार्जिटर ने इस पंक्ति का पाठ वहुत विकृत कर दिया है। पूर्व पृष्ठ २३२ के देखने से यह वात स्पष्ट हो जायगी। इन के पश्चात् ५ प्रद्योत हुए। उन का काल १३८ वर्ष था। तत्पश्चात् शिशुनाग ने ४० वर्ष, काकवर्ण ने ३६ वर्ष, क्षेमधर्मा ने २६ वर्ष, क्षत्रीजा ने ४० वर्ष, और विम्विसार ने २८ वर्ष राज्य किया। सब मिला कर १३०८ वर्ष वने। विम्विसार के काल में गौतम बुद्ध प्रचार कर रहा था। अतः भारतयुद्ध से १३०० पश्चात् बुद्ध काल है।

योरप के लोगों का मत—कितप्य जर्मन और अंग्रेज़ लेखकों ने बुद्ध का काल ईसा से लगभग ५०० वर्ष पहले का माना है। उन का प्रयत्न रहा है कि भारतीय इतिहास को बहुत पुराना सिद्ध न होने दिया जाए। योरुपियन लोगों का लिखा भ्रान्त विचार इस देश के अनेक लोगों ने अपनाया है। उन्हों ने योरुपियन विचार की सत्यता की परीक्षा का यत्न नहीं किया।

अलविरूनी का लेख—अपनी पुस्तक के आरम्भ में अलवेरूनी लिखता है—

"पुराने काल में खुरासां, पिसस, इराक, मोसुल, सीरिया की सीमा तक का देश बौद्ध-मतावलम्बी था। तब आधरवैजान से जर्थुश्तर आगे वढ़ा। उस ने वहल में मग (अर्थात् पारसी) मत का प्रचार किया। उस का सिद्धान्त गुशतास्प को रुचिकर लगा। उस के पुत्र इस्फेन्दियाद ने नए धर्म को पूर्व और पश्चिम में वल और सन्धियो द्वारा फैलाया।"

अलवेरूनी आगे अध्याय आठ में लिखता है-ज़ोरास्ट्र ने श्रमणों को अपना शत्रु वना लिया। व जरथुइतर या ज़ोरास्ट्र गुरातास्प और इस्फेन्द्रियाद का काल ५०० ईसा पूर्व से पहले का था। उस समय बौद्ध मत इतनी दूर तक फैल गया था। अतः बुद्ध का काल उस समय से बहुत पहले था। यह वाहर का साक्ष्य भारतीय मत को सत्य सिद्ध करता है।

अलवेह्नी के विषय में राय चौधरी की धारणा—कलकत्ता के अध्यापक राय चौधरी को यह वात अच्छी नहीं लगी। उन की वृत्ति योरुपियन विचारों के अनुकरण की है। ४

महावीर का काल—जैन और वौद्ध ग्रन्थ गौतम वुद्ध और महावीर स्वामी की समका-क्रिकता में सहमत हैं। दिगम्बर जैन ग्रन्थ तिलोय पण्णाति में महावीर निर्वाण और गुप्त-

१ अंग्रेजी अनुवाद, भाग १ पृ० २१ |

२. पृ० ६१ ।

३ पो० हि० ए० इ० पृ० ५२०।

राज्य के आरम्भ में ७२७ वर्ष का अन्तर माना है। इस ग्रन्थ में वीर-निर्वाण और कल्की का अन्तर १००० वर्ष का माना है। इवेताम्वर ग्रन्थ तित्थोगाली में यह अन्तर १९२८ वर्ष का है। तित्थोगाली के लेखक के पास कोई अधिक पुरानी परम्परा थी। जैन यतियो को जैसे जैसे पुरातन इतिहास विस्मृत हुआ उन का वीरिनर्वाण और कल्की के काल का अन्तर न्यून होता गया। पुरातन काल में उन की निथि गणना पुराण-सहश ही थी। वर्तमान इतिहास लेखक गुप्त राज्य का आरम्भ वहुत उत्तर काल में मानते हैं। उन का मत कल्पित है। गुप्तकाल का आरम्भ विक्रम संवत् के आरम्भ के समीप था। अत तिलोयपण्णित्त के अनुसार महावीर का निर्वाण-काल विक्रम संवत् से लगभग ७०० वर्ष पूर्व अवश्य था। अधिक सामग्री मिलने पर यह काल भी भारत युद्ध से १३०० वर्ष पश्चात् का सिद्ध होगा।

प्राचीन वौद्धमत में किसी नए सिद्धान्त का अभाव—बुद्ध एक सन्त था। वह सनत्कुमार, सनन्दन, कापिलादि सन्तों के समान विद्वान् नही था। पर वह तपस्वी अवश्य था। उस के काल के भारतीय विद्वानों ने उस का विरोधविद्योप नहीं किया। कुछ साधारण तपस्वी उस का खण्डन करते थे। कालान्तर में वौद्ध मत में अनेक दार्शनिक सिम्मिलत हुए। उन्हों ने प्राचीन सांख्य सिद्धान्त का कलेवर वौद्ध मत के अर्पण किया। पुराना बौद्ध सिद्धान्त पञ्चिशिख आदि सांख्य मत के आचार्यों के सिद्धान्तो का रूपान्तर था। इस के बहुत काल उपरान्त बौद्ध मत में नास्तिकता का अधिक प्रवेश हुआ। तव भारतीय विद्वानों ने इस को परास्त कर के भारत से वाहर कर दिया। योरुपीय लेखकों ने वौद्धमत का इतिहास अति कलुषित कर दिया है।

१. देखो, प० ईश्वरचन्द्र कृत" वेदार्थ और आयुर्वेदादि के द्रष्टा और प्रवक्ताओं का अमेद।"

# तेतीसवां अध्याय

### अवन्ति का राजवंश

प्रारम्भिक—सहस्रवाहु अर्जुन के कुछ में अवन्ति और वीतिहोत्र राज्य देर तक रहे। भगवान् वुद्ध से लगभग ३०० वर्ष पहले मगध में वृहद्रथ-वंश का अन्त हुआ। उसी समय अवन्ति के पुरातन-वंश की भी समाप्ति हुई।

कुछ पुरातन राजा—यदि कथासारित्सागर की कथाएं निरी कल्पना नहीं है तो उनमें वर्णित उज्जयन के कुछ राजाओं का इतिहास में कभी थोडा वहुत पता लगेगा ही। वे राजा थे—आदित्यसेन<sup>9</sup>, विक्रमसेन<sup>2</sup>, पुण्यसेन<sup>3</sup>, धर्मध्वज<sup>8</sup>, वीरदेव<sup>4</sup>, और कर्मसेन<sup>5</sup> नथा उसका पुत्र सुषेण<sup>9</sup>।

इनमें से वहुत से राजा सेन नामान्त वाले हैं। आगे भी जयसेन और महासेन सेनान्त नाम वाले ही हैं।

राजधानी—अवन्ति की राजधानी उज्जयिनी थी। पद्मावती, भोगवती और हिरण्यवर्ती इसी के पुरातन नाम थे। राजदोखर की काव्यमीमांसा और हेमचन्द्र की अभिधान चिन्ता-मणि में इस का विशाला नाम मिलता है। भोजकृत उणादिसूत्र की दण्डनाथ वृत्ति में एकानासि भी इसका नाम लिखा है। १० प्राचीन कोशकार व्याडि के अनुसार उज्जयिनी में एक पुष्पकरण्डक उद्यान था। ११

### चण्ड प्रद्योत=महासेन के पूर्वज

भगवान् वुद्ध के काल में अवन्ति का राजा प्रसिद्ध महासेन था। उसके पूर्वजो का वर्णन कथासरित्सागर में मिलता है। १२ उसमें सन्देह करने का स्थान नहीं। कथासरित्सागर की वंशावलियां सत्य प्रमाणित हो रही है।

- १. महेन्द्रवर्म-कथासरित्सागर में इससे वंशारम्भ किया गया है।
- र जयसेन—यह महेन्द्रवर्म का पुत्र था। जैन प्रन्थकार मिछिपेण ने नागकुमार चरित नामक एक काव्य प्रन्थ छिखा था। उसमें छिखा है कि अवन्तिदेशान्तर्गत उज्जयिनी में एक जयसेन नाम का राजा था। उसकी स्त्री जयश्री थी। उनकी अप्रतिमरूपा कन्या मेनकी थी। विश्व दोनो जयसेन एक ही थे? जैन आचार्य हरिषेण ने बृहत्कथाकोश में चण्डप्रद्योत का पिता धृतिपेण छिखा है। (कथा २२)।
- १. ३|४।६९-१०६॥ र ६।४।७२॥ ३. ३|१।६७||१२।१२।५॥ ४. १२।१८|३॥
  ५ १२।१६|७॥ ६ १२।३५।१०॥ ७. १२।३६।१४४॥
  ८. कथासिरत्सागर १२|१६।॥ ९ ४|४२॥ १०. २|१।२३९॥
  -----१-१. हेमकृत अभिधानचिन्तामणि की टीका पृ० ३९० पर उद्धृत ॥ १२.-२|३।३३--॥
  १३. के० बी० पाठक कमैमोरेशन वात्यूम, पृ० ११९॥

संस्कृत विनयपिक के अनुसार जियसेन का दूसरा नाम अनन्तनेमि हो सकता है। वहां अनन्तनेमि ही महासेन का पिता कुहा गया है।

### २. चण्ड महासेन=प्रद्योत

यह वडा उप्रकर्मा राजा था। इसकी प्रधान महिंगी अङ्गारवती थी। इन दोनों के दो पुत्र और एक कन्या थी। वे थे गोपालक, पालक और वासवदत्ता।

🔍 🚰 💲 वीणावासुबदत्ता और महासेन के समकालीन

वत्सराजचिरत अपरनाम वीणावासवदत्ता (१) नामक नाटक में लिखा है कि महाराजु महासेन अपने मन्त्री-वर भरतरोहक से वासवदत्ता के विवाह-विषय में वार्तालाप करता है। उस समय कई राजाओं के नाम वर-निमित्त स्मरण किए जाते हैं। संभव है वे सब या उनमें से कई ऐतिहासिक नाम हों। वे नाम आगे लिखे जाते हैं—

- १, अइमकराज-सूनु सञ्जयमी

  -२. माधुर-राज जयवर्मा

  -३. काशीपित विण्णुसेन

  ४. मागध दर्शक जवरथ -
- ्रें इनमें सं आरुणि, दर्शक और उदयन निश्चय से ऐतिहासिक व्यक्ति थे। शेप के विषय में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

४. पालक—६० वर्ष

बड़ा भाई गीपालक प्रायः उट्यन के पास रहा करता था। अत चण्ड-महासेन की मृत्यु पर पालक 'राजा बना । अत्रे लेलेक्यप्रक्षित पांचवीं शताब्दी ईसा के अन्तिम भाग का प्रत्य कहा गया है। इससे पश्चात का नहीं है। उसमें लिखा है कि वीर-निर्वाण के समय पालक राजा बना—

ज काले वीरिजिणी णिस्मेयम् सपद समावण्णी । तक राले अभिभित्ती पालय णामी अवृतिसदी ॥९४॥

- रं. क्रेंबासिरिमोरी में भी मन्त्री भरतरीहतक की नीम मिलता है। १६१२।२'३॥
  - २. वासवरत्ता च पित्रा सजयाय राज्ञे 'वत्तमार्त्सार्नम् उदयनाय 'प्रायच्छर्त्-मालेतीमार्घवं राज के पथात् । वत्सराजचित्तगंत रुंदां की सत्यंता में भवमूति का यह प्रमाण है । अस्मकराजेपुत्रं सजय ऐतिहासिक व्यक्ति था। (३. कथासरित्सागर १६।२।१३॥
  - ४. कैटेलाग आफ सस्कृत मैन्सिन्स्स, हीरालालकृत, सन् १९२६, पृ० १६ भूमिका।

यह वात इसके पश्चात् के अनेक जैन ग्रन्थों में लिखी हैं।

आचार्य पिशुन—कौटल्यार्थशास्त्र की टीकाओं से ज्ञात होता है कि पालक का नीति-गुरु पिशुन नाम का आचार्य था। विष्णुगुप्त उस पिशुन सम्बन्धी एक घटना का उल्लेख करता है। इस से आगे वह पिशुन-पुत्र का स्मरण करता है।

## ५. अवन्तिवर्धन=कुमार

पालक का पुत्र कुमार अवन्तिवर्धन था। वृहत्कथाश्लोकसंग्रह में इसे गोपालक का पुत्र लिखा है। हर्षचरित में लिखा है—

महाकालमहे च महामासिवक्रयवादवातृल वेतालः तालजङ्घी जघान जघन्यज प्रद्योतस्य पौणिक कुमार कुमारसेनम् ।3

यह कुमारसेन पालक का कोई जघन्यज भाई होगा।

राज्य—बहुत संभव है पालक और कुमार दोनो का राज्यकाल ६० वर्ष हो। जैन-श्रन्थों के पाठ से प्रतीत होता है कि पालक के ६० वर्ष के राज्य के पश्चात यह वंश समाप्त हो गया। दिन ६० वर्षों में कुमार का काल भी गिना गया होगा।

मुन्छकि नाटक का पालक—सस्कृत साहित्य में शूद्रक-रचित मृन्छकिटक नाटक बहुत प्रसिद्ध है। कीथ आदि पाश्चात्य लेखकों का मत है कि यद्यपि इस नाटक का काल निश्चित नहीं हो सकता, तथापि संभवतः यह कालिदास से पूर्व का है। हमारा विचार है कि यह नाटक सवत-प्रवर्तक विक्रम से बहुत पहले लिखा गया था। मृन्छकिटक चारुदत्त नाटक का रूपान्तर है। चारुद्त्त आदि नाटक किसी राजसिंह राजा के काल में लिखे गए थे। संभव है, वह राजसिंह नन्दों में से कोई हो। चारुद्त्त के कई अंक अभी तक अप्राप्य हैं। मृन्छ-किटक में वे अंक मिलते हैं। उन अंकों में पालक नाम के एक राजा का बहुधा उल्लेख मिलता है। वहां पालक को दुराचार कुनुप और बलमन्त्रिहीन आदि लिखा है। वि

मृच्छकटिक नाटक में वर्णित पालक दूसरा पालक होगा। मृच्छकटिक के अनुसार उसके पश्चात् आर्थक राजा हुआ। यह आर्थक शूद्रक प्रतीत होता है। संभव है जैन ग्रन्थों में दो पालको के मध्य के राजा छूट गए हों, और पालक एक रह गया हो। यह भी सम्भव है कि आर्थक विजया-कुल का पहला राजा हो।

१. इससे पहली टिप्पणी का स्थान देखो। २. अर्थशास्त्र, आदि से अध्याय ६५॥

३. षष्ठ उच्छ्यास, पृ० ६९४। ४. तत्थ सद्दी वरीसाणा पालगस्य रज। विविधतीर्थकल्प, पृ० ३८॥

५. सस्कृत ड्रामा, आर्थर वैरिडेल कीथकृत, सन् १९२४, पृ० १३१।

इ. ४।२४॥ के पश्चात्, इ।१॥ के पश्चात्, इ।१६॥ के पश्चात्, ह।५॥ के पश्चात्।

७. १०।१६॥ के पश्चात्।

८, १०।४७॥

<sup>1128109 3</sup> 

१०. देखो १०।४१,५२॥

#### विजया कुल

त्रैलोक्यप्रश्नप्ति के अनुसार पालक के पश्चात् विजया कुल के राजाओं ने १५५ वर्ष तक राज्य किया ।

विविधतीर्थकल्प आदि दूसरे जैन ग्रन्थों में नन्दों का राज्य १५५ वर्ष का लिखा है। र सम्भव है ये नन्द उज्जयिनी के नन्द हों और इन का कुल विजया कुल कहाता हो।

अशुमान्—अर्थशास्त्र और उस की टीकाओं में अवन्तियों के राजा अशुमान् और उस के अनुजीवी घोटमुख आचार्य का उल्लेख है। हम नही जानते कि यह अंशुमान् चण्ड-प्रद्योत से पहले हुआ अथवा पश्चात्।<sup>3</sup>

१ पणवण्ण विजवस भावा । गाथा ९६॥

२. पणपण्म सय नदाण । विविधतीर्धकल्प, पृ॰ ३८॥

# चौतीसवां अध्याय

## २७. वत्सराज, उद्यन=नादसमुद्र े

प्रसिद्धि—उदयन संस्कृत साहित्य का एक विख्यात व्यक्ति हैं। वाण और कालिंदासे, गुणाढ्य और भास तथा विष्णु-गुप्त कीटल्य और श्रीहर्प ने इस की कीर्तिगाई है।

मात्कल—स्वप्त-नाटक में उद्यन की वैदेही-पुत्र लिखा है। इस विषय में निम्नलिखित वात विचारणीय है। पुराणों की राज-वंशाविलयों के अनुसार उद्यन के पिता का नाम शतानीक था। मञ्जुश्रीमृलकल्प का भी यही मत है। प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण में भी ऐसा ही उल्लेख है। उद्यन-पिता शतानीक भारत-युद्ध के पश्चात् पौरव-कुल का शतानीक द्वितीय था। महाभारत आदिपर्व ९०।९५ के अनुसार शतानीक प्रथम ने एक वैदेही से विवाह किया था। शतानीक द्वितीय का भी किसी वैदेही से विवाह होना एक विलक्षण समता है। संभव है इतिहासानभिज्ञ किसी साधारण पण्डित ने महाभारत के लेख के कारण, शतानीक प्रथम और द्वितीय का भेद जाने विना स्वप्ननाटक की किसी मृल-प्रतिलिपि में कभी ऐसा पाठ कर दिया हो। स्वप्न-नाटक का मृल-पाठ वस्तुतः कुछ अन्य हो। इस अवस्था में उद्यन का मातृ-कुल कुछ अनिश्चित सा है।

परन्तु प्रवन्धकोश के कर्ता का मत है कि शतानीक की पत्नी चेटकराज की कन्या मृगावती थी। उस का पुत्र उदयन था। ए एक चेटक वैशाली का राजा था। वह तीर्थंकर महावीर का उत्कृष्ट श्रमणोपासक था। वैशाली प्रदेश विदेहों में भी गिना जाता रहा है। इस प्रकार शतानीक द्वितीय का विवाह भी वैदेही-कन्या से हुआ मानना पड़ेगा।

कथासिरत्सागर आदि में भूल—कथासिरत्सागर<sup>२</sup> और वृहत्कथा-मञ्जरी<sup>१०</sup> में उदयन को सहस्रानीक का पुत्र और रातानीक का पौत्र लिखा है। इन ग्रन्थो के अनुसार सहस्रानीक का विवाह अयोध्या-नरेश कृतवर्मा की कन्या मृगावती से हुआ था। यह वात सत्य हो सकती

- १. प्रवन्धकोश, पृ० ८६ । विश्वप्रकाशकोश न-वर्ग, १७५ में लिखा है-सुयामनो वत्सराजे।
- २. उदयनिमवानन्दितवत्सकुलम् । काटम्वरी पूर्वार्द्ध ।
- ३. सदशमेतद् वैदेहीपुत्रस्य । गणपित शास्त्री का सस्करण, सन् १९२४, पृ० १२९ ।
- ४. ततोऽपरक्शतानीक । तस्माचोदयन । विष्णु ४।२१।१४,१४॥ ५ रलोक ३४६।
- ६ उदयन ''' शतानीकस्य पुत्र ।'''''सहस्नानीकस्य नप्ता । गणपित शास्त्री का सस्करण, सन् १६२०, पृ० ५६ । ७. प्रवन्ध १९वा, पृ० ८६ ।
- ८ आचार्थ हिमवान् की थेरावली, ना०प्र० प०, भाग ११, अक १, प० ८६। हारा है। हारा है। हारा है। हारा है। हारा है। १०० साथ है। १०० हों। हो। हो। हो। हो। विकास के

ह-; कि सृगावती उद्यन् की माता हो। अभी प्रबन्धकोश के आधार पर लिखा गया है कि चेटकराज-की कन्या मृगावती शतानीक, द्वितीय की पत्नी थी। परन्तु यह मृगावती , अयोध्या-पति कृतवर्मा की कन्या नहीं हो सकती। कृतवर्मा की कन्या शतानीक-प्रथम-पुत्र - सहस्रानीक की पत्नी होगी।...

इस भूल का कारण चृहत्कथाइलोकसंग्रह में उदयन के पिता का नाम शतानीक लिखा है। कथासरित्सागर का वृत्तान्त बहुत खिणत प्रतीत होता है। उस वृत्तान्त में शतानीक प्रथम और वितीय का भेद न रहने से सब गड़वड़ हुई है। सोमदेव और क्षेमेन्द्र ने दोनों शतानीकों को एक कर दिया है। यहत्कथाइलोकसंग्रह से स्पष्ट ज्ञात होता है कि इदयन के पिता की मृत्यु पर पाश्चाल राज आहणि ने उदयन का बहुत सा राज्य हस्तगत किया। इस के विप्रीत कथासरित्सागर के अनुसार सहस्रानीक सस्त्रीक हिमगिरि को चला गया। प्रतिज्ञा योगन्धरायण के अनुसार उदयन की माता घर पर रही थी। अतः यह निश्चित है कि दोनों शतानीकों का एक मानना इस भूम का कारण हुआ है।

प्रतिका यौगन्धरायण का मत मान कर कहना पड़ेगा कि पुराणों का वसुदान संभवतः

प्रतिहा का सहस्रानीक था।

🚅 अता—महाराज उदयन के तीन भाई थे। 🧏

क्रिक्त की भृविष्य वाणी—उद्यन-और उस के प्रतापी पुत्र के विषय में मत्स्यपुराण में लिखा है कि वे, दोनों भरतवंश के अन्त में होगे। यह लेख एक ऐसे स्थान में है जहां इस के होने की अत्यहर संभावना है। इस लिए-यह वृत्तान्त सत्य है।

नि त्राज्याभिषेक—आरुणि के आक्रमणाके पश्चात् उद्यन अभिषिक्त हुआ होगा। तब उस की आयु २०-२४ वर्ष के अन्दर होगी। उस समय वह अविवाहित होगा। कि कि कि

का महा-निर्वाण हुआ। अजातशत्र का राज्यकाल लगभंग २८ वर्ष था। तर्पश्चांत देश में गौतम बुद्ध का महा-निर्वाण हुआ। अजातशत्र का राज्यकाल लगभंग २८ वर्ष था। तर्पश्चांत देशक राजा हुआ। दर्शक के राज्य-काल में पर्मावती की विवाह उदयन से हुआ। उधर वौद्ध-प्रन्थों में उदयन को तथागत-बुद्ध का समकालीन लिखा है। ह्यूनसांग भी लिखता है कि कौशाम्बी के राजा उदयन ने भगवान बुद्ध की एक भूति वनवाई थी। ह्यूनसांग के लेख से स्पष्ट होता है कि बुद्ध की मृत्यु से बहुत पहले वह मूर्ति स्थापित कराई गई थी।

भगवान् बुद्धों की आयु ८० वर्ष की थी। इन्हीं दिनों भगवान् बुद्ध का महानिविणि हुआ।

१ ।५(८९,९१। । २ २ | २ १ |

३ सन्ति तस्य त्रयो भ्रातरः । वीणावासवदत्ता, पृ० ४६

कृष्टिक ततो, भरतवज्ञान्ते ,भ्रत्वा वत्सनृपात्मज ।४।१९॥

४ हिन्दी अनुवाद, कौशाम्बी-वर्णन, पृ० २५५। । ६ २/४/५॥ पृ० ३६६ । 🕾

कथासिरत्सागर में लिखा है कि जिस समय प्रसेनजित जरा से पाण्डु था, व उस समय उद्यन की वासिवदत्ता और पद्मावती से विवाह हो चुका था। यही नहीं अपित उद्यन-पुत्र नरवाहन दत्त भी जन्म चुका था। तव दर्शक मगध का राजा नहीं हो सकता। क्यों कि वुद्ध-महानिर्वाण के २० वर्ष पश्चात दर्शक राजा हुआ। तभी पद्मावती का उद्यन से विवाह हुआ।

स्वप्त-नाटक से प्रतीत होता है कि वासवदत्ता के विवाह के तीन, चार वर्ष पश्चात उद्यन का पद्मावती से विवाह हुआ होगा। ऐसी िश्यित में संस्कृत-प्रन्थों का वौद्ध प्रन्थों से भारी विरोध पड़ता है। हम अभी नहीं कह सकते कि किन ग्रन्थों का साक्ष्य अधिक महत्त्व का है।

आहणि का आक्रमण—उद्यन के राज्य संभारते ही वत्स एक छोटा सा राज्य रह गया था। उस के समीप पाञ्चार राज्य था। वहां का राजा आहणि था। वह उद्यन का कोई सम्बन्धी था। राजा शतानीक की मृत्यु होते ही उस ने उद्यन पर आक्रमण किया। वत्स का मिन्त्रमण्डल और महामात्रवर्ग दिवंगत महाराज की और्ध्वदेहिक-किया में संलग्न था। सव लोग शोकप्रस्त थे। वे राज्य की रक्षा से कुछ असावधान थे। आहणि ने वत्सों का कुछ प्रदेश हस्तगत कर लिया।

मन्त्र-मण्डल—उदयन का मन्त्रि-मण्डल वड़ा प्रवल था। राज्य का सारा काम मन्त्रि-मण्डल की देख रेख में होता था। राज्य के गम्भीरतम विषयों में इस की योजनाएं अन्याहत थीं। यौगन्धरायण महामात्य था। हर्षरिक्षित अथवा वर्षरिक्षित भी एक मन्त्री था। ऋपभ एक और मन्त्री था। प्रसिद्ध रुमण्वान् था सेनापित। १० राजसखा तथा प्रोहित वसन्तक था।

यौगन्वरायण का चरित्र—प्रधानामात्य यौगन्धरायण सच्चरित्र, नीति निपुण, शास्त्रवित् और शूरवीर था। उसकी गति अन्त पुर तक थी। राज्यहित के लिए वह महाराणी तक को अपनी नीति पर चलाता था।

इन सब के अतिरिक्त छोटा सेनापित कात्यायन था । ११ हंसक उदयन का उपाध्याय था। १२ हरिवर्मा कौशाम्बी का नगराध्यक्ष था। १३

१. ६।४।४०॥ पृ॰ १३८ | २. ६।५।६४-६६, पृ॰ १३६ | ३ मनाग्जनपद | वृहत्कथाइछोकसन्नह ४।१४॥

४. स दुरात्मा पात्रालहतक."'आरुणि.। तापसवत्सराज, अङ्क ६, पृ० ७४। स्वप्ननाटक ५ १११ के पश्चात्।

५. समानवश्या ननु राज्ञो रिपव. । वीणावासवदत्ता पृ० ४६ ।

६. श्रुतमेवार्यपुत्रेण प्रोपिते जगतीपतो । विज्ञाय नगरीं श्रुन्या यत्तदारुणिना कृतम् । वृहत्कथाश्लोकसम्ब्रह् ७।६८॥ ७. अभिनवगुप्त, क्लारिकल सस्कृत लिट्रेचर, एम. कृष्णमाचारियरकृत, सन् १६३७, पृ०५५० पर उद्घृत । ८. तापसवत्सराज, पृ०४।

९. वृहत्कथारलोकसम्रह ४।२०॥ १०. क० स० सा० १।२।४३,४४, पृ० २५।

११. कौमुदी महोत्सव पृ० ४। वीणा० पृ० २२।

१२. वीणा० पृ० ४४ । प्रतिज्ञा के प्रथमाङ्क में हसक नाम मिलता है, पर उस के साथ उपाध्याय विशेषण नहीं है । १३ वीणा० पृ० ४५ ।

नागवनयात्रा—राजा उदयन गजिवद्या में अति निपुण था। उसे हाथी प्रकड़ने का व्यसनसा था। वह अपनी घोषवती वीणा बजाकर उनकी उद्दण्डता दूरकर के उन्हें प्रकड़ लेता था। राज्याभिषेक के कुछ काल पश्चात वह एकवार यमुनातीरवर्ती नागवन में गया। वन-प्रवेश के समय वह सुन्द्रपाटल नामक घोडे पर आरुढ़ था। उसके साथ उसका सेनापित कात्यायन था। थोड़े से सैनिक भी उसके साथ थे।

चण्ड महासेन का पड्यन्त्र — महासेन उस समय उज्जयन का महावलशाली महाराज था। उसका प्रधानामात्य भरतरोहक था। भरतरोहक ने अपने सखा मन्त्री शालङ्कायन को नागवन में भेजकर छल से वत्सराज को बन्दी कर लिया। वत्सराज की इस आपत्ति का उल्लेख आचार्य विष्णुगुप्त ने अपने अर्थशास्त्र में किया है। 3

वासवदत्ता से विवाह—वन्दी उदयन उज्जैन लाया गया। महासेन की महाराणी अङ्गारवती थी। महासेन और अङ्गारवती की एक कन्या वासवदत्ता थी।

्र उदयन वासवदत्ता का वीणा-शिक्षक बनाया गया। उदयन और वासवदत्ता में प्रेम-प्रणय हो गया ! यौगन्धरायण की वृद्धि के कारण महाराज उदयन वासवदत्ता को छे भागा। यौगन्धरायण अपने स्वामी और वासवदत्ता के सिहत अपनी राजधानी में सकुशल पहुंच गया। कौशाम्त्री में ही उदयन और वासवदत्ता का विवाह-संस्कार हुआ । महाराज चण्ड प्रद्योत ने भी अपने ज्येष्ठ पुत्र गोपालक को अनेक उपहारों के सिहत इस विवाहोत्सव में भाग लेने को भेज दिया।

राजमाता—उस समय तक राजमाता अभी जीवित थीं।

पद्मावती से विवाह -- वासवदत्ता से विवाह हो जाने पर उदयन का पक्ष राजनीतिक दृष्टि से प्रवल होने लगा। अव चण्ड महासेन उसका पक्षपाती बन गया। यौगन्धरायण इस प्रवलता में अन्य सहयोग भी चाहता था। उसने महाराणी वासवदत्ता को एक अश्रुतपूर्व त्याग करने

१ की॰ म० पृ० ४। वीणा० पृ० २१।

२ नागवनविहारशीलश्च मायामातङ्गात् निर्गता महासेनसैनिका वत्सपतिं न्ययसिषु.। हर्षचरित, षष्ठ उच्छ्वास पृ० ६९१॥

३ दृष्टा हि जीवता पुनरापत्तिर्थया सुयात्रोदयनाम्याम् । आदि से अध्याय १२८।

४ स्वप्न पृ०१२। क० स० सा० पृ०२३। वम्मपद श्लोक २१—२३ की एक टीका में लिखा है कि—वासुता राजा पजोद की भगिनी थी। उसने कोसःम्बी के राजा उदेन को विवाहा। बौद्ध प्रन्थों ने इतिहास को कितना नष्ट किया है, यह उसका एक उदाहरण है।

५ प्रद्योतस्य प्रियदुहितर वत्सराजो ऽत्र जहे । कालिदास मेघदूत ।

६ उत्तेजयामि सुहृद परिमोक्षणाय यौगन्धरायण इवोदयनस्य राज्ञः ॥ मृच्छकटिक ४।२६॥ कान्ता हरति करेण्वा वासवदत्तामिवोदयन ॥ आर्थ स्यामिलककृत पादताडितक भाण, १०७, पृ०४०।

७ वृहत्कथाश्लोकसम्रह ५। ८६,८९। प्रतिज्ञा पृ० ३८॥

के लिए उद्यत कर लिया। भला कौन साधारण स्त्री भी सपत्नी लाना चाहगी। वासवदत्ता ने अपने राज्यविस्तार के लिए यह स्वीकार किया।

ं उन दिनों मगध का शासन महाराज दर्शक के हाथ में था । उसकी एक अत्यन्ते ह्या क्षिण की नीति के कारण पद्मावती का विवाह उदयन से हो गया।

आरुणि पर आक्रमण—उद्यन अपने राज्य का ध्यान न्यून करता था। पाञ्चार्ह-राज आरुणि वत्सों का वहुत भाग हथिया चुका था। मिन्त्रमण्डल आरुणि से वदला लेना चाहता था। चण्ड प्रद्योत और द्र्शक उद्यन के सम्बन्धी वन चुके थे। मिन्त्रमण्डल के अनुरोध से उन दोनों ने सेनाएं भेजी। पाञ्चाल पर आक्रमण कर दिया गया। आरुणि वंन्दी हुआँ। वत्सों का खोया हुआ प्रदेश ही नहीं प्रत्युत नया प्रदेश भी उनके राज्य में मिलाया-स्गया।

आनन्द का उदयन को उपटेश—पाली विनयपिटक में लिखा है कि आनन्द का उदयन से वार्तालाप हुआ था । उदयन की रानियों ने भी आनन्द से-भेंट की थी। यह घटना इस पाञ्चाल आक्रमण के शीव्र पश्चात हुई होगी। तब उदयन की दोनो रानियां विद्यमान होगी। और भगवान बुद्ध के महा-निर्वाण को कई वर्ष हो चुके होगे।

्र उदयन-पुत्र वहीनर—उदयन का पुत्र वहीनर था। उसका वर्णन आगे हीगाँ। कि लिहें।

एक भ्रष्ट वंशावली—चालुक्य वंशीय राजराज अपरनाम विष्णुवर्धन का एक ताम्रिप्त्र मिलता है। प इस राजा का अभिवेक वर्ष ९४४ था। उस ताम्रपत्र पर लिखा है—

ततो जनमेजय. तत क्षेमुक ततो नश्वाहन. तत गतानीक तस्माद् उदयन ।

इस से ज्ञात होता है कि कई दानपत्रों के लिखने वाले कितने असावधान थे।

१ स्वप्न पृ० १४, ११६। तापसवत्सराज अङ्ग ३, पृ० ३९॥

२. तापसवत्सराज १। १। ३ स्वप्न पृ० ११६॥ ४ हिन्दी अनुवाद, पृ० ५४६ ।

<sup>4.</sup> Indian Antiquary, Vol. XIV, Pages 50 55.

## पैंतीसवां अध्याय

## भगवान् बुद्ध से सम्राट् नन्द पर्यन्त

## उदयन-पुत्र वहीनर

२८. वहीनर—पुराणों में इसे वीर राजा कहा है। कथासिरत्सागर आदि में इसकी वीरता की अनेक कथाएं लिखी है। नहीं कह सकते उनमें से कितनी ऐतिहासिक होगी ं व्याकरण महाभाष्य और काशिकावृत्ति में एक वार्तिक पढ़ा है। उसके अनुसार वहीनर का पुत्र वैहीनिर था। कि कई वैयाकरण इस विषय में कहते हैं कि विहीनर का पुत्र वैहीनिर था। क्या इस वार्तिक में उदयन-पुत्र वहीनर का संकेत हो सकता है।

इस वहीनर को कथासिरित्सागर में नरवाहन नाम से स्मरण किया है । वहां नरवाहन के मन्त्रिमण्डल के सदस्यों के नाम भी लिखे हैं। भामह भी नरवाहन नाम स्मरण करता है। साग्रनन्दी नाटकलक्षणरत्नकोश में लिखता है—वत्सगजस्रतो नरवाहनः प्रभावतीवेषमास्थाय प्राप्तो मदनमञ्जकाम्। प

- २६ दण्डपाणि—इसका नाममात्र अवशिष्ट है।
- ३० निरामित्र—दण्डपाणि के पश्चात् निरामित्र राजा हुआ।
- ३१ क्षेमक—अर्जुन और अभिमन्यु के वंश में यह अन्तिम राजा था। पुराणो से ऐसा ज्ञात होता है कि इसका अन्त सम्राट् नन्द द्वारा हुआ होगा। सत्यार्थप्रकाश के अनुसार क्षेमक का अन्त उसके प्रधान विश्रवा द्वारा हुआ।

#### कोसल-वंश

- रहु. क्षुद्रक—बौद्ध ग्रन्थों में लिखा है कि प्रसेनजित का एक पुत्र विद्रूडम था। सेनापित दीर्घ चारायण की सहायता से उसने राज्य हस्तगत कर लिया। प्रसेनजित अजातशत्रु से सहायता लेने गया और राजगृह के बाहर ही परलोक सिधारा। सम्भव है विद्रूडम के हीन-कर्म के कारण पुराणों में उसे क्षुद्रक लिखा गया हो।
  - २४. कुलक—श्चुद्रक के पश्चात् कुलक् राजा बना।
  - २५ सुरय-इसका नाममात्र मिलता है।
  - १. वहीनरस्येद्वचनम् ।७।३।१॥
  - २. मत्स्यपुराण १६५। १९ में भृगुगोत्र में एक वेहीनरि अपरनाम विरूपाक्ष वर्णित है।
  - ३ कथासरित्सागर ४।३।५५-५७॥६।८।११४-११॥ ४ त्वमेव नरवाहन ।५।५६॥
  - ५. पंक्ति १३४०,१३४१।

२६ सुमित्र-भारत-युद्ध मे अभिमन्यु से मारे जाने वाले वृहद्वल के वंश में सुमित्र अन्तिम राजा था। सुमित्र पर इक्ष्वाकु-वंश इस कलि-युग में समाप्त हुआ। राजसमुद्र महाकाव्य में भागवत स्कन्ध ९ के आधार पर मनु से सुमित्र तक १२२ राजा लिखे हैं।

## 🗸 मागध-वंश

## ७. दर्शक=सिहवर्मा---२५ वर्ष

दर्शक नाम पुराणो और स्वप्न नाटक आदि में मिलता है। महावंसो में नागदसक है। सिंहवर्मा नाम कथासरित्सागर में है । कथासरित्सागर में अन्य दो स्थानो पर इस सिंहवर्मा और पद्मावती के पिता का नाम प्रद्योत लिखा है। संभव है, कभी यहां प्राचीत पाठ हो। यदि यह वात सत्य है, तो विभिवसार या अजानशत्रु का नाम प्रद्योत भी होगा। दर्शक अजातशत्रु का पुत्र या भाई ही था।

#### ८. उदयी = उदायी = उदायिभद्र-- ३३ वर्ष

कुसुमपुर अथवा पाटलिपुत्र नगर का निर्माण—पुराणों में लिखा है कि उदयी ने अपने राज्य के चतुर्थ वर्ष में गड़ा के दक्षिण-कृल पर कुसुम नाम का एक श्रेप्ट पुर वनवाया । महाभाष्य २।१।१६ में इसे अनुशोण पाटलिपुत्रम् लिखा है। यह कुसुमपुर पाटालिपुत्र के नाम से भी विष्यात हुआ। इस पाटलिपुत्र के नादा की एक कहानी गणरत्नमहोद्धि में मिलती है। वहां लिखा है कि पुरगा नाम की किसी राक्षसी ने इस पुर को खा लिया था। इस कहानी का मूल खोजना चाहिए। ४ पाणिनीयसूत्र ६।३।११७ के अनुसार पुरगावणम् पाट वनता है।

#### ९. नन्दिवर्धन-४० वर्ष

दो सावारण राजा-महावंसो में उदायिभद्द के पश्चात् अनुरुद्धक और मुण्ड नामक दो राजाओं का उल्लेख है। पदिव्यावदान में मुण्ड नाम ही है। इन दोनो का राज्यकाल वहां आठ वर्ष लिखा है। वहुत संभव है निन्दिवर्धन के चालीस वर्षों में ये आठ वर्ष सम्मिलित हों। पुराणों में प्रधान राजाओं का ही वर्णन है, अतः इनका उल्लेख छोड़ दिया गया होगा। ैं अंगुत्तर में भी पाटलिपुत्र के मुण्ड राजा की एक कथा लिखी है। उस की स्त्री भद्दा थी। ७

नन्दिवर्धन = अशोक ९ अथवा अशोकमुख्य - वुद्ध-प्रिनिर्वाण के पश्चात् १७ वर्ष तक

२ ३।१।१९, २०॥ पृ० ४८। तथा ६।४)६६॥ पृ० १३९। १ ३।५।५८॥ पु० ७२।

३ एक अन्य परम्परा के अनुसार दर्शकपुत्र सुवाहु ने ७ वर्ष, उस के पुत्र सुवनु ने २३ वर्ष, उस के पुत्र महेन्द्र ने ९ वर्ष, धीर उस के पुत्र चमश ने २२ वर्ष राज्य किया। जर्नल आफ विहार ओडीसा रिसर्च सोसायटी, भाग २६, अक ४, पृ० ३४५।

४ पुरगा नाम काचिद् राक्षसी तया भक्षित पाटिल-पुत्र तस्या निवास पौरगीयमित्यन्य । गणरत्नमहोडिंब, पृ० १७६।

५. गहावसो ४।३॥

६ पृ० ३६९ |

७ अगुत्तर २।५७-६२॥ ८ मजुश्रीमूलकल्प रलोक २५५।

अजातरात्रु ने राज्य किया। तदनन्तर दर्शक ने २५ वर्ष और उदायी ने ३३ वर्ष राज्य किया। इन सब के मिला कर ७५ वर्ष बीते। तब संभवत दो अप्रसिद्ध राजा हुए। उन का राज्य ८ वर्ष का था। उन के परचात् निन्दिवर्धन राजा हुआ। मञ्जुश्रीमूलकल्प का मत है कि वुद्ध परिनिर्वाण के १०० वर्ष पश्चात् कुसुमपुर में अशोक नाम का राजा था। अतः पुराणों का निन्दिवर्धन मूलकल्प का अशोक है।

तिब्बतीय भद्रकल्पद्रुम का लेख—मालव पण्डित भरभद्र के आश्रय पर लिखने वाला तिब्बती लेखक कुलाचार्य ज्ञानश्री अपने भद्रकल्पद्रुम में लिखता है—युद्ध की मृत्यु के पश्चात् १००वें वर्ष में कुसुम नगर में अशोक राजा होगा। वह १५०वें वर्ष तक जीवित रहेगा। अर्थात् उस का राज्य ५० वर्ष का होगा। अशोक के विषय में ज्ञूनसांग का भी यही मत है।

कालाशोक—महावसो में इसे कालाशोक नाम से स्मरण किया है। वहां यह भी लिखा है कि कालाशोक राजा के दश वर्ष व्यतीत होने पर बुद्ध-परिनिर्वाण को सौ वर्ष हुआ था। कालाशोक के दशवें वर्ष के अन्त से गिनी गई बौद्ध वर्ष-गणना चाहे ठीक न हो, पर इतना प्रतीत होता है कि नन्दिवर्धन ही बौद्ध-प्रन्थों का कालाशोक था। दिव्यावदान का काकविण यही है।

द्वितीय वौद्ध-सभा—निद्वर्धन या अशोक के काल में ही दूसरी बौद्ध-सभा वैशाली में लगी।

## १०. महानन्दी--४३ वर्ष

रौशुनाग-वंश का यह अन्तिम राजा था। यदि मञ्जुश्रीमूलकल्प के वृत्तान्त को सत्य माना जाए तो महानन्दी विशोक होगा। परन्तु यह वृत्तान्त पूरा ठीक नही कहा जा सकता। मञ्जुश्री के अनुसार ७६ वर्ष की आयु में विशोक ज्वर से मरा। तारानाथ के अनुसार इस का नाम वीतशोक था। अवन्तिसुन्दरीकथासार के परिच्छेद ४ के दो रलोक देखने योग्य है—

देखने योग्य है— अद्य खल्वनीमर्ता तपस्यति रिपुज्जय । तस्मिन्काले विशालाया वीतिहोत्रादनन्तरम् । १७॥ प्रयोतादिष्वतीतेषु क्रमेण नृपतिष्वभूत् । महानन्दीति तद्राज्ये महानृत्तमवर्तत ॥१८॥

इन इलोकों में कई इलोक श्रुटित दिखाई देते है। इस परिच्छेद का अगला वर्णन मगध का है।

महानन्दी-पुत्र महापद्म — महानन्दी की एक श्रूदा स्त्री थी। उस से इस का महापद्म नामक एक पुत्र हुआ। महापद्म सर्वक्षत्रान्तकृत् था। उस का वर्णन अगले अध्याय के पश्चात् होगा।

बुद्ध-निर्वाण से महानन्दी के अन्त तक—पुराणों की काल गणना के अनुसार १७+२५+३३+४०+४३=१५८ वर्ष बीते थे।

१ मजुश्रीमूलकल्प ३५३-३४५। र ज० वि० ओडीसा रि० सो० भाग २६, पृ०३५०,३४१।

३ जीवनवृत्त, पृ० १०१। वाटर्स, भाग २, पृ० ८८। ४ महावसो ४।८॥ ५ दलोक ४१३।

६ क्लोक ४१६। ७. मत्स्य २७०।१८॥वायु ६६।३२६॥

## छत्तीसवां अध्याय

### अन्य प्रसिद्ध राजवंश

प्रारम्भिक वक्तव्य—सम्राट् नन्द के पूर्ववर्ती और भारत-युद्ध के परवर्ती पौरव, ऐक्ष्वाक और मागध-वंशो का वर्णन हो चुका। पुराणों में इस काल के दृसरे प्रसिद्ध राजवंशों के राजाओं की गणना भी लिखी है। वह अत्यन्त उपयोगी है। उसका वर्णन निम्नलिखित है —

| १. पाञ्चाल | २७ राजा | ५. अइमक      | २५ राजा |
|------------|---------|--------------|---------|
| २. काद्येय | २४ राजा | ६. मौथेल     | २८ राजा |
| ३. हैहय    | २८ राजा | ७. शूरसेन    | २३ राजा |
| ४. कालिङ्ग | ३२ राजा | ८. चीतिहोत्र | २० राजा |

इन का अव क्रमश वर्णन किया जाता है।

#### १. पाञ्चाल

पाञ्चाल धृष्टकेतु का वर्णन पृ॰ १७२ पर हो चुका ह । संभवतः भारत-युद्ध के पश्चात् वही पाञ्चालों का राजा था। पाञ्चालों का अगला इतिहास अभी तक अन्धकार में है । वत्स-राज उदयन के काल में आरुणि पाञ्चाल-राज था। पाञ्चालो का अधिक वर्णन अभी तक हमें नहीं मिला।

#### २. चौवीस काशेय राजा

- १. सुवर्णवर्मा—इस की कन्या वपुष्टमा पौरव जनमेजय तृतीय की धर्मपत्नी थी।
- २. जयवर्गी—इस का उल्लेख अविमारक नाटक में है । वह संभवतः वपुष्टमा का भाई होगा। अविमारक नाटक की घटना के समय उसका पिता यज्ञ व्यापार में तत्पर था। जय-वर्म की माता का नाम सुदर्शना था। ४
- ्र. अश्वसेन—यह राजा तीर्थकर पार्श्वनाथ का पिता था। इसका काल भगवान वुद्ध से बहुत पहले था। आधुनिक पाश्चात्य ऐतिहासिक वुद्ध से २५० वर्ष पहले इसे मानते ही है। पार्श्वनाथ का समकालीन कलिङ्गराज करकण्डु था। इ
- ४ विष्णुसेन—यदि वीणावासवदत्ता का कथन सत्य माना जाय तो यह राजा उदयन का समकालीन था।
  - १. देखो पूर्व पृ० २२१। २ तीसरा तथा छठा अक।
  - ४. अविमारक नाटक, छठा अक आरभ तथा ६।१३ के पश्चात्।
  - ६ विविधतीर्थंकल्य, पृ०६४। ७ देखो पूर्व पृ०२४१।
- ३. अविमारक नाटक छठा अक।
- ५ विविधतीर्थकल्प, पृ० ७२।

५. महासेन—इसका उल्लेख कौटल्य अर्थशास्त्र, कामन्दक नीतिशास्त्र और हर्पचरित में मिलना है।

६. जयमेन—इसका स्मरण वात्स्यायन कामसूत्र में किया गया है। यह अपने अश्वा-ध्यक्ष से मारा गया था। ४

वर्तमान भविष्य पुराण में दो काशी-राजाओं की ओर संकेत किया गया है । ये दोनों आनन्दापुर की किसी स्त्री से मारे गए थे। संभव है यह संकेत महासेन और जयसेन की ओर हो। जयसेन जिस अश्वाध्यक्ष से मारा गया था, वह इस स्त्री से मिला हो सकता है।

पूर्वोक्त राजाओं में वर्मा और सेनान्त वाले नाम है। सुवर्णवर्मा नाम महाभारत में है, अत. उस के साथ जयवर्मा के मानने में कोई आपित नहीं। अश्वसेन महासेन और जयसेन नाम भी प्रामाणिक प्रन्थों के आधार पर लिखे गए है। इन नामों के साहक्ष्य से वीणा-वासवदत्ता का विष्णुसेन भी ठीक हो सकता है।

३. हैहयों के अठाईस राजाओं में से अभी हम किसी एक का नाम भी नहीं जान सके।

#### ४. कलिङ्गो के वत्तीस राजा

भारत-युद्ध-कालीन कालिङ्ग राजाओं का वर्णन पृ० १९९ और २०० पर हो चुका है। उन के उत्तरवर्ती निम्नलिखित राजाओं का वृत्त ज्ञात हो सका है—

- १. भद्रमेन—यह अपने भाई चीरसेन से मारा गया। इस का उल्लेख विष्णुगुप्त और वाण आदि ने किया है।
  - २ वीरनेन-भद्रसेन को मार कर वीरसेन राजा हो गया होगा।
  - लाजान् मधुनिति विषेण पर्यस्य देवी काशिराजम् । आदि से अध्याय २० ।
  - २ लाजान् विषेण सयोज्य मधुनेति विलोम्य तम् । देवी तु काशिराजेन्द्र निजघान रहोगतम् ॥७।५२॥
  - मधुमोदित मधुरकसिंहः लाजे सुप्रभा पुत्रराज्यार्थ महासेन काशिराज जवान । पष्ठ उच्छ्वास पृ०६९७ ।
  - ४ काशिराज जयमेनम् अश्वाध्यक्ष जघान इति । काममृत्र अध्याय २७ ।
  - प्रयुज्य पचत्वमानीतो पृजितात्मको ॥ भविष्यपुराण = | ५९॥ तुलना करो वृहत्सिहता ७०। १॥
  - ६. (क) देवीगृहे लीनो हि भ्राता भद्रसेन जघान । अर्थशास्त्र, आदि से अभ्याय २०। इस पर टीका में लिया है— कलिहेश्वरस्य भद्रसेनस्य सोदर्यः वीरसेन.।
    - (रा) कामन्दक नीतिशास्त्र ७।५१॥ इस पर टीका नी देखिए।
    - (ग) स्त्रीविश्वासिनश्च महावेबीगृहगृहभित्तिभाक् श्राता भद्रसेनस्य अभवन् मृत्यवे कालिद्गस्य वीरसेनः। हर्पचरित, पृ० ६६५।
    - (घ) श्रात्रा देवीप्रयुक्तेन भद्रमेनो निपातित । भविष्यपुराण ८।५८॥

- ३. अनक्ष-यह राजा अपने सामन्तो के वालकों को संताप देता था। इस पर कुपित प्रजाओं ने इसे मार दिया। इस का उल्लेख सोमदेव ने अपने यशास्तिलक में किया है। १
- ४. दिधवाहन—महिपी पद्मावती । जैन तीर्थंकर महावीर का समकालीन था। इस की कन्या चन्द्रनवाला थी। चन्द्रनवाला महावीर जी की उपासिका थी।
  - ५. करकण्ड-दिधवाहन का पुत्र था।

जैन आचार्य हिमवान् के नाम से छापी गई थेरावली में कलिङ्ग के कई राजाओं का उल्लेख है। <sup>3</sup> यथा—सुलोचन, शोभनराय आदि। <sup>3</sup> सुलोचन महावीर स्वामी का समकालीन था। 3 दिधवाहन भी महावीर स्वामी के काल में था। परन्तु करकण्डु को अन्यत्र पार्श्वनाथ का समकालिक लिखा है। इन दोनों में सत्य-पक्ष का निर्णय अभी नहीं हो सकता।

#### ५. पच्चीस अश्मक राजा

- १. अरमकसूत समय—वीणावासवदत्ता के अनुसार वह वत्सराज उद्यन का समका-लीन था ।<sup>४</sup>
  - २. शरम—इस के मारे जाने की वार्ता हर्पचारित में वर्णित हैं।

## ६. अटाईस मैथिल राजा

१. गणपति—यह कोई विदेहराज था। इस के पुत्र को शत्रुओं ने यक्ष्म-रोगपीड़ित कर ्दिया था।

### ७. तेईस शूरसेन राजा

- १. कीर्तिषेण—इस का वर्णन कौमुदी-महोत्सव नाटक में मिलता है। ध इसकी महिषी राजन्वती थी। इस राजा की ऐतिहासिक सत्यता की जांच अभी अपेक्षित है।
- २ जयवर्ग-इस का उल्लेख वीणावासवद्ता में है। इस की ऐतिहासिक तथ्यता अभी जांच योग्य है।
- ३. कुविन्द—काव्यमीमांसा में राजशेखर छिखता है— श्रयते च शूरसेनेपु कुविन्दो नाम राजा, तेन परुषसयोगाक्षरवर्जमन्त. पुर एव प्रवर्तितो नियम ।९ उसके घर की भाषा संस्कृत थी। वह वुद्ध से पूर्वकाल का हो सकता है। इस से आगे पुराणों में वीस वीतिहोत्र छिखे हैं। उन के सम्वन्ध में भी हम कुछ नहीं े जान सके।
  - १. कलिङ्गेषु अनङ्गो नाम नृपतिः दिवाकीर्तिसेनाधिपत्येन सामन्तमन्तान सतापयन् सभूय प्रकुपिताभ्यः प्रकृतिभ्य. किलैकलोष्टानुरोध वधमवाप । यशस्तिलव- आश्वास ३, पृ० ४३१ ।
  - २. विविधतीर्थेकल्प, चम्पापुरीकल्प, पृ० ६५ I
  - ३. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग ११, अक १, पृ० ८६।
  - ४. वीणा० पृ० ६। ५. षष्ठ उच्छ्वास, पृ० ६९२।
- ६. हर्षचरित, पृ० ६६५।

- ७. की० म० पृ० ८। ८. देखो पूर्व पृ० २४१।

९. प्० ५०।

## सैंतीसवां अध्याय

## नन्द राज्य---१०० वर्ष

#### सम्राद् महापद्म=महानन्द=नन्द

महान्य = उप्रयेन — अन्तिम रीशुनाग-राज महानन्दी की एक शुद्धा स्त्री थी । उस स्त्री से महानन्दी का एक पुत्र हुआ। पुराणों में उसका नाम महाप्य प्रसिद्ध है । महाप्य का अर्थ है — अत्यन्त धनशाली। यह सत्य है कि उसके पास आगाध धन-राशि एकत्र हो गई । इस लिए भागवत में उसे महाप्यानि भी लिखा है। विष्णु और भागवत में उसे नन्द्र भी कहा है। कलियुगराजवृत्तान्त में उसे धननन्द्र लिखा है। सभवत चहुत धनी होन से वह धननन्द्र कहाया। महावोधिवंश में अन्तिम नन्द्र धन नाम वाला था।

उत्रसेन भी महापद्म का एक नाम था। मन्जुश्रीम्लक्ष्य मं महानन्द्री अथवा विशोक के पश्चात् श्रू रसेन और नन्द्र दो राजाओं के नाम है। भटमद्र तथा लामा तारानाथ के लेख में भी श्रू रसेन और नन्द्र पृथक् पृथक् है। यहुत संभव है मन्जुश्री का श्रू रसेन ही उग्रसेन या महापद्म और नन्द्र अन्तिम नन्द्र हो। महापद्म का उप्रसेन नाम युक्त है। एक तो उसकी सेना उप्र होगी। दूसरे, उप्र कहते हैं—श्रुत्रिय द्वारा श्रू दा-पुत्र को। पुराणों के अनुसार महापद्म श्रू द्वापुत्र था ही। यवन प्रन्थों में नन्द्र को नापित का पुत्र लिखा है। जैन विविधतीर्थकल्प में नापितणिकामुत नन्द्र लिखा है। परन्तु वह वीरमोक्ष से ६० वर्ष पश्चात् था। इस लेख के अनुसार वह पुराणों का नन्द्रिवर्धन होगा। जैन लेखों में उसे ही वीरनिर्वाण के ६० वर्ष पश्चात् लिखा है।

महानन्दी और महापद्म—महानन्दी का पुत्र महापद्म नन्द् था। यह पुराणो का मत है। आज से लगभग १३०० वर्ष पूर्व का आचार्य दण्डी भी यही मानता था। उसका समग्र प्रन्थ अवन्तिनुन्द्ररी कथा अभी नहीं मिला। उस प्रन्थ के सार का प्रारंभिक भाग अब भी प्राप्त है। उस में लिखा है महानन्दी का पुत्र महापद्म हुआ। यह बात दण्डी से बहुत पहले प्रसिद्ध हो चुकी होगी। अतः इस की ऐतिहासिक तथ्यता मान्य है।

१. महापद्माभिषेकात्तु यावज्जनम परीक्षित । मत्स्य २७३।५०॥ महानन्दाभिषेकात्तु यावज्जनम परीक्षितः । त्रवाण्ड ३।७४।२४२॥ यावत्परिक्षितो जन्म यावत्रन्दाभिषेचनम् । विण्णु ४।२४।४१॥

२ स्कन्ड १२।२।९॥ ३ महाबोविवश ॥ ४ म्लकरप श्लोक ४१७, ४२२॥

५ उप्र ग्रहासुते अत्रात्। गास्वतक्तोग, श्लोक १८४, विश्वप्रकाश कोश, पृ० १२६ ।

६. पु० ६८। ७ अवन्तिसुन्दरीकथासार ४।१७-२०॥

नन्दों का विपुल धन—नन्दों की प्रचुर धनराशि का वर्णन कई ग्रन्थों में मिलता है।
मुद्राराक्षस नाटक में नन्दों को—नवनविशतद्रव्यकोटीश्वर लिखा है। कथासिरत्सागर में भी
नन्द को ९९ कोटि का अधीश्वर लिखा है। मुद्राराक्षस और क० स० सा० के अंकों से
ज्ञात होता है कि नन्द के सम्बन्ध में कभी ये अङ्क अति प्रसिद्ध रहे होंगे।

कामन्द्कीय नीतिसार का एक पुरातन टीकाकार भी जो अपने को कामन्द्क का सहपाठी और आचार्य विष्णुगुप्त का शिष्य लिखता है, यही मन प्रकाशित करता है—नन्द इति नवनवितकोटीश्वरः।

अपने विपुल धन के कारण नन्द सर्वार्थसिद्धि भी कहाया।

#### सर्वक्षत्रान्तकृत्

पुराणों में महापद्म को दूसरा भागव परगुराम छिखा है। जिस प्रकार परगुराम ने क्षत्रिय-नाश किया था, उस प्रकार महापद्म ने पाञ्चाल, श्रूरसेन, कलिङ्ग आदि राजाओं का नाश किया। वह एकच्छत्र, अतिवल, अनुलङ्कित-शासन सम्राट् था।

वर्तमान भारतीय मानो का आरम्भ—अनेक वर्तमान भारतीय मान नन्द के काल में पुनः निर्णीत हुए थे। काशिका-वृत्ति में इस वात का सकेत मिलता है। अयुर्वेद के अन्थों में मागध और कालिङ्ग नाम के दो मान अति प्रसिद्ध है। वायुपुराण १००। २२० में मागध मान उल्लिखित है। वहुत सभव है आयुर्वेद का मागध मान नन्द-काल में पुनः निर्णीत हुआ हो।

Agrammes=Xandrames—यूनानी छेखको के अनुसार सिकन्दर के काल में मगध का सम्राट् अप्रमीस अथवा क्सन्द्रमीस था। अध्यापक राय चौधरी के अनुसार पहला रूप औग्रसैन्य का एक संभव रूपान्तर हो सकता है। यूनानी छेखक जिस्ट्रन के अनुसार सिकन्दर के काल में एक राजा नन्द्रम या नन्द्रस था। अब विचारना चाहिए कि क्या यह समता सत्य है। उसके लिए निम्नलिखित नामों पर हिए डालनी चाहिए—

Taxıla तक्षशिला। Oxydrakai श्रुद्धक। Xathroi क्षत्रि।

१. मुद्राराक्षस ३।२७॥

२. नवाधिकाया नवतेः कोटीनामविषो हि स ॥ १।४।९५॥

३. केटेलाग आफ अलवर मैनुस्कृष्ट्स, पृ० ११०।

४. मुद्राराक्षस नाटक की दुण्डिराजीय टीका का उपोद्धात, श्लोक २४।

५ नन्दोपक्रमाणि मानानि । २।४।२१॥ नन्देन किल प्रथम मानानि कृतानि | वामनीय लिङ्गानुशासन कारिका ७।

६. दढवलमान मागध सुश्रुतमान कालिङ्गमिति । चरक पर चक्रपाणि की टीका, कल्पस्थान १२।९७॥

७. पो० हि० ए० इ० चतुर्थ संस्करण पृ० १९० ।

८. अशोक के शिलालेख, सम्पादक इ० हुल्ट्ज्श, सन् १९२५, भूमिका पृ० ३२। यहा जस्टिन का मूल-लेख अनुवाद सिहत उद्धृत है।

इन तीनो नामो में यूनानी X देवनागरी का क्ष है। अतः Xandrames क्षत्रमित के समीप पहुँचता है। इसी प्रकार Agrammes अग्रमित से मिलता है। इन दोनो नामों को उग्रसेन महापद्मनन्द से मिलाना भूल है। अब रहा नन्द्रम या नन्द्रस। जिस्टन ने उस के स्थान का निर्देश नहीं किया। नहीं कह सकते वह कहां का राजा था।

नव-नन्द प्रयोग की प्राचीनता—भागवत और विष्णु में नव-नन्द शब्द प्रयुक्त हुआ है। मत्स्य, वायु और ब्रह्माण्ड में महापद्म और उस के आठ पुत्रों का उल्लेख है। महावंसो में नवनन्द अथवा नव भातर प्रयोग मिलता है। विकास प्रयोगों से जाना जाता है कि नन्द नौ ही होंगे।

नन्द पद का अर्थ नो हो गया—नन्दों के नो होने का साक्ष्य ज्यौतिय ग्रन्थों में भी मिलता है। उन ग्रन्थों में नन्द का अर्थ ही नो वन गया है। सातवी शताब्दी (५५० शक) अथवा उस से पहले होने वाला ब्रह्मगुप्त अपने खण्डखाद्यक में नन्द पद से नव-संख्या का ग्रहण करता है। मुद्राराक्षस १११३ में नन्दा नव प्रयोग है। अतः जायसवाल आदि लेखक "नव" शब्द से जो "नया" अर्थ कित्यत करते है, वह गुक्तिसंगत नहीं है। केम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया। में लिखे रेपसनमत का भी इससे खण्डन जानना चाहिए।

न्या भास नन्दकालीन या—महाकि सास उदयन का उत्तरवर्ती था। भास का स्वप्त नाटक उदयन-सम्बन्धी है। वह उदयन की कई घटनाओं के पश्चात् लिखा गया होगा। भास शूटक का पूर्ववर्ती है। यह सर्वसम्मत है कि शूट्रक का मुच्छकिटक भास के चारुद्त्त का रूपान्तर है। शूट्रक विक्रमसंवत् से वहुत पहले आन्ध्रकाल में था। भास विष्णुगुप्त-कौटल्य का भी पूर्ववर्ती प्रतीत होता है। कौटल्य अपने अर्थशास्त्र में दो इलोक उद्धृत करता है। इन में से दूसरा ब्लोक भास-कृत प्रतिज्ञा यौगन्धरायण-नाटक की उपलब्ध प्रतियों में मिलता है। वहुत संभव है पहला इलोक इस नाटक की संपूर्ण प्रतियों में कभी विद्यमान रहा हो। अत अपने वर्तमान ज्ञान से हम कह सकते है कि भास कौटल्य का पूर्ववर्ती था।

भास अपने नाष्टकों के कई भरत-वाक्यों में लिखता है कि हिमालय और विन्ध्य के मध्य की सागरपर्यन्ता एकातपत्रांका भूमि को हमारा राजसिंह शासित करे। उदयन के पश्चात कौटल्य से पहले इतनी भूमि को शासित करने वाला राजा नन्द ही हुआ है। स्मरण

<sup>9 41941</sup> 

२. त्राह्मस्फुटसिद्रान्त २४।७॥

३ पडगनन्दे । खण्डखाद्यक अविकार प्रथम, क्लोक ४ । इस का अर्थ है--९७६ ।

४. भाग १, पू०३१३।

५. काणे सस्मृति भन्य में वी॰ आर॰ रामचन्द्र दीक्षितर का लेख।

६ अर्थशास्त्र अविकरण १०, अध्याय ३।

७ प्रतिज्ञा यौ॰ ४।२॥ टीकाकार माधवयज्व लिखता है--मनुनीतावपीति मनुगीततया पुराणेऽपीत्यर्थ ।

८ दूत-वाक्य । स्वप्ननाटक । वालचरित । लगभग ऐसा भरतवाक्य मुनि वररुचि का है ।

रखना चाहिए कि भास के अनुसार राजसिंह एकातपत्राङ्का मही का सम्राट् था। पुराणों के अनुसार महापद्मपति नन्द ही एकच्छत्रा पृथिवी का अनुर्छिघत शासक था। वही एकच्छत्र सम्राट् था। भास ने ठीक पुराण-सदश प्रयोग वर्ती है। यह समानता वताती है कि भास नन्द-कालीन था।

वरहिच और नन्द—उभयाभिसारिका नामक भाण वरहिचमुनि कृत है । उस में कुसुमपुर और पाटिलपुत्र नाम स्मरण किए गए हैं। उस का भरतवाक्य किसी विशाल राज्य का वर्णन करता है। यह भाण नन्दकाल का प्रतीत होता है।

नन्दों का राज्य-काल—पुराणों के अनुसार महापद्म नन्द और उस के पुत्र १०० वर्ष तक पृथ्वी को भोगते रहे। महापद्म ८८ वर्ष तक पृथ्वी पर रहा और उस के आठ पुत्र १२ वर्ष तक। यदि यह वात सत्य मान ली जाए तो कहना पड़ेगा कि नन्द ने वड़ी छोटी आयु में राज्य संभाला होगा, अथवा महापद्म से पहले कुछ और अल्पकालीन राजा हुए होंगे। पुराणों में उन का वर्णन नहीं किया गया। संभव है महापद्म की सम्पूर्ण आयु ८८ वर्ष की हो। महावंसों में नन्दों की राज्याविध २२ वर्ष की मानी गई है। महावंसों का लेख ठीक प्रतीत-नहीं होता। मञ्जुश्री में शूरसेन का राज्य १७ वर्ष अौर नन्द की आयु ६६ वर्ष की लिखी है।

इस सम्बन्ध में खारवेल का शिलालेख—खारवेल के शिलालेख में लिखा है कि नन्द के ३०० या १०३ वर्ष पश्चात खारवेल के राज्य का पांचवां वर्ष था। खारवेल ने अपने राज्य के १२वें वर्ष में मगधराज वृहस्पतिमित्र को नीचा दिखाया। अर्थात नन्द के ३०७ या ११० वर्ष पश्चात मगध का राजा वृहस्पतिमित्र था। हम आगे चल कर मौर्य-प्रकरण में वताएंगे कि नन्दों का २२ वर्ष का राज्य मानने से ३०० या १०३ के दोनों अंक अशुद्ध हो जाते हैं। अतः यह निश्चित है कि नन्द-राज्य २२ से वहुत अधिक वर्ष तक रहा।

महापद्म की सन्तति—पुराणों में नन्द के एक ही पुत्र का नाम लिखा गया है। वह पुत्र था 'सुमाल्य या सुक्ल्प। शेष सात पुत्रों के नाम पुराणों में नहीं है। महावोधिवंश में नन्द के आठों पुत्रों के नाम दिए हैं। वे नाम हैं—पण्डुक, पण्डुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशांक, दश-सिद्धक, कैवर्त और धन। इन में से राष्ट्रपाल नाम वौद्ध साहित्य में बड़ा प्रसिद्ध है। किसी राष्ट्रपाल पर अश्वधोष ने एक नाटक लिखा था। नहीं कह सकते राष्ट्रपाल कितने थे। अनन्त रचित मुद्राराक्षसपूर्वसंकथा में नौ पुत्रों के नाम लिखे हैं। उन की ऐतिहासिक सत्यता अन्वेषणीय है। व

१. विष्णु '४।२।४२२॥ और भागवत १२|२|६--१२॥

२ मत्स्य, वायु, ब्रह्माण्ड ।

३. इलोक ४२१।

४. इलोक ४३६।

५. इ हि का सितम्बर १९३८, पृ० ४७६।

६ पूर्व-निर्दिष्ट स्थान, पृ० ४७९ ।

७ अश्वघोष का सौन्दरनन्द १६।८९॥

म वादन्याय पृ० ६७।

९. वीकानेर सस्करण, पृ० २।

मन्त्री शकटाल—जैन अनुश्रुति के अनुसार अन्तिम या नवम नन्द का मन्त्री शकटाल था। उस के स्थूलभद्र और श्रियक दो पुत्र थे। उस की यक्षा आदि सात कन्याएँ थीं।

राजा नन्द के मारने में शकटाल का कितना भाग था इस विषय में आवश्यकसूत्रवृत्ति पृ० ६९४ पर वररुचि की एक प्राकृत गाथा है। उस का संस्कृत रूपान्तर निम्नलिखित है...

वररुचि: डिम्भरूपेभ्यो मोदकान् दत्त्वेद पाठयति-

राजा नन्दो नैव जानाति यत् शकटाल: करिष्यति । राजान नन्द मारियत्वा श्रीयक राज्ये स्थापियष्यति ॥२ वालकों के लिए अनेक सरल प्रन्थ लिखने वाला यह वरहचि संवत्-प्रवर्तक विक्रमार्क का पुरोहित है।

राक्षस और वक्रनास-मुद्राराक्षस और दुण्ढिराज के अनुसार ये भी सर्वार्थसिद्धि नन्द के कुलामात्य थे।

. योगनन्द चरित—भरतनाट्य शास्त्र की अभिनवगुप्त कृत टीका में योगानन्द चरित के अध्यारोप का कथन है।<sup>3</sup>

धनिक अपने दशरूपक में लिखता है - वृहत्कथामूल मुद्राराक्षसम्-

चाणक्यनामा तेनाय शकटालगृहे रह:। कृत्या विधाय सहसा सपुत्रो निहतो नृप ॥ योग्। नन्द्यश्री शेषे पूर्वनन्दसुतस्तत । चन्द्रगुप्त कृतो राजा चाणक्येन महौजसा ॥ (पृ० ३४)

यह वचन पैशाची बृहत्कथा का संस्कृत रूपान्तर है। इस विषय में पूर्वनन्द नाम ध्यान देने योग्य है। कथासरित्सागर में भी ऐसा प्रयोग है—पूर्वनन्दसुत कुर्याच् चन्द्रगुप्त हि भूमिपम् । अकथासरित्सागर और दशरूपक में उद्धृत बृहत्कथा के छेख से शासक नन्द दो प्रतीत होते हैं। एक पूर्वनन्द दूसरा योगनन्द। शेष सात उन के पुत्र होंगे।

नन्दों का नाग-नन्दों का नाशक ब्राह्मण कौटल्य अथवा चाणक्य था। चाणक्य ने किसी उपाय से महापद्म को मारा। अलङ्कार-लेखक भामह लिखता है कि चाणक्य एक रात्रि नन्द-क्रीड़ागृह में प्रविष्ट हुआ। <sup>५</sup> संभव है वह उसे मारने के अभिप्राय से ही वहां गया हो। इसका संकेत अर्थशास्त्र में भी मिलता है। हितोपदेश के अनुसार चाणक्य ने दूतप्रयोग से नन्द को मारा--नन्द जघान चाणक्यस्तीक्षणदूतप्रयोगत । विश्रह ।

मुद्रित मत्स्यपुराण के पाठ से ज्ञात होता है कि नन्दों के उन्मूलन में कौटल्य को बारह वर्ष लगे। वायुपुराण में १६ वर्ष लिखे है।

१ विविधतीर्थकल्प, पृ० ६९ । २ अपश्रश कान्यत्रयी की भूमिका, पृ० १०४।

३ वडोदा संस्करण, भाग, २, पृ० ४१३। ४ १।४।११६॥

५. चाणक्यो नक्तमुपयान्नन्दक्रीडागृह यथा । ३।१३॥

६ येन शास्त्र च शस्त्र च नन्दराजगता च भू । अमर्षणोद्धृतान्याशु तेन शास्त्रमिद कृतम् ॥ अन्त में ।

७ उद्धरिष्यति कौटिल्यः समैद्वदिश्वामि सुतान् ॥ २७२।२०॥

८ उद्धरिष्यति तान् सर्वान् कौटिल्यो वै द्विरष्टिम । ९९।३३०॥

भारत-युद्ध से १६०० वर्ष — पुराणो के अनुसार परिक्षित् के जन्म से महापद्म के अभिषेक तक १५०० वर्ष वीते । १०० वर्ष नन्दों का राज्य रहा । इस प्रकार भारत-युद्ध से नन्दो की समाप्ति तक सम्पूर्ण १६०० वर्ष वीते ।

तीन प्राचीन लेख—सम्राट् अशोक से पूर्वकाल के तीन स्पष्ट पढ़े गए लेख इस समय तक मिल चुके हैं। वे हैं, महास्थान (वंगदेश) का शिलालेख, सोहगौरा (जिला गोरखपुर) का ताम्रपत्र और काङ्गड़ा अन्तर्गत वनेर नाले के ऊपर कन्हयारा से नौ मील दक्षिण तथा दाध से एक मील दूर स्थान का शिलालेख। पहले दो लेख अशोक से पूर्वकाल के हैं। कई लोग उन्हें चन्द्रगुप्त के शासन कहते हैं। तीसरे के अक्षर अशोक काल के अक्षरों से मिलते हैं। इन पर अभी अधिक विचार की आवश्यकता है।

१. ऐ इ. भाग २१, पृ० ८३---।

२. ऐ. इ भाग २२, पृ० १-३। तथा जर्नल आफ दि एशियाटिक सोसायटी आफ वगाल, १९४१।

३ ऐ इ भाग ७, पृ० ११६---।

# अठतीसवां अध्याय

#### मौर्य राज्य

मौर्य-शासन का काल-परिमाण—मत्स्य<sup>9</sup>, वायु<sup>2</sup>, और विष्णु<sup>3</sup>, आदि पुराणों में मौर्यों का राज्य-काल १३७ वर्ष लिखा है। यह संख्या बहुत संदिग्ध है। यदि वायु और मत्स्य में दी गई प्रत्येक मौर्य-राजा की राज्य वर्ष-संख्या जोड़ी जाए तो वह १३७ से कही अधिक वनती है। अतः पहले इन दोनो पुराणों के अनुसार प्रत्येक मौर्य राजा का राज्य-काल-मान नीचे दिया जाता है। साथ ही साथ कलियुगराजवृत्तान्त की गणना भी दी जाती है—

| मुद्रित वायु   | पा० का इ वायु  | पा० मत्स्य                              | मत्स्य         | कळि-राजवृत्तान्त |
|----------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|------------------|
| चन्द्रगुप्त २४ | चन्द्रगुप्त २४ | •• •• •                                 | चन्द्रगुप्त ३४ | चन्द्रगुप्त ३४   |
| भद्रसार २५     | नन्दसार २५     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | भद्रसार २८     | विन्दुसार २८     |
| अशोक ३६        | अशोक ३६        | अशोक ३६                                 | अशोक ३६        | अशोकवर्धन ३६     |
| कुनाल ८        | कुनाल ८        | •••••                                   | कुनाल ८        | सुपाइर्व ८       |
| बन्धुपाछित ८   | बन्धुपाछित ८   | •••••                                   | दशरथ ८         | वन्धुपाछित ८     |
| इन्द्रपाछित१०  | नप्ता ?        | नप्ता १०                                | इन्द्रपाछित १७ | इन्द्रपाछित ७०   |
| ******         | दशरथ ८         | दशरथ ⊏                                  | हर्षवर्धन ८    | ** *** *** **    |
|                | सम्प्रति ९     | सम्प्रति ९                              | सम्प्रति ९     | सङ्गत ९          |
| *** *** *      | शालिग्रक १३    | ••• • • •                               | शालिशुक १३     | शाल्जिञ्चक १३    |
| देववर्मा ७     | देवधर्मा ७     |                                         | सोमशर्मा ७     | देववर्मा ७       |
| शतधर <         | शतंधनु ८       | शतधन्वा ६                               | शतधन्वा ९      | शतधनु ८          |
| बृहद्श्व ७     | बृहद्रथ ८७     | बृहद्र्थ ७०                             | बृहद्र्थ ७०    | वृहद्रथ ८८       |
|                | -              |                                         |                | <del></del>      |
| १३३            | २३१म           | १३९                                     | <b>૨</b> ૪૭    | 112 309          |
| _              | 170            |                                         | - 22           | 7.0              |

पूर्व-लिखित गणनाओं पर विचार मुद्भित वायु के पाठ में तीन नाम निश्चित ही रह गए हैं। हम भिन्न भिन्न प्रमाणों से जानते हैं कि द्शारथ सम्प्रति और शालिश्क् मगध के सम्राट् थे। अतः मुद्भित-वायु का निम्नलिखित पाठ बहुत भ्रष्ट हो चुका है—

इत्येते नव भूपा ये भोक्ष्यन्ति च वसुधराम् । सप्तिर्त्रशच्छत पूर्ण तेम्य शुङ्गान् गमिष्यति ॥

प्रतीत होता है कभी वायु में भी १२ ही राजा गिनाय गए थे और उनका राज्य-काल अधिक लिखा था। इन्द्रपालित का राज्य-काल जिन शब्दों में इस पुराण में मिलता है, वे शब्द बहुत भ्रष्ट होगए हैं। पाजिटर का इ वायु का पाठ ठीक इन्द्रपालित के पर्याय नाम पर ट्रूटा है। इस से स्पष्ट ज्ञात होता है कि मुद्रित पाठ विश्वसनीय नहीं। वृहद्रथ का राज्य-काल ७ नहीं ७० वर्ष होगा। उसकी पूरी आयु ८७ वर्ष की होगी। इ. वायु में संभवतः उसका आयु-मान दिया गया है। इस प्रकार इ. वायु के अनुसार भी मौयों का राज्य-काल २०० वर्ष से अधिक था। पाजिटर के मत्स्य के पाठ बहुत ट्रूटे हुए हैं। वहां सारे इ राजाओं के नाम और राज्य-वर्ष मिलते हैं। उनका योग १३९ वर्ष है। अतः मौर्य-कुल के सारे राजाओं का जोड़ इस से कहीं अधिक होगा। नारायण-शास्त्री के मत्स्य का पाठ अधिक युक्त प्रतीत होता है। कलियुगराजवृत्तान्त में दशरय नाम छूट गया है और सम्प्रति के स्थान में सद्गत एक भूल हुई है। कलि० में भी इन्द्रपालित के वर्षों की गणना संदिग्ध है। परन्तु इ. वायु का पाठ दशोन सप्त वर्षिण इसी संख्या का संकेत है। अस्तु, हम कह सकते हैं कि मौयों का राज्यकाल १३७ से बहुत अधिक वर्ष तक रहा। वर्तमान ऐतिहासिकों ने मौर्य-काल का वर्ष-मान लिखने में कुछ भूल की है।

इस विषय में कई लेखक यह कहते हैं कि पुराणों के सारे मौर्य राजा पाटलिपुत्र के राज-सिंहासन पर नहीं वैठे। अतः उन का काल मौर्य-साम्राज्य काल में नहीं गिनना चाहिए। पुराणों में उन के शासन-काल को निकाल कर १३७ वर्षसख्या की गई है। यह वात भी ठीक नहीं। आगे चल कर यह स्पष्ट ज्ञात हो जायगा कि ये सब राजा पाटलिपुत्र के राजा थे। अतः पुराणों की १३७ संख्या भूल-मात्र है।

नारायण शास्त्री के पाठ—कई लेखक नारायण शास्त्री के पाठों पर सन्देह करते हैं। हमारा ऐसा विश्वास नहीं है। इन पाठों पर सन्देह करने का कोई कारण नहीं। इ वायु के पाठ नारायण शास्त्री के पाठों का समर्थन करते हैं। अतः इन पाठों पर पूरा विचार करना चाहिए।

#### १. सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य--२४ वर्ष

नाम—मुद्राराक्षस में चन्द्रश्री नाम मिलता है। इस नाम का प्राकृत रूप चन्दिसिरे वहां है। इस नाटक में चाणक्य उसे वृषल विरुद्द से पुकारता है। वनद्रगुप्त का प्राकृत रूपान्तर चन्दउत्त भी मुद्राराक्षस में प्रयुक्त हुआ है। आवश्यकसूत्रवृत्ति में प्राकृतरूप सिरिय मिलता है। अन्य जैन प्रन्थों में सिरियड रूप है। इस का संस्कृत रूप श्रीयक है। मुद्राराक्षस में चन्द्रगुप्त को प्रियदर्शी लिखा है।

१. दि किंग्स आफ मगध, पृ० ५६, ५७।

२ दि किंग्स आफ मगध, पृ० ५७।

३. १।१९ के पश्चात् दो बार । तथा १।२० के पश्चात् ।

४ १।१९ के पश्चात् । देखो विश्वप्रकाश कोश—वृषल कथित शृद्धे चन्द्रगुप्ते च वाजिनि (राजिने)। पृ० १५६, श्लोक ६०। चन्द्रगुप्त शृद्धः प्रक्रियासर्वस्व, पृ० १८। ५ षष्ठाङ्क। ६. पूर्वपृष्ठ २५९।

कुल—चन्द्रगुप्त से आरम्भ होने वाला कुल भारतीय इतिहास में मौर्य-कुल नाम से प्रसिद्ध है। मुद्राराक्षस का कर्ता विशाखदत्त मानता है कि चन्द्रगुप्त नन्द-कुलान्तर्गत था। इस से ज्ञात होता है कि चन्द्रगुप्त नन्द की किसी पत्नी के वंश-क्रम में होगा। मुद्राराक्षस का टीकाकार दुण्टिराज लिखता है कि नन्द की मुरा नाम की एक पत्नी थी। वह वृषलात्मजा थी। चन्द्रगुप्त का पिता मौर्य था। उसे वृषल कहते होंगे। मुद्राराक्षस में चन्द्रगुप्त को मौर्यपुत्र लिखा है। इस प्रकार दुण्टिराज और विशाखदत्त के अनुसार चन्द्रगुप्त महापद्म का पौत्र था। विष्णुपुराण का टीकाकार रत्नगर्भ लिखता है कि नन्द की मुरा नामक पत्नी का पुत्र चन्द्रगुप्त था। इस मुरा के कारण चन्द्रगुप्त का कुल मौर्य कुल कहाया।

महाभाष्य में एक उदाहरण है—जेयो वृषलः १।१।५०। अर्थात् वृषल यद्यपि जीता नहीं जा सकता पर उसे जीतना चाहिए। यह उदाहरण विचारणीय है।

वृहत्कथा के अनुसार चन्द्रगुप्त पूर्वनन्द का पुत्र था। प

मौर्य नाम की एक हीनकर्मा जाति भी थी। उस जाति के लोग मूर्तियां दिखा कर धन एकत्र किया करते थे। पातञ्जल महाभाष्य में उन का उल्लेख है। संभव है वह जाति शूद्र और क्षत्रियों के मेल का परिणाम हो। मुरा उसी जाति की हो और इस कारण उस का ऐसा नाम भी हो। कामन्दकीय नीतिसार की टीका में चन्द्रगुप्त को मौर्थकुलप्रसूत लिखा है। प्रिक्रियासर्वस्व के अनुसार मुर के गोत्र में होने वाला मौर्य है। वौद्ध-प्रंथों में इस मौर्य या मोर्य कुल का वर्णन है।

Sandrocottus=Sandrokottos—यह नाम यूनानी प्रन्थों में मिलता है । इस नाम का राजा पिलविश्व अथवा पाटिलपुत्र में राज्य करता था। वह प्रस्ती=प्राच्य-राज था। इस में कोई सन्देह नहीं कि सन्द्रोकोट्टुस नाम चन्द्रगुप्त का रूपान्तर है। पंजाब की सुप्रसिद्ध नदी चन्द्रभाग के नाम के कई पाठान्तर यूपानी प्रन्थों में मिलते है, यथा—Sandabal, Androphagos, Chantabra, Cantaba तथा चन्द्रावती नदी को भी यूनानी Sandravatis अथवा Andomatis लिखते थे। अतः इस बात के मानने में कोई विवाद नहीं कि सन्द्रोनकोट्टुस चन्द्रगुप्त का योन-रूपान्तर होगा। सन्द्रोकोट्टुस का एक रूपान्तर अन्द्रोकोट्टुस भी कहा

१. नन्दान्वय एवायमिति । ४।७ के पश्चात् । नन्दान्वयालम्बिना . . . . . मौर्येण ५।५॥ मुद्राराक्षस में मलयकेतु अमात्य राक्षस से कहता है—मौर्योऽसी स्वामिपुत्रः ।५।१६॥ अर्थात् मौर्य चन्द्रगुप्त आप के स्वामी नन्द का पुत्र है—चन्द्रगुप्तोऽपि पिष्टपर्यायागत एवायमिति (राक्षस) ४।७ के पश्चात् ।

२. उपोद्धात क्लोक २७। ३ २।६॥

४. नन्दस्यैवं पत्न्यन्तरस्य मुरासज्ञस्य पुत्रं मौर्याणा प्रथमम् । ४।२४।२८॥ ५ पूर्व पृ० २५९ ।

६ मौर्यै: हिरण्यार्थिमि अर्चा: प्रकल्पिता । ४।२।६६॥

७. कैटेलाग आफ अलवर मैनुस्क्रिप्ट्स, पृ० ११०। =, टाल्मी का भारत, पृ• =९, ९०।

जाता है। यह भी चन्द्रगुप्त का अपभ्रंश ज्ञात पड़ता है। परन्तु अन्द्रोकोट्टुस सिन्धु नद के समीप रहता था। वर्तमान ऐतिहासिकों का मत है कि यह अन्द्रोकोट्टुस पीछे से पाटिलपुत्र का महाराज बना।

Amitrochades = Allitrochades — यूनानी लेखकों के अनुसार इस नाम का राजा सन्द्रोकोट्टुस का पुत्र था। परन्तु चन्द्रगुप्त मौर्य का इस नाम का कोई पुत्र नहीं था। एक और भी सन्देह-जनक वात है। मैगस्थनीज़ के अनुसार सन्द्रोकोटोस से अधिक वलशाली राजा पोरोस था। यह वचन सन्दिग्ध और भाव-श्रून्य है। न जाने यह पोरोस कौन था।

ऐसी अवस्था में वर्तमान ऐतिहासिको का समस्त छंख पढ़ कर भी हम यह निश्चय नहीं कर सके कि यूनानी छेखको का सन्द्रोकोट्टुस ही भारतीय इतिहास का चन्द्रगुप्त मौर्य था। इस विषय पर अधिक विचार की आवश्यकता है। यह विचित्र वात है कि चन्द्रगुप्त के नाम के साथ विष्णुगुप्त, कॉटल्य या चाणक्य का नाम यूनानी साहित्य में अभी तक कही नहीं मिला। विष्णुगुप्त के विना चन्द्रगुप्त का उल्लेख वहुत ही अधूरा है।

महापद्म के पुत्रों के मरण और चन्द्रगुप्त के राज्य-लाभ का वृत्तान्त अवन्तिसुन्दरीकथा-सार के चतुर्थ परिच्छेद में भी है। यदि महाकिव भीम का प्रतिभा चाणक्य अथवा प्रतिज्ञा चाणक्य उपलब्ध हो जाए तो चन्द्रगुप्त के विषय पर अधिक प्रकाश पड़ सकता है।

राज्याभिषेक के समय चन्द्रग्रप्त की आयु—मुद्राराक्षस ७।१२ के अनुसार चन्द्रगुप्त छोटी आयु में ही राजा वना । संभवतः वह वीस वर्ष का होगा—वाल एव हि लोकेऽस्मिन् सभावितमहोदयः ।

विष्णुगुप्त=चाणवय—कामनद्कीय नीतिसार के प्रारंभिक इलोको से विदित होता है कि विष्णुगुप्त ने विशाल वंश्यों के वंश में जन्म लिया था। वह वडा विश्रुत, तेजस्वी, चतुर्वेदिवत और अर्थशास्त्र का अपार पण्डित था। मुद्राराक्षस के टीकाकार दुण्ढिराज का मत है कि द्विजोत्तम चाणक्य नीतिशास्त्र-प्रणेता चणक का पुत्र था। वह औशनसी नीति और ज्योतिः शास्त्र का पारग था। प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर विष्णुगुप्त को एक ज्यौतिष-लेखक के रूप में स्मरण करता है। वराहमिहिर का व्याख्याकार उत्पल बृहज्जातक की टीका

१. इन्सिकप्शस आफ अशोक, हुल्टश, सन् १६२५, भूमिका, पृ० ३४।

२. Megasthenes says that he often visited Sandrokottos, the greatest king of the Indians, and Poros, still greater than he Ancient India, McCrin le, 1926, पू॰ १२, १३।

३. नाट्यशास्त्र की अभिनवगुप्तऋत टीका में उद्धृत, वडोदा सस्करण, भाग २, पृ० १६१।

४. उपोद्धात रलोक ४७, ४८ । वहुत सभव है चाणक्य-नीति का मूल-प्रणेता चणक हो । यह प्रन्थ अर्थशास्त्र से सर्वथा भिन्न है ।

५. आयुर्दीय विष्णुगुप्तोऽपि चैव देवस्वामी सिद्धसेनश्च चक्रे। बृहजातक ७।७॥ तथा देखो बृहजातक २१।३॥

में विष्णुगुप्त के अनेक इलोक उद्धृत करता है। विष्णुगुप्त-चाणक्य के ज्योतिप्-शास्त्र सिम्बन्धी जो इलोक उत्पल ने उद्धृत किए है, उनमें विष्णुगुप्त यवनों के ज्योतिप का वर्णन करता है। ये यवन भारतीय-सीमा पर रहने वाले यवन होंगे।

कौटल्य—कामन्दकीय नीतिसार की एक पुरानी टीका का उल्लेख पृ० २५६ पर हो चुका है। उसमें लिखा है—कुटिचंट उच्यते त धान्यभृत लाति इति कुटिला कुभीवान्या . . . . कुटिलानामपत्य कौटिल्य इत्युक्त । अर्थात् कुंभीधान्य ब्राह्मणों का पुत्र कौटिल्य था । जैन आचार्य हेमचन्द्र सूरि भी अभिधान चिन्तामणि की अपनी टीका में कौटल्य शब्द की ऐसी ही ब्युत्पत्ति दिखलाता है—कुटो घटस्त लान्ति कुटिला कुभीधान्याः तेषामपत्य कौटिल्य । य प्रतीत होता है कामन्दकीय नीतिसार की टीका को देखकर हेमचन्द्र ने अपनी ब्युत्पत्ति लिखी । इन दोनों ब्युत्पत्तिथों से क्षात होता है कि कौटित्य और कौटत्य दोनो ठीक नाम है। हेमचन्द्र का मुद्रित-पाठ अगुद्ध है। मुद्राराक्षस नाटक से हम जानते हैं कि कौटिल्य स्वयं अत्यन्त सरलता, का जीवन ब्यतीन करता था।

विष्णुगुप्त के नाम-पर्याय—यादवप्रकाश, पुरुषोत्तम और हेमचन्द्र अपने अपने कोशों में क्रमश्रा छिखते है—

विष्णुगुप्तस्तु कौटिल्यश्वाणक्यो द्रामिणोंऽशुल । वात्स्यायनो महनागः प्रक्षिलस्वासिनाविष ॥१।७।र ३॥ वात्स्यायनस्तु कौटिल्यो विष्णुगुप्तो वराणक । द्राविल पक्षिलस्वामी महनागोऽगुलोऽपि च ॥१५९॥३ वात्स्यायने महनागः कौटिल्यश्रणकात्मजः। द्रामिल पक्षिलस्वामी विष्णुगुप्तोऽङ्गलक्ष्व सः॥४

यहां तीनों कोशकारों के मुद्रित पाठ कुछ कुछ अशुद्ध हुए है। इन से ज्ञात होता है कि विष्णुगुप्त, कौटल्य और चाणक्य तो एक व्यक्ति के नाम अवश्य थे। इस में अन्य प्रमाण भी हैं। वात्स्यायन और मल्लनाग भी एक ही व्यक्ति के नाम थे। सुवन्धु की वासवद्त्ता से यह स्पष्ट प्रतीत होता है—कामसूत्रविन्यान इव मल्लागघटित कान्तारसामोद। अब रही बात विष्णुगुप्त और मल्लनाग की समानता की। इस सम्वन्ध में विचार किया जा सकता है। कामन्दकीय का पुराना टीकाकार लिखता है कि विष्णुगुप्त न्याय-कौटिल्य-चात्स्यायन और गौतमीय स्मृति भाष्य, इन चार अन्यों के कारण बहुत प्रसिद्ध था। यदि यह बात सत्य सिद्ध हो जाए, तो मानना पड़ेगा कि विष्णुगुप्त और वात्स्यायन मल्लनाग एक ही व्यक्ति के नाम थे।

न्यायसूत्र के वात्स्यायन भाष्य में जिस प्रकार आन्वीक्षिकी का छक्षण छिखा है, उस से मासता है कि अर्थशास्त्रकार संभवतः वात्स्यायन गोत्र-नाम का न्यायभाष्यकार था। उस्मिन अर्थशास्त्रकार खंभवतः वात्स्यायन गोत्र-नाम का न्यायभाष्यकार था। उस्मिन अर्थशास्त्र पहछे लिखा और न्याय-भाष्य पीछे रचा।

१ वृहजातक २५|३ की टीका।

२ तुलना करो, कुट. घट. हळात्र च । हर्षवर्वनकृत लिङ्गातुशासन कारिका १ फ की पृथ्वीश्वरकृत टीका।

३ भूमिकाण्ड, ब्राह्मणाभ्याय । ४ मत्र्यकाण्ड ५१७ । ५ कृष्णमाचार्य का सस्करण, पृ० १०२ ।

६ महो नवनन्दोच्छेदने स चासौ नागश्च महनाग । हेमचन्द्र की अभिवानचिन्तामणि, मर्त्यकाण्ड, श्रोक ५१७। ७. देखो पूर्व पृ० २० ।

इस वान को पाश्चात्य लेखक न मानेंगे। यदि यह सिद्धान्त निर्णीत हो जाए, नो वर्तमान पाश्चात्य लेखको और उन का अनुकरण करने वाल एतदेशीय लोगों के अनेक सिद्धान्त जर्जारेत हो जाएंगे। परन्तु इस वात के वाधक प्रमाणों का हम कोई गुरुत्व नहीं मानते।

क्या विष्णुगुप्त असहाय था—गौतमीय धर्मसूत्र का एक पुराना भाष्यकार असहाय हो चुका है। उस ने मानव और नारद स्मृतियों पर भी अपने भाष्य एचे थे। कामन्दकीय नीतिसार का पुरातन टीकाकार छिखता है कि विष्णुगुप्त ने गौतमीय स्मृति-भाष्य रचा। त्रया असहाय विष्णुगुप्त ही था ? विष्णुगुप्त को कामन्दकीय में एकाकी छिखता है। एकाकी और असहाय पर्याय शब्द हैं। व्याकरण भाष्यकार पतञ्जिल छिखता है—एकाकिभि क्षुद्रवेजितिमिति। असहाय-रित्यर्थ। अतः संभव हे कौटल्य का एक नाम असहाय भी रहा हो। पूर्वोद्धृत कोशस्य श्लोकों के कुछ पद अति संदिग्ध है। क्या वहां असहाय पाठ भी जुड संकेगा ? यदि ये जाटिल समस्याएं सुलझ गई, तो भारतीय इतिहास का कलेवर परिवर्तित हो जायगा।

पुरुषोत्तम की भाषावृत्ति में लिखा है—चणकोऽभिजनो यस्य स चाणक्य 13 अर्थात् चणक ग्राम में जन्म लेने से वह चाणक्य हुआ। हेमचन्द्र ने परिशिष्ट पर्व में लिखा है कि चण्क उस का अभिजन था। उस का पिता चिण और माता चणेश्वरी थी। ये वौद्ध ग्रन्थकार पुरुषोत्तम हेमचन्द्र का पूर्ववर्ती है। प्रतीत होता है जन और वौद्ध सम्प्रदाय में यह अवद्य प्रसिद्ध रहा होगा कि चाणक्य का सम्बन्ध चणक ग्राम से भी था।

ग्रंक का प्रवेवर्ती चाणक्य--संवत् प्रवर्तक विक्रम का वहुत पूर्ववर्ती सम्राट् शूद्रक था। वह अपने मृच्छकटिक में चाणक्य का स्मरण करता है। अर्थशास्त्र और चारुद्तत नाटक में खरपट आचार्य का नाम है। मृच्छकटिक में चौर आचार्य कनक शक्ति का। खरपट कनक शक्ति का पूर्ववर्ती प्रतीत होता है।

सहाध्यायी—मुद्राराक्षस (प्रथमांक) के अनुसार कौटल्य का सहपाठी कोई इन्दुशर्मा था। इस नाम का एक पाठान्तर विष्णुशर्मा है । वह नीतिशास्त्रवित् था।

दीर्घजीवी कौटल्य---मञ्जुश्रीमूलकरूप में लिखा है कि चाणक्य दीर्घजीवी था। वह तीन राज्य पर्यन्त जीता रहा। प

मिद्धहस्त राजनीतिज—कौटल्य स्वयं लिखता है कि उसने राजनीति का साक्षात् अनुभव किया था—

सर्वशास्त्राण्यनुक्रम्य प्रयोगमुपलभ्य च । कौटल्येन नरेन्द्रार्थे शासनस्य विधि: कृत. ॥६ राजनीति-प्रयोग का उसे पूरा अवसर मिला था ।

राजर्षि चाणक्य--मत्स्यपुराण में किसी राजर्षि चाणक्य का स्मरण किया गया है।

१ १।५॥ २ महाभाष्य १।२।२ ४॥५।३।५२॥ ३. सूत्र ४।३।९२॥ ४ ८।१४॥ ५. इलोक ४५४-४५६। ६. आदि से अध्याय ३१। ७. १६२।१४॥

वह नर्मदा-तटस्थ शुक्रतीर्थ पर रहता हुआ सिद्धि को प्राप्त हुआ था। राजिष चाणक्य विष्णुगुप्त चाणक्य से अन्य प्रतीत होता है।

परिशिष्टपर्व आदि जैन ग्रन्थों के अनुसार दीर्घ आयु भोग कर बिन्दुसार के राज्य के प्रारंभ में चाणक्य का देहान्त हो गया। उसे सुबन्धु ने उसी की कुटिया में जला दिया।

चन्द्रगुत की मृत्यु—मञ्जुश्रीमूलकलप के अनुसार चन्द्रगुप्त का अन्त विषस्कोट से हुआ। उस ने अर्वरात्रि के समय बालक बिन्दुसार को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। कितिपय जैन प्रन्थों के अनुसार सम्राट् चन्द्रगुप्त आचार्य भद्रबाहु के साथ तीर्थ-यात्रा के लिए चला गया। उस समय एक बड़ा-दुर्भिक्ष हुआ। चन्द्रगुप्त ने तपस्या करते वर्तमान मैसूर अन्तर्गत श्रवण बेलगोल में अपने प्राण त्यागे। इन दोनो मतों में से कौन सा सत्य है, यह अभी नहीं कहा जा सकता। जैन आचार्य हरिषेण के आराधनाकथाकोश के अनुसार भद्रबाहु के साथ जाने वाला चन्द्रगुप्त उज्जिति का राजा था। अत वह मौर्य सम्राट् न होगा।

## २. सम्राद् विन्दुसार--२५ वर्ष<sup>२</sup>

वालक विन्दुसार सम्राट् वना—मूलकार के अनुसार राज्य प्राप्त करते समय बिन्दुसार अभी बाल ही था। जैन प्रन्थों का भी यही मत है।

नाम—महाशय शाह ने छिखा है कि देवचन्द्र की राजाविष्ठकथा में सिंहसेन और रवेताम्बर जैनों के आस्नाय ग्रन्थ में अमित्रकेत भी इसी बिन्दुसार के नाम मिलते है। इमें ये दोनों जैन ग्रन्थ नहीं मिल सके, अतः इस लेख की सत्यता हम नहीं जांच सके।

राज्य—विन्दुसार के राज्य काल की राजनीतिक घटनाएं हमें संस्कृत प्रन्थों में नहीं मिलीं। बिन्दुसार विषयक कोई नाटक ग्रन्थ कभी प्रसिद्ध था । ४

मन्त्री सुबन्धु—हेमचन्द्र के परिशिष्टपर्व से ज्ञात होता है कि बिन्दुसार का एक मन्त्री सुबन्धु था। दण्डी की अवन्तिसुन्दरीकथा से पता चलता है कि सुबन्धु को बिन्दुसार ने बन्दी किया था—सुबन्धु किल निष्कान्तो बिन्दुसारस्य बन्धनात्। मञ्जुश्री में दुष्टमन्त्री पद से इस का संकेत किया गया है। <sup>६</sup>

जैन आचार्य हरिषेण के बृहत्कथाकोश (विक्रम संवत् ९८९) के निम्नलिखित दो इलोक द्रष्टव्य हैं—

पुरेऽस्ति पाटलीपुत्रे नन्दो नाम महीपाति । सुव्रता तन्महादेवी विषाणदललोचना ॥१॥ कवि सुवन्धुनामा च शकटाख्यस्त्रयोऽप्यमी। समस्तलोकविख्याता भूपतेरस्य मन्त्रिण ॥२॥ कथानक १४३

१ इलोक ४४१, ४४२।

२ तिब्बत के प्रन्थों के अनुसार ३५ वर्ष । विहार, उडीसा रिसर्च सोसायटी का जर्नल भाग २७,पृ८२२१।

३ एन्गिएण्ट इण्डिया, टि॰ एल॰ शाहकृत । भाग २, पृ॰ २०४, वडोदा, सन् १९३९ ।

४ भरतनाट्यशास्त्र, वडोदा सस्करण, भाग २, पृ० ४१४। ५ आरम्भ इलोक ६ ५

६. विन्दुसारसमाख्यात बाल दुष्टमन्त्रिणम् ।४४२। वाल एव ततो राजा प्राप्तः सौख्यमनत्पकम् ४४८॥

इन के अनुसार नन्द के तीन मन्त्री थे। कवि, सुवन्धु और शकट अथवा शकटाल। यह सुवन्ध कौन था ?

अभिनवगुप्त अपनी अभिनवभारती टीका अध्याय २२ में लिखता है— नाट्याथितस्योदाहरण महाकविसुवन्युनिवन्नो वासवदत्तानाट्यप्तराच्य. समस्त एव प्रयोग: । तत्र हि बिन्द्सारः प्रयोज्यवस्तुक उदयनचिरते सामाजिकी कृत: ।

अर्थात्-महाकवि सुवन्धु ने उदयनचरित नाटक रचा था । ध्वन्यालोक की लोचनटीका में अभिनवगुप्त किसी <u>वत्सराजचरित</u> नाटक का नाम लिखता है। क्या ये दोनो नाम एक अन्थ के हैं ?

महाराज समुद्रगुप्त-कृत कृष्ण-चिरत में सुवन्धु के वत्सराजचिरत का उल्लेख है।

सुवन्यु और चन्द्रप्रकाश—काश्यालङ्कारसूत्र की वृत्ति में भट्ट वामन किसी पुरातन श्लोक को उद्धृत करता है कि चन्द्रगुप्त का पुत्र युवा चन्द्रप्रकाश विद्वानों का आश्रयदाता राजा था। इस पर वह अपनी वृत्ति में लिखता है कि श्लोककार सुवन्धु के मन्त्री वनाए जाने पर प्रकाश डालता है। कुछ हस्तलेखों में सुवंधु के स्थान पर वस्त्रवन्धु है। यदि सुवन्धु पाठ ठीक हो, तो कहना पड़ेगा कि विन्दुसार का नाम चन्द्रप्रकाश था। इसके विपरीत यदि वस्तुवन्धु पाठ ठीक सिद्ध हुआ, तो मानना पड़ेगा कि वामन-निर्दिष्ट श्लोक गुप्त-वंश के किसी चन्द्रगुप्त का निर्देश करता है।

आचार्य मात्रचेत—तिव्यती ऐतिहासिक नारानाथ के अनुसार वौद्ध-आचार्य मातृचेत विन्दुसार के काल में था। मञ्जुश्री से ज्ञात होता है कि मात्रचीन राजवृत्ति यति था। मूलकलप से यह. भी पता चलता है कि वह चन्द्रगुप्त या विन्दुसार आदि का समकालीन था। प

विन्दुसार की मृत्यु—मञ्जुश्रीमूलकरूप के अनुसार विन्दुसार ७० वर्ष तक राज्य करता रहा। व वहुत संभव है विन्दुसार की आयु ७० वर्ष की हो। यह मत पुरातन ऐतिहासिक भट्ट भद्र का है। ७

३. अशोक=अशोकवर्धन --- ३६ वर्ष

्र नाम—विविधतीर्थकरूप में अशोकश्री नाम मिलता है । कलियुगराजवृत्तान्त और विष्णुपुराण में अशोकवर्धन नाम है। वायु, मत्स्य और दिव्यावदान में अशोक नाम ही है।

१ काशी सस्करण, पृ० ३६३।

२. सोऽय सप्रति चन्द्रगुनतनयश्चन्द्रप्रकाशो युवा । जातो भूपतिराश्रय कृतिया विष्टया कृतार्थश्रमः । आश्रयः कृतियाम् इत्यस्य सुवन्धुसाचिव्योपक्षेपपरत्वात् ।

३. इण्डियन अण्टिकरी सितम्बर १९०३, पृ० ३४५। ४. श्लोक ९३४, ९३५।

५ स्रोक ४७९, ४८०। ६. कुर्याद् वर्षाण सप्तति ॥४४६॥

७. विहार ओडीसा रिसर्च सोसायटी का जर्नल, भाग २६, पृ० ३५१।

८. विष्णु ४।२४।३०॥ ६. पाटलिपुत्रनगरकल्प, पृ॰ ६६ ।

अशोंक का राज्याभिषेक—महावंसो के अनुसार अशोक का अभिषेक-काल बुद्ध-निर्वाण के २१८ वर्ष पश्चात हुआ—

विन्दुसारस्ता आसु सत एको च विस्सुता। असोको आसि तेसु तु पुजतेजो वलिख्निको॥ १९॥१ जिननिव्वाणतो पच्छा पुरे तस्साभिसेकतो। साहारस वस्ससतद्वयमेव विचानिय॥२१॥

पांचवी छठी शताब्दी के बौद्ध लेखको में यही गणना प्रसिद्ध रही होगी। बोधगया में वर्मी संवत ६५७ (सन् १२९५) का एक लेख है। उस लेख का अनुवाद है—जब मगवान बुद्ध के धर्मसंवत के २१८ वर्ष गए, तब जम्बूदीप के राजा सिरिधम्मासोक ने ८४००० चैत्य बनवाए। वस्तुतः यह गणना ठीक नहीं है। बुद्ध का परिनिर्वाण अजातशञ्ज के आठवें वर्ष में हुआ था। उस काल से लेकर अशोक के राज्यारम्भ तक ३०७ वर्ष बीते थे। पुराणों का यही मत है। मञ्जुश्रीमूलकल्प में यद्यपि कोई निश्चित वर्ष-संख्या नहीं दी गई, पर कई संख्याओं के जोड़ने से संपूर्ण वर्षसंख्या २१८ से अधिक प्रतीत होती है।

खारवेल का शिलिलेख—वुद्ध-निर्वाण से अशोक के राज्याभिषेक तक २१८ वर्ष हुए, इस मत का खण्डन खारवेल के शिलालेख से होता है। जायसवाल आदि ऐतिहासिक खारवेल को पुष्यिमत्र का समकालीन मानते है। हमारा विचार है कि खारवेल शालिश्क = बृहस्पित का समकालिक था। २१८ वर्ष का मत इन दोनों विचारों के विपरीत पड़ता है। इसलिए जो वर्ष-गणना हम ऊपर देते आये हैं, वही युक्तियुक्त प्रतीत होती है।

राय बौधरी की भूल—चौधरी महाशय ने बुद्ध-परिनिर्वाण ४८६ पूर्व ईसा में माना है वित्या विन्दुसार का राज्यान्त २७३ पूर्व ईसा में । इस प्रकार बुद्ध-परिनिर्वाण से बिन्दुसार के अन्त तक उन्होंने २१३ वर्ष माने है । अशोक का अभिषेक ४ वर्ष पश्चाद हुआ । इससे ज्ञात होता है कि चौधरी जी ने महावंसो की गणना सत्य समझी है । है यह गणना खारवेल के प्रामाणिक शिलालेख के विरुद्ध । अतः चौधरी महाशय का प्रयास सफल नहीं हुआ ।

येर्गुडी का शिलालेख—यह अशोक का एक छोटा शिलालेख है। इस में २०० ५० ६ अर्थात् २५६ संख्या लिखी हुई है। इसका अभिप्राय जानना चाहिए।

प्रियदर्शी राजा—अशोक एक सम्राट् था। वह राजा नहीं, प्रत्युत महाराजाधिराज था। आश्चर्य है कि प्रियद्शी के शिलालेखों में वह अपने आप को सर्वत्र राजा कहता है। डा० भण्डारकर का मत है कि उस समय तक वड़ी उपाधियाँ प्रयोग में नहीं आती थी। अबारवेल के शिलालेख में महाराजेन प्रयोग विद्यमान है। स्मरण रखना चाहिए कि भण्डाकर और आयसवाल आदि लेखकों के अनुसार खारवेल और अशोक का अन्तर लगभग ५० वर्ष का

१ महावसो पश्चम परिच्छेद ।

२. ऐ० इ० सा० ११, पृ० ११६। ३ पो० हि० ए० इ चतुर्थ सस्करण, पृ० १८६।

४ हरप्रसाद शास्त्री मैमोरियल वाल्यूम, पृ० ११६। ५ अशोक, पृ० ६।

६ इ० हि० का॰, सितम्बर १९३८, पृ० ४६१।

था। त्रियदर्शी और अशोक नाम की एकता मस्की से प्राप्त एक छोटे शिलालेख से सर्वथा प्रमाणित हो चुकी है।

प्रियदर्शी की धर्मिलिपिया एक ही काल में लिखी गई—प्रियदर्शी अशोक की धर्मिलिपियां एक ही काल में लिखी गई। चौदह धर्मिलिपियों का क्रम आज्ञाओं की घोपणा के क्रम के अनुकूल नहीं है। शिलालेखों पर उत्तर-कालीन घोपणा पहले उत्कीर्ण की गई है और पहली घोपणा वहुत पीछे। इस से स्पष्ट ज्ञात होता है कि ये धर्मिलिपियां एक ही काल में खुदाई गई। हो सकता है प्रियदर्शी अशोक के पीछे या उस के अन्तिम दिनों में उत्कीर्ण हुई हो।

यवनराज तुषास्फ—महाक्षत्रप रूद्रदामा के प्रथम शक ७२ के जूनागढ के शिलालेख में लिखा है—मौर्यस्य राज. चन्द्रगुप्तस्य राज्येष्ट्रयेण वश्येन पुण्यगुप्तेन कारित अशोकस्य मौर्यस्य कृते यवनराज तुषास्फेनाधिष्ठाय प्रणालीभिरलकृत । अर्थात् सुद्र्शन तडाक मौर्यचन्द्रगुप्त के राष्ट्रिय पुण्यगुप्त ने वनवाया और अशोक की आज्ञा से यवनराज तुपास्फ ने नालियों से अलंकृत कराया। अशोक की सेवा में यवनराज रहते थे।

चार यवन राजा—अशोक के दूसरे शासन में लिखा है—प्रियदर्शी के जो अन्त (वाले) अर्थात् चोड, पाण्ड्य सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपणीं अतियोक नाम योनराज (यवनराज) और जो उस अंतियोक के सामन्त राजा। अपिर तेरहवें शासन में लिखा है—और अन्त (वाले) छः सौ योजन तक में जहां अतियोक नाम योनराज, उस से परे चार राजा तुरमय, अतिकिन, मगःऔर अलिकसुदर और नीचे चोड, पाण्ड्य, ताम्रपणीं वाले, इस प्रकार इधर राज्य में ब्रज्जि, यवनकंयोज, नामक में। कई लेखकों ने इन में से तुरमय को मिस्र का राजा माना है। यह वात अधिक सत्यता से जानी जा सकती है यदि अशोक के योजन का ठीक परिमाण जान लिया जाए। सम्भवतः ये बहुत दूर के राजा न हों। इन राजाओं के काल से अशोक का काल निश्चत नहीं हो सकता। वर्तमान पाश्चात्य रीति के इतिहास में इन का काल भी कित्यत है। यह धर्मलिपि अशोक राज्य के आठवें वर्ष के कुछ परचात् की है।

सम्राट् अशोक—दिव्यावदान में लिखा है—जब मैने रामुओ का नाश कर के शैलो समेत यह पृथिवी प्राप्त की, जिस के समुद्र ही आवरण हैं और जिस के ऊपर शासन करने वाला अन्य कोई नहीं। अशोक के सम्राट् होने का यह ज्वलन्त प्रमाण है।

राज्य-काल—पुराणो के अनुसार अशोक का राज्य ३६ वर्ष तक रहा।

सुमनोक्तरा—इस नाम की एक आख्यायिका महाभाष्य ४।२।६०, ४।३।८७ पर वर्णित है। क्या यह अशोक के भ्राता सुमन और उस की किसी प्रेयसी उत्तरा से सम्बन्ध रख सकती है।

१. देवदत्त रामकृष्ण मण्डारकर कृत अशोक (अंग्रेजी) सन् १९३२, पृ० ५।

२ सत्यश्रवा कृत शकास इन इण्डिया, पृ० १०८।

३ अशोक की धर्मलिपिया, गौरीशंकर हीराचन्द ओझा सपादित, पृ० ९,१० |

४. मौर्य साम्राज्य का इतिहास, छे० सत्यकेतु, पृ० ५०१ | देखो दिन्यावदान पृ० ३८६।

#### ४: कुणाल--८ वर्ष

ा नाम—विष्णु के अनुसार कुणाल ही सुयशा प्रतीत होता है। धर्म-वृद्धि होने से कुणाल सुयशा नाम से पुकारा जाने लगा होगा। कलियुगराजवृत्तान्त का सुपार्श्व इसं सुयशा का विकृत रूप प्रतीत होता है।

सम्राट् कुणाल—पुराणों और बौद्ध प्रत्यों में कुणाल को अशोक का उत्तराधिकारी माना है। कातन्त्र-उणादि का वृत्तिकार दुर्गसिद्धा लिखता है—कुणाल नगरक्षक मगधरक्षकथ । अत. कुणाल को मौर्य साम्राज्य का एक सम्राट् न मानना उचित नहीं।

नेत्रहीन कुगाल—बौद्ध और जैन कथाओं के अनुसार अशोक के राज्यकाल में ही कुणाल अन्धा कर दिया गया था।

कुणाल आठ वर्ष राजा रहा। नेत्रहीन होने के कारण संभवतः कुणाल ने राज्य त्याग दिया।

#### ५. दशरथ = वन्धुपालित— वर्ष

दशरथ कुणाल का पुत्र होगा। पुराणों की तुलना से पता लगता है कि वह बन्धुपालित जाम से प्रख्यात हुआ। अपने सम्प्रति आदि भाइयो की रक्षा करने के कारण वह बन्धुपालित हुआ।

दशरय के शिलालेय—गया के पास एक नागार्जुनी पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर कुछ गुफाएं हैं। उन में से तीन पर दशरथ के छोटे छोटे दानसूचक लेख हैं। एक पर उत्कीर्ण है— दशलेयन देवानापियेन। वह देवानाप्रिय था।

### ६. इन्द्रपालित--१० या १७ वर्ष

इन्द्रपालित नाम पर पुराण-पाठ अत्यधिक भ्रष्ट हुए है। न इस का राज्यकाल और न अन्य कोई वात निश्चित हो सकी है। जयचन्द्र जी ने इन्द्रपालित को सम्प्रति माना है। यह वात हमें नहीं जंची।

#### ७. सम्प्रति—६ वर्ष

सम्प्रति महाराज कुणाल का सब से छोटा पुत्र होगा। वजब दशरथ और इन्द्रपालित राज्य कर चुके नो सम्प्रति की बारी आई। अवदानकल्पलता पल्लव ७४ में क्षेमेन्द्र संपादि को अशोक का पौत्र लिखता है।

जैन सम्राट्—जैन प्रन्यों में सम्प्रति की वडी महिमा गाई गई है। वह शत्रुञ्जय-तीर्थ का एक प्रधान उद्धारकर्ता था। वह त्रिखण्ड भरताधिप और अनार्य देशों में भी श्रमण-

१. उणादि १।४४॥

२. कुनालस्य सम्पदि नाम पुत्रो युवराज्ये प्रवर्तते । दिव्यावदान, पृ० ४३० ।

३ सम्प्रतिर्विक्रमादित्यः सातवाहनवारभटौ । पादिलप्ताम्रदत्ताश्च तस्योद्धारकृता. स्मृता. ॥३५॥ विविधतीर्थकन्प पृ० २ ।

विहारों का प्रवर्तक एक महाराज था। उस के आदेश से जैन साधु अनार्य देशों में गए। अर्थ सुहस्ती—हिमवान् की थेरावली में लिखा है कि सम्प्रति को जैनधर्म की दीक्षा देने वाला आर्थ सुहस्ती था। यह दीक्षा अशोक के सामने दी गई। ४

#### सम्प्रति के उत्तरवर्ती सम्राद्

दिन्यावदान और पुराणों की तुलना —मौर्य-वंशीय राजाओं की पुराणस्थ सूची पहले पृ० २६१ पर दी गई है। दिन्यावदान में भी सम्पिद्द-संप्रति और उस के उत्तरवर्ती राजाओं की सूची उपलब्ध होती है। नीचे इन दोनों सूचियों की तुलना की जाती है —

पुराण दिव्यावदान<sup>५</sup>
संप्रति संपदि
शालिशूक वृहस्पति
देवधर्मा वृष्येन
शतधन्वा पुष्यधर्मा
वृहद्रथ पुष्यमित्र

इन सूचियों मे दिव्यावदान का पुष्यिमत्र मौर्य-कुल का अन्तिम राजा था। दिव्यावदान में स्पष्ट लिखा है कि पुष्यिमत्र के मारे जाने पर मौर्यवंश का उच्छेद हुआ—

पुष्यमित्रो राजा प्रघातितस्तदा मौर्यवगस्यमुच्छित्रः । ६

अतः हम कह सकते हैं कि पुष्यमित्र और वृहद्भथ एक थे। दिञ्यावदान के नाम वहुत भ्रष्ट हुए प्रतीत होते हैं। दिञ्यावदान में अन्यत्र भी नाम भ्रष्ट हुए हैं। दिञ्यावदान की वृहद्भथ और पुष्यमित्र की समता को न समझ कर राय चौधरी ने लिखा है—Pushyamitra was lineally descended from the Mauryas

## ८. शालिशूक=बृहस्पति---१३ वर्ष

गार्गी-सिहता में शालिश्क-गार्गी-संहिता नाम का ज्योतिःशास्त्र का एक पुरातन ब्रन्थ है। वह अभी अमुद्रित है। उस में युगपुराण नाम का एक अध्याय है। वर्तमान काल में वह अध्याय बहुत विकृत हो चुका है। नथापि उसमें दी हुई ऐतिहासिक घटनाएं समझ भें आ

१. कुणालस्तत्सूनुस् त्रिखण्डभरताधिप. परमाहेतोऽनार्थदेशेष्त्रपि प्रवर्तितश्रमणविहार. सम्प्रतिमहाराज-श्राभवत् । विविधतीर्थेकल्प, पृ० ६९ ।

२. आचार्य हेमचन्द्र का परिशिष्टपर्व ११/६१॥

३. नागरीप्रचारिणी पत्रिका, भाग ११, ग्रङ्क १, पृ० ८४। ४. ना० प्र० पत्रिका, भाग १०,अङ्क ४।

५. दिन्यावदान पृ० ४३३। ६. दिन्यावदान पृ० ४३४।

७ देखों हमारा वैदिक वाड्मय का इतिहास, प्रथम भाग, पृ० ७९।

८. पो. हि. ए. इ चतुर्थ सं० पृ० ३०७।

जाती हैं। उस में लिखा है कि शालिश्क के काल में यवनों ने शाकल, पश्चाल और मथुरा को जीत कर मगध पर आक्रमण किया। पात अल व्याकरण महाभाष्य में इस का साक्ष्य है— अरुणद् यवन साकेतं। अरुणद् यवन माध्यमिकाम्।

धर्ममीत यवन—गार्गीसंहिता के अनुसार मथुरा और मगध आदि पर आक्रमण करने वाले <u>यवन-राज</u> का नाम धर्ममीतु था। हम विद्वानो के इस विचार से सहमत है कि वह डेमेट्रिअस होगा। पर वह कौन सा डेमेट्रिअस था, इस पर अधिक विचार अपेक्षित है।

किंग-राज खारवेल—आठवें वर्ष में खारवेल ने राजगृह पर सेना-भार डाला । उस<sup>°</sup> के फल-स्वरूप यवनराज मथुरा को लौट गया।<sup>२</sup>

वहुत संभव है शालिशूक-वृहस्पित ने खारवेल को अपनी सहायता के लिये बुलाया हो। गार्गीसंहिता में लिखा है कि अपने घर में युद्ध हो जाने के कारण यवन राज मगध से लौट गया। उस के लौटने के समय खारवेल वहां पहुँचा हो।

वृहस्पतिमित्र और खारवेल-अपने वारहवें वर्ष में खारवेल ने मगधराज वृहस्पतिमित्र को अपने पैरो पर झुकाया।

खारवेल ने वृहस्पित की सहायता की । वृहस्पितिमित्र ने चार वर्ष तक चुप्पी साधी होगी। उस ने सहायता के उपलक्ष्य में कर नहीं दिया होगा। चार वर्ष पश्चात खारवेल ने जस पर चढ़ाई की और उसे अपमानित किया।

खारवेल का वृहस्पतिमित्र कौन या—खारवेल के पांचवें वर्ष में नन्द्राज की नहर को वने ३०० वर्ष वीत चुके थे । खारवेल का वृहस्पतिमित्र या तो शालिशूक-वृहस्पति है, अथवा पुण्यमित्र-वृहद्वथ । कलिंग की उस नहर के वनने से इन दोनों में से किसी के काल तक ३०० वर्ष वीते होगे । यदि शालिशूक वृहस्पतिमित्र है, तो इन्द्रपालित के राज्य का एक लम्बा काल मानना पड़ेगा । यह वात अभी समझ में नहीं आती । यह भी संभव है कि खारवेल का नन्द-राज नन्दिवर्धन या महानन्दी में से कोई एक हो । नन्द्राज से खारवेल तक का काल १०३ वर्ष समझना नितान्त भूल है ।

पश्चिम का शातकर्णि—खारवेल के शिलालेख में कलिङ्ग की पश्चिम दिशा में राज्य करने वाले शातकर्णि का उल्लेख है। उस का प्रधान नगर असिक ? कृष्णवेणा नदी पर था।खारवेल ने असिक पर आक्रमण किया था।

शालिश्क का चरित्र—गार्गी-संहिता में शालिशूक का चरित्र निम्नलिखित शब्दों में दिया गया है—

ऋतुक्षा कर्मसुत शालिशूको भविष्यति । स राजा कर्मसूतो दुष्टात्मा प्रियविष्रहः । स्वराष्ट्रमर्दने घोर धर्मवादी अधार्भिक ॥ स ज्येष्ठश्रातर साधु केतित प्रथित गुणैः । स्थापयिष्यति मोहात्मा विजय नाम धार्मिकम् ॥

१. ज वि ओ. रिस सितम्बर, सन् १६२८ पृ० ४०२।

२. इण्डियन हिस्टारिकल कार्टरिल, सितम्बर १९३८, पृ० ४६५।

इन श्लोकों से ज्ञात होता है कि शालिशूक वड़ा दुए, धर्मध्वजी और अधार्मिक था। वह अपने प्रिय-मन्त्रिमण्डल आदि से भी कलह करता रहता था। उस ने अपने ज्येष्ठ भ्राता विजय को मारा?

## ६. देववर्मा=देवधर्मा=सोमशर्मा=हपसेन--७ वर्प

इस का राज्य भी स्थिर नहीं होगा। शालिशूक के काल में ही मौर्य-साम्राज्य वहुत खण्ड खण्ड हो चुका था। देववर्मा के काल में राज्य संभला प्रतीत नहीं होता।

## १०. शतधन्वा=पुष्यधर्मा---८ वर्ष

यह राज्य भी पूर्व राज्य के समान अस्थिर रहा होगा। तिव्वती ग्रन्य में इसका नाम जयचन्द्र है।

## ११. बृहद्रथ=पुष्यमित्र १---७० वर्ष

यृहद्रथ के राज्यकाल तक मौर्य शक्तिपर्याप्त क्षीण हो चुकी थी। वृहद्रथ का राज्य छोटा सा रह गया होगा। उसे किसी ने तंग नहीं किया। तिब्बत के प्रन्थकार के अनुसार उसका नाम नेमचन्द्र था। पतञ्जलि महाभाष्य ६।३।६१ में उदाहरण लिखता है—काण्डीभृत वृषलकुलम्। कुडबीभूतं वृषलकुलम्। अर्थात् वृपल कुल अति छोटा हो गया।

वृहद्रथ वहुत वृद्ध हुआ—पार्जिटर के ई-वायु हस्तलेख के अनुसार वृहद्रथ का राज्यकाल ८७ वर्ष का था। मत्स्य आदि के अनुसार वह ७० वर्ष तक राज्य करता रहा। संभव है वृहद्रथ की पूरी आयु ८७ वर्ष की हो। कलियुगराजवृत्तान्त में लिखा है कि पुष्यमित्र ने अतीव वृद्ध वृहद्रथ को मारा—

पुष्यमित्रस्य सेनानीर्महावलपराक्रम । अतीव वृद्ध राजान समुद्धत्य वृहद्रथम् ॥२

यहां यदि पुष्यमित्रस्य पाठ ठीक माना जाए तो कहना पड़ेगा कि दिव्यावदान का पुष्यमित्र पाठ भी ठीक है। पर यदि पुष्यमित्रस्तु पाठ हो तो पहली पंक्ति शुङ्ग पुष्यमित्र की ओर लगेगी और पुष्यमित्र का विशेषण सेनानी होगा।

शुक्र पुष्यिमत्र सेनानी ने वृहद्रथ को मारा—भट्ट वाण लिखता है कि सेनापित पुष्यिमत्र ने सेना-दर्शन के व्याज से वृहद्रथ स्वामी को मार दिया। पुराणों में भी यही लिखा है कि. सेनानी ने वृहद्रथ को मार दिया। ४

१. ज॰ वि॰ ओ॰ रि॰ भाग २७, पृ० २२५। २. दि किंग्स आफ मगव, पृ० ७७।

३. प्रज्ञादुर्वल च वलदर्शनव्यपदेशदर्शिताशेषसैन्य. सेनानी अनार्यो मौर्य वृहद्रथं पिपेष पुष्यमित्र स्वामिनम् । षष्ठ उच्छ्वास, पृ॰ ६६२ ।

४. वायु ९९।३३७॥

## उनतालीसवां अध्याय

## शुङ्ग साम्राज्य

## वैदिक-संस्कृति का पुनरुद्धार

कालावि—राय चौधरी का मत है कि पुष्यमित्र लगभग १८७ ईसापूर्व में मगध-सम्राट्र वना। उसका कुल लगभग ७५ ईसापूर्व तक राज्य करता रहा। अर्थात शुद्रों का राज्य ११२ वर्ष तक रहा। यही मत स्मिथ आदि लेखकों का भी है। इस मत का आधार पार्जिटर की पुराणस्थ शुद्ग-राज्य-काल गणना है। यह सत्य है कि वायु ब्रह्माण्ड और विष्णु में शुंगों की सम्पूर्ण राज्य-वर्षसंख्या ११२ ही है, परन्तु मत्स्य में यह संख्या २०० दी गई है। पार्जिटर का मत है कि मत्स्य का—शत पूर्ण शते हे च भ्रष्ट पाठ है। इस के स्थान में वायु का शत पूर्ण वश हे च पाठ ठीक है। भाग्यवश वायु ब्रह्माण्ड और मत्स्य में प्रत्येक शुद्ग राजा का राज्य-मान दिया गया है। उस के अनुसार शुद्ग राज्यकाल का विस्तार निम्न-लिखित प्रकार से है—

| वायु        |     | ब्रह्माण्ड       | मत्स्य        |
|-------------|-----|------------------|---------------|
| पुष्यमित्र  | Ęo  | पुष्यमित्र ६०    | पुष्यमित्र ३६ |
| अग्निमित्र  | <   | पुष्यमित्र सुत ८ | •••           |
| तत्त्वचेष्ठ | 9   | सुज्येष्ठ ७      | वसुज्येष्ठ ७  |
| वसुमित्र    | १०  | वसुमित्र १०      | वसुमित्र १०   |
| अन्ध्रक     | ર   | मद्र २           | अन्तक २       |
| पुलिन्दक    | ą   | पुलिन्दक ३       | पुलिन्दक ३    |
| घोषसुत      | 3   | घोप ३            | • •••         |
| विक्रमित्र  | ?   | वज्रमित्र ७      | वज्रमित्र     |
| भागवत       | ३२  | भागवत ३२         | भागवत ३२      |
| क्षेमभूमि   | १०  | देवभूमि १०       | देवभूमि १०    |
|             | १३५ | १४२              | १००           |

Pushyamitra died in or about 151 B C, probably after a reign of 36 years P H A I Yo 3251

२ पो हि. ए. इ. पृ० ३३२। ३ ९९|३४३|| ४ ३।७४।१५६॥

५ ४|२४।३७॥

इन गणनाओं में से ब्रह्माण्ड की गणना अधिक पूर्ण है। वायु में आठवें राजा का राज्यकाल नहीं है। मत्स्य में दो राजाओं के नाम और उन का राज्यकाल तथा आठवें राजा का राज्यकाल नहीं है। अतः कुछ पुराणों ने जो ११२ का जोड दिया है, वह संदिग्ध है। नारायण शास्त्री ने मत्स्य और कलियुगराजवृत्तान्त से प्रत्येक शुङ्ग-राजा का जो राज्यकाल दिया है उस का योग २०० वर्ष ही वनता है। ऐसी अवस्था में हम इतना कह सकते हैं कि शुङ्गों का राज्यकाल ११२ वर्ष नहीं, प्रत्युत इस से अधिक था।

## १. पुष्यमित्र—राज्य ६० वर्ष

कुल—पुराणों में पुष्यमित्र को शुङ्ग लिखा है। मत्स्यपुराण के एक पाठ से ज्ञात होता है कि शुङ्ग पूर्व-भारत का कोई जनपद था। संभव हो सकता है पुष्यमित्र वही का रहने वाला हो। पाणिनि लिखता है कि कभी शुङ्ग नाम के दो ऋषि थे। उनमें से भारद्वाज शुङ्ग की सन्तित शौङ्ग कहाई और दूसरे की सन्तित शौङ्ग। यहदारण्यक उपनिपद और वंश व्राह्मण आदि में शौड़ि-पुत्र और शौङ्गायिन आदि दोनो प्रकार के प्रयोग मिलते हैं। मत्स्य-पुराण में शौंग आदि लोग द्वामुष्यायण अर्थात् दो गोत्र वाले कहे गए हैं। है

पुष्यिमत्र का इन से सम्बन्ध नहीं या—यदि पुष्यिमित्र का इन दोनों में से किसी से भी कोई सम्बन्ध होता तो वह शौङ्ग या शौड़ि कहाता। परन्तु कहाया वह शुङ्ग ही। वह शुङ्ग जनपद का भी हो सकता है। राय चौधरी आदि छेखकों ने इस वात पर ध्यान नहीं दिया। पार्जिटर ने शौङ्ग भी एक पुराण-पाठ माना है। उस के पाठान्तरों में वहुधा शुङ्ग पाठ भी मिलता है। अतः उस का शौङ्ग पाठ ठीक नहीं।

पुष्यमित्र कारयप था—हरिवंश में निम्नलिखित दो इलोक हैं-

श्रोद्भिजो भिवता कश्चित्सेनानी कारयपो द्विजः। अश्वमेध कलियुगे पुनः प्रत्याहरिष्यति ॥४०॥ तद्युगे तत्कुलीनश्च राजसूयमापे क्रतुम्। आहरिष्यित राजेन्द्र न्वेतग्रहामवान्तकः॥४१॥६

पहले क्लोक का सेनानी पुष्यिमत्र प्रतीत होता है। वह काक्ष्यप द्विज था। उस ने चिरकाल से वन्द हुए अश्वमेध को पुनः किया। उस के कुल में किसी ने राजसूय यह भी किया।

वैभ्विक अग्निमित्र—मालविकाग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र अपने आप को वैभ्विक कुल का कहता है। पंति है उस की माता का नाम विभ्वा हो। पातञ्जल महाभाष्य में वैभ्विक प्रयोग मिलता है। यह प्रयोग कात्यायन के वार्तिक के अनुसार है—सुधात-व्यास "" विभ्वानाम् इनि वक्तव्यम्। ""वैभ्विक । कात्यायन पुष्यमित्र से पहले हो चुका। अतः उस

१ मागधाश्च महात्रामा मुण्डा शुद्गास्तथैव च॥ सुह्मा महा विदेहाश्च मालवाः काशिकोसलाः। १६३|६६,६७॥ २ अष्टाध्यायी ४।१|११६॥ -

३ वृ० उ० ६।४।३१॥ शौद्धि प्रयोग के लिए अष्टाध्यायी ४।२।१३९ का गण देखो ।

४. १६६।५२॥ ५. डाइनैस्टीज आफ दि कलि एज, पृ० ३४।

६. हरिवंश पर्व ३, अध्याय २॥ ७. ४।१४॥ ८. ४।१।६७॥

के ध्यान में बिम्ब का कुछ अन्य अर्थ था। वैम्विक और वैम्विक प्रयोग भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। विभिवका एक नदी थी। वर्हुत शिलालेखों में विभिवकानदीकट नाम का एक नगर वर्णित है।

अश्वमेध—अभी लिखा गया है कि सेनानी काश्यप ने अश्वमेध यज्ञ का कलि में उद्धार किया। पुष्यमित्र के किसी सम्बन्धी के शिलालेख में लिखा है—

कोसलाधिपेन द्विरश्वमेधयाजिन सेनापते पुष्यमित्रस्य षष्ठेन कौशिकीपुत्रेण "।

अर्थात् पुष्यमित्र ने दो अश्वमेध यज्ञ किए।

सेनापित पुष्यिमित्र के यज्ञ का घोड़ा वसुमित्र की रक्षा में विचर रहा था। वसुमित्र के साथ शतराजपुत्र थे। वसुमित्र श्रेष्ठ धन्वी था। सिन्धु के दक्षिण-रोध पर यवनों ने यज्ञ-अश्व को रोका। दोनों सेनाओं का महान् संमर्द हुआ। वसुमित्र विजयी हुआ। यह वर्णन मालाविकाग्निमित्र नाटक के पांचवें अंक में है। महाभाष्य में एक प्रयोग है—अभ्यवहारयित सैन्धवान्। अर्थात् सैन्धवों को नष्ट करता है। क्या यह वसुमित्र की सैन्धव-विजय का संकेत है?

इस यह के समय यदि वसुमित्र २० वर्ष का हो, तो अग्निमित्र लगभग ४० वर्ष का होगा और पुष्यिमित्र लगभग ६० वर्ष का होगा। कालिदास के अनुसार अश्वमेध के समय अग्निमित्र वैदिशस्य था। अश्वमेधयह में उस का निरन्तर राजधानी में उपस्थित न होना वताता है कि पुष्यिमित्र को नव-प्राप्त राज्य की रक्षा के लिए अत्यन्त सावधान रहना पड़ता था।

मंजुशी का गोमिमुख्य—मञ्जुश्री में लिखा है कि उस युगाधम काल में राजा गोमिमुख्य होगा। वह कदमीरद्वार तक विहारों को नष्ट करेगा और शीलसम्पन्न मिश्लुओं को मार देगा। उस की मृत्यु उत्तर दिशा में होगी। तिब्बत के ऐतिहासिक तारानाथ ने भी लिखा है कि पुष्यमित्र ने मध्यदेश से लेकर जालन्धर की सीमा तक के सब वौद्ध मठ नष्ट कर दिए। अतः मूलकल्प का गोमिमुख्य और तारानाथ का पुष्यमित्र एक व्यक्ति थे। गोमिन् शब्द पूज्यार्थ में मिलता है। पुष्यमित्र ब्राह्मण था। अत वह गोमिमुख्य था। मूलकल्प में किसी अन्तिम नन्द को नीचमुख्य लिखा है। वह निस्सन्देह शुद्ध होगा। तिब्बती ब्रन्थों के अनुसार भटमद्व पुष्यगेगी नाम लिखता है।

वृहद्रय-पुत्र पणिचन्द्र—तिब्बती ग्रन्थकार लिखता है—बृहद्रथ अपरनाम नेमिचन्द्र का पुत्र पणिचन्द्र मगध में राज्य करता था। उस समय पश्चिम में म्लेच्छों का राज्य हो गया था। और भारत के मध्यदेश का पहला आक्रमण तब हुआ। पुष्यमित्र सेनानी रहा होगा और उसे नाममात्र का राजा रहने दिया होगा।

१. वर्हुत इन्सिक्रप्शन्स, वरुआ, सिन्हाकृत, पृ० ८। २. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वैशाख सवत् १९८१।

इ. शाशिक्षा

४ ५।१४॥ के पश्चात्।

५ मूलकल्प क्लोक ५३०---५३३।

६. चान्द्रव्याकरण--गोमिन् पूज्ये ।४।२।१४४॥

७ इलोक ४२४।

८. ज० बि॰ सो॰ रि॰ सो॰ भाग २७, पृ॰ २२३।

राज्य-विस्तार-पुष्यमित्र का राज्य मगध से कश्मीरद्वार तक अवस्य था।

राज्य-काल—पुराणों में पुष्यिमित्र का राज्यकाल ६० या ३६ वर्ष लिखा है। त्रैलोक्य प्रज्ञप्ति नामक पुरातन जैन ग्रन्थ में लिखा है कि पुष्यिमित्र ने ३० वर्ष तक अवन्ति में राज्य किया। विविधतीर्थकर्ण में भी ऐसा लेख है। संभव है पुष्यिमित्र ने अवन्ति-प्रदेश पीछे से हस्तगत किया हो।

व्याकरण महाभाष्य में पुष्यमित्र का उहेख—महाभाष्य के पुष्यमित्र सम्वन्धी वचन नीचे उद्धृत किए जाते हैं—

- १. राजसभा । . . . । पुष्यिमत्रमभा चन्द्रगुप्तसभा । १।१।६८॥
- २. पुष्यमित्रो यजते याजका याजयन्तीति । तत्र भवितव्य पुष्यमित्रो याजयते याजका यजन्तीति । ३।१।२६॥
- ३. इह पुष्यमित्र याजयामः ।३।२।१२३॥
- **४.** महीपालवच श्रुत्वा जुचुपु. पुष्यमाणवा: । एप प्रयोग उपपन्नो भवाते । ७।२।२३॥

इन में से पहला वचन पुष्यिमत्र की राजसभा का स्मरण कराता है। दूसरे में पुष्यिमत्र के किसी यज्ञ का वर्णन है। तीसरे में पतञ्जलि कहता है कि हम पुष्यिमत्र का यज्ञ करा रहे हैं। चौथे में पुष्यिमत्र के कुटुम्ब का एक दृश्य है। चौथा वचन पतञ्जलि का स्वनिर्मित प्रतीत होता है।

वैदिक संस्कृति का पुनर्जीवन—शुङ्ग-राजा ब्राह्मण थे। उन का वैदिक-जीवन में विश्वास था। उन के काल में संस्कृत पुनः देश-भाषा बनी। तब संस्कृत कवियो का बड़ा आदर हुआ होगा। पतञ्जलि ऐसा महान् व्यक्ति शुङ्ग-राज के आश्रय के कारण ही इतना अनुपम ब्रन्थ लिख सका।

### २. अग्निमित्र—⊏ वर्ष ?

क्या अग्निमित्र शूड्क था—क्षीरस्वामी किसी पुरातन कोश के कई श्लोक उद्घृत करता है। उन में से एक श्लोक का प्रथम पाद है—शूड्कस् त्विग्नित्राख्यः। अर्थात् शूड्क अग्निमित्र का नाम है। अब इस कथा की सत्यता देखनी चाहिए।

मृच्छकटिक प्रकरण और पद्मप्राभृतक भाण किव शूद्रक विरचित है। इन दोनों प्रन्थो से निम्नलिखित वातें ज्ञात होती हैं—

- १. शूद्रक शैव था।
- २. वह द्विजमुख्यतम था।
- ३. वह अगाध-बल था। वह समर-व्यसनी था।
- ४. वह ऋग्वेद, सामवेद, गणित, वैशिकी कला और हस्तिशिक्षा में निपुण था।

१. तीस वसासु पुस्सिमत्तिम्म ॥९६॥ २. तीस पूसिमत्तस्स । पृ० ३८ । ३ अमरकोश टीका २।८।२॥

- ५. उस ने परम समुद्य से अञ्चमेध यज्ञ किया।
- ६. उस की आयु १०० वर्ष और १० दिन थी।
- ७. वह क्षितिपाल था।
- ८ वह अपने पुत्र को राजा वना कर स्वयं अग्नि में प्रविष्ट हुआ।
- ९ उस के काल में कातन्त्र व्याकरण का प्रचार हो रहा था।
- १० उस के समय कोई मौर्य-कुमार जीवित था।<sup>२</sup>
- ११. वह चाणक्य के पश्चात् हुआ।
- १२. वह मूळदेव की राठता को जानता था। <sup>४</sup>

इन में से कई वातें अग्निमित्र शुंग में घडती है। वह द्विजमुख्यतम क्षितिपाल था। उस ने अपने पिता के समान अश्वमेध-यह किया होगा। हां, उस के दिनों में कातन्त्र के प्रचार की बात खटकती है। परन्तु जब तक आन्ध्र-इतिहास की सारी समस्या सुलझ न जाए, तब तक इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। एक शातकिण शालिश्क्षक का समकालिक लिखा जा चुका है। संभव है, वह एक आन्ध्रराज हो। विविधतीर्थकल्प से ज्ञात होता है कि सकल-कला-कलापज्ञ मूलदेव मौर्यों का अचिर-उत्तरवर्ती व्यक्ति था। संभव है वह शुंगों के प्रारंभिक दिनों में हुआ हो। इन सब बातों से शूढ़क और अग्निमित्र के एक होने की संभावना है।

बाण और शूद्रक—नहीं कह सकते कि वाण से स्मरण किया गया शूद्रक शुंग अग्निमित्र था, या कोई अन्य शूद्रक। पंसंभवतः वह अन्य अग्निमित्र था।

शूद्रक-वध का शूद्रक-अमरकोश १।६।६ के टीकासर्वस्व में शूद्रक-वध नामक किसी ग्रन्थ का प्रमाण दिया गया है । शूद्रक-वध वाला शूद्रक अग्निमित्र नहीं हो सकता । वह कथा अधिकतर काल्पनिक थी।

एक बड़ा बलशाली शूद्रक राजतरंगिणी में उल्लिखित है। 🕻

राजरोखर अपनी काव्यमीमांसा में—वासुदेव, सातवाहन, ग्रहक और साहसाइ को राजा और किव दोनो मानता है। ये राजा कवि-समाज अर्थात् ब्रह्ससभा के विधाता थे।

द्णिडकृत अवन्तिसुन्दरी कथा में एक पाठ है—(त) पुन समुद्धृत्य पुष्यिमत्रो नाम शुङ्कस्तस्यैव सेनापतिर्वाक्षणायनो " ज्विलितमीर्यवश च मूलदेव युधि निहत्य षट्त्रिशत् समा स्थास्यति। अर्थात् पुष्यिमत्र ने मूलदेव को युद्ध में मारा। परन्तु मूलदेव देर तक श्रद्धक का मित्र था। अतः यह मूलदेव कोई पहला मूलदेव था और अग्निमित्र शूद्धक नहीं था।

१. प॰ प्रा॰ पृ॰ च। २ प॰ प्रा॰ १८। मीर्यकुमार से तुलना करो मीर्यसचिव की । मालविकाफ्रि-मित्र १।७॥ ३ मृच्छकटिक १।३६॥ ४ प॰ प्रा॰ पृ॰ ७।

५. उत्सारिकरुचिश्र रहिस सम्मिवमेव द्रीचकार चकोरनाथ ग्रूडकदूत चन्द्रकेतु जीवितात्। पष्ठ उच्छ्वास, पृ० ६९५।

६. ३|३४३॥ ७. काव्यमीमासा १।१०॥ ८ आशुतोप मैमोरियल वाल्यूम, पृ० २२४।

राजधानी विदिशा—शुङ्गो ने पाटिलपुत्र के साथ साथ विदिशा को भी अपनी एक राज-धानी बना लिया था। मालविकाग्निमित्र नाटकं से पता लगता है कि अग्निमित्र कभी विदिशा में भी रहा करता था।

शुङ्गों के अन्त तक विदिशा उन के अधिकार में रही। उन के अन्त पर विदिशा का राजा शिशुनन्दी था। यह वात पुराणों में अत्यन्त स्पष्ट रूप से लिखी है।

महाराणी—कालिदास के लेख के अनुसार अग्निमित्र की प्रधान-स्त्री धारिणी थी।

राज्यकाल—पुराणों में अग्निमित्र का राज्यकाल ८ वर्ष का लिखा है। त्रेलोक्य प्रकृप्ति के अनुसार वसुमित्र और अग्निमित्र का राज्य ६० वर्ष का था। विविधतीर्थकल के अनुसार वलिम और भानुमित्र का काल ६० वर्ष का था। ये दोनों नाम वसुमित्र और अग्निमित्र के स्थान पर हैं। अतः ज्ञात होता है कि जैन पद्धित के अनुसार इन तीन राजाओं का काल ९० वर्ष का था। पुराणों में इन का काल ३६ +८ +७ + १० = ६१ वर्ष अथवा ६० +८ +७ +१० = ८५ वर्ष है। संभव है जैन अनुश्रुति के राजा शुङ्ग न हो।

# ३. वसुज्येष्ट—७ वर्ष

संभव है वसुज्येष्ठ वसुमित्र का वड़ा भाई हो। इस का वृत्तान्त अज्ञात है। जेठिमत्र नामां-कित कुछ मुद्राएं अव भी प्राप्त हैं।

# ४. वसुमित्र-१० वर्ष

वसुमित्र का थोड़ा सा उल्लेख पहले हो चुका है । हर्पचरित में उस की अथवा उस के किसी भाई सुमित्र की मृत्यु का वर्णन है—

अतिदयितलास्यस्य च शैलूपमध्यमध्यास्य मूर्ज्जानम् असिलतया मृणालमिव अलुनात् अग्निमित्रात्मजस्य सुमित्रस्य मित्रदेव: ।<sup>५</sup>

अर्थात् मित्रदेव ने अतिनृत्यितय अग्निमित्रपुत्र सुमित्र का सिर खड्ग से काट दिया। बाण का पाठ यदि सुमित्र था, तो वह वसुमित्र का कोई छोटा भाई होगा।

### ५. अन्ध्रक=भद्रक=अन्तक—२ वर्ष

विष्णुपुराण में इसे आर्ड्रक या उद्ङू लिखा है। मगवत का पाठ भद्रक है। इन में से कोई एक नाम ठीक होगा अथवा सारे नाम किसी एक मूल का पाठान्तर हो सकते हैं। इस का नाममात्र अवशिष्ट है। किसी भद्रघोष की मुद्राएं मिलती हैं। ७

१. डाइनैस्टीज आफ दि कलि एज, पृ० ४९।

२ वसुमित्त अग्निमित्ता सट्टी ।९७॥

३ पु॰ ३९। ४. काएन्स आफ एन्शिएण्ट इण्डिया, ऐलनकृत, पृ॰ ७४।

५. पष्ठ उच्छ्वास पृ० ६६१ । त्रिवन्दरम के पक हस्तलेख का पाठ द्रष्टन्य है—अग्निमित्राग्रजस्य सुमित्र-स्य मूलदेव । राजप्रासादहस्तलिखित ग्रन्थ पुस्तकालय । खारपट और मूलदेव पर लेख, सर आशुतोष मैमो-रियल वाल्यूम, सन् १६२६-१९२८, भाग १, पृ० २२५।

६. ४।२४।३५॥ ७. ज ए. सो. व सन् १८८०, प० २३।

# ६. पुलिन्दक-- ३ वर्ष

पुलिन्दक से भागवत तक के विषय में हम अधिक नहीं जान सके । कुछ शिलालेख भागवत आदि के सम्बन्ध के कहे जाते हैं, पर उन के विषय में निश्चित ज्ञान अभी तक नहीं हो सका।

> ७. घोष, घोषस्रत अथवा योमेघ—३ वर्ष ८. वज्रमित्र—७ या ८ वर्ष ९. भागवत—३२ वर्ष १०. देवभूमि—१० वर्ष

वायु में इसे क्षेमभूमि और विष्णु में देवभूति लिखा है। वह एक व्यसनी राजा था। वेवभूति नाम का समर्थन भट्ट वाण भी करता है—

अतिस्त्रीसङ्गरतम् अनङ्गपरवशं शुङ्गम् अमात्यो वसुद्वो देवभूतिदासीदुहित्रा देवीव्यञ्जनया वीतजीवित्रम् अकारयत । २

वाण के लेख से भी ज्ञात होता है कि देवभूति एक व्यसनी राजा था । कलियुगराजवृत्तान्त में देवभूति के मारे जाने की घटना का विस्तृत वर्णन है।

अमात्य वसुदेव —देवभूति विदिशा में ही रहने लग पड़ा था। उसने राज्यभार काण्व-शाखीय अमात्य वसुदेव पर छोड दिया था। व्यसनी होने के कारण देवभूति ने वसुदेव की कन्या पर ही बलात्कार करना चाहा। वह सती मर गई। इस घटना को सुन कर वसुदेव वड़ा दुखी हुआ। उस ने देवभूति को उसकी दासी कन्या द्वारा मरवा दिया।

वसुदेव ने शुङ्गे-कुछ का सर्वथा नाश नही किया। शुङ्ग-कुछ का सर्वनाश आन्ध्र सीमुक ने काण्य-वंश के नाश के साथ किया।

शुहों के अन्त पर वैदिश राजा—कभी विदिशा पर शुङ्गों का राज्य था। उन से पहले और अनेक राजा थे। उन का वर्णन पुराणों में है। शुङ्गों के अन्त में जो राजा विदिशा में था उस के विषय में पुराणों में लिखा है—

शुद्गाना तु कुलस्यान्ते शिशुनन्दिर्भविष्यति । तस्य श्राता यवीयास्तु नाम्ना नन्दियशा किल । अर्थात् विदिशा में शिशुनन्दि राजा था । उस का भ्राता नन्दियशा था ।

# चालीसवां अध्याय

#### यवन-समस्या

हम पहले पृ० १५१ पर यवनो के सम्बन्ध में एक संक्षिप्त लेख लिख चुके है। उस से उत्तर-काल की भारतीय-इतिहास की यवन-समस्या कुछ अल्प जटिल नही। इस लिए इस विषय पर पाइचात्य और भारतीय-पौराणिक-मत का उल्लेख नीचे किया जाना है।

पाश्चात्य मत—स्मिथ और रेपसन आदि पाइचात्य एंतिहासिको का मत है कि पंजाय के पिइचमोत्तर के सब यवन-राज्य सिकन्द्रर के पंजाब आक्रमण के पद्मात् वने। सिकन्द्रर मौर्य चन्द्रगुप्त के मगध-सम्राद् वनने मे चार या पांच वर्ष पहले पंजाब में आया। उस के पश्चात् जो यवन-राज्य पंजाब की सीमा पर स्थापित हुए, उन्हें चन्द्रगुप्त ने नष्ट कर दिया। तद्नन्तर मौर्य-साम्राज्य के श्रीण होने पर और शुद्भों के काल में पंजाब और उस के सीमा-प्रदेशों में पुनः यवन-सत्ता प्रवल हुई। उस समय मनन्द्रर आदि प्रसिद्ध राजा हुए। मनेन्दर ने शाकल अर्थात् स्यालकोट में अपनी राजधानी स्थापित की।

भारतीय-मत का सार—आचार्य पाणिनि नन्दकाल अथवा उस से पहले हुआ। उस के प्रन्थ पर वार्तिक लिखने वाला कात्यायन संभवतः नन्दकाल में हुआ। संस्कृत प्रन्थों में नन्दकाल का एक मुनि वररुचि वहुत प्रसिद्ध है। नहीं कह सकते वह वररुचि दाक्षिणात्य-कात्यायन था अथवा उस से विभिन्न कोई व्यक्ति। अस्तु, पाणिनि यवनों से परिचित था। पाश्चात्य लेखक इस कारण से पाणिनि का काल सिकन्दर के पदचात् रखना चाहते है। यह उन की सर्वथा भूल है। कात्यायन स्पष्ट करना है कि पाणिनि के सूत्र का अभिप्राय यवनों की लिप से है।

अब आई मौर्य-काल की वात। महामन्त्री विष्णुगुप्त अपने एक ज्योतिपत्रंथ में यवनो के मत का निर्देश करता है। अशोक के तेरहवें शिलालेख में यवन-राजाओं के नाम उपलब्ध हैं। अशोक मौर्य का एक सामन्त यवनराज तुपास्फ था। श्रालिश्क मौर्य के काल में यवनराज धर्ममीत ने मगध पर आक्रमण किया। इस के पश्चात पुष्यमित्र के समय में उस के पौत्र वसुमित्र ने सिन्धु-तीर पर यवनों को परास्त किया। पुष्यमित्र का याज्ञिक पतञ्जलि मध्यमिका और साकेत पर किसी यवन-आक्रमण का पता देता है। इ

१ यदि कथासित्सागर, अवन्तिसुन्दरीकथासार और मजुश्रीमूलकल्प का वररुचि दाक्षिणात्य सिद्ध हुआ, तो कहना पढेगा कि उस के कात्यायन होने का एक प्रमाण दढ हुआ।

२. अष्टाध्यायी ४।१।४६॥ इस पर वार्तिक उदाहरण-यवनानी लिपि ।

र. उत्पल की वृह्जातक-टीका २१।३॥

४. देखो गिरिनार का रुद्रदामा का शिलालेख। ५ देखो, पूर्व पृ० २७२।

६. अरुणद्यवनः साकेतम् । अरुणद्यवनो मन्यमिकाम् । महाभाष्य ३।२।१११॥

पुराणों में पञ्जाव के यवन राजाओं की संख्या आठ लिखी है। ये सव राजा गुप्तकाल से पहले और आन्ध्र-काल के अन्तिम दिनों में हुए। पुराणों के लेखानुसार वे गुङ्ग-काल के बहुत उत्तरवर्ती थे। इन आठ यवन-राजाओं का शालिग्र्क आदि के काल के यवन-राजाओं से कोई शृंखलावद्ध सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता। पुराणों के अनुसार सिकन्दर का आक्रमण यदि वह ३२६ ईसा पूर्व के समीप है तो आन्ध्रकाल में रखना पड़ेगा। परन्तु सिकन्दर की तिथि अभी अनिश्चित है।

इन दोनों मतों का सार—पाश्चात्य छेखकों का कहना है कि पुराणों में शुद्धकाछ के परवर्ती राजाओं का वर्णन ठीक नहीं हुआ। बस इतना छिख कर पाश्चात्यों ने भारतीय इतिहास की एक किएत रूपरेखा बना छी है। हम ने इन सब मतों का अध्ययन किया है, परन्तु हम अभी तक किसी स्थिर निर्णय पर नहीं पहुँच पाए। पाश्चात्यों ने श्रंखछा जोड़ने का यत्न किया है, पर उस में त्रुटियां बहुत रही हैं। वह मत सन्तोष-प्रद नहीं है। पुराणों के विश्वसनीय संस्करण अभी अनुपछव्ध है। यह त्रुटि बहुत अखरती है। परन्तु पुराणमत सहसा परे नहीं फेंका जा सकता। यदि आन्ध्र-वंश का काछ गुप्त-वंश मे पहछे जोड़ना पड़ा, जैसा अत्यन्त संभव दिखाई देता है, तो सब पाश्चात्य-विचार त्याज्य हो जायेंगे। अतः हम सामग्री की खोज में छगे हैं और बृहद् भारत इतिहास में अपना निश्चित मत प्रकाशित करेंगे।

# इकतालीसवां अध्याय

# शुङ्ग-भृत्य अथवा काण्व साम्राज्य

बहु-श्रष्ट पुराण-पाठ—काण्व-वंशीय राजाओं के वर्णन का पुराण-पाठ अत्यन्त भ्रष्ट हो गया है। काण्व राजा संख्या में चार थे। पार्जिटर के पुराण-पाठ के अनुसार उन का राज्यकाल ४५ वर्ष का था। नारायण शास्त्री के अनुसार उन्होंने ८५ वर्ष राज्य किया। हमें इन दोनों पाठों में दोष दिखाई देते हैं। परन्तु अन्तिम निर्णय के लिए अभी सामग्री का अभाव है।

पुराणों के अनुसार काण्व राजा धार्मिक और प्रणत-सामन्त थे।

# १. वसुदेव---१ वर्ष ?

अन्तिम शुङ्ग-राज देवभूमि का प्रधानामात्य वसुदेव था । वह काण्व-शाखीय ब्राह्मण था। इस कारण उस का काण्व-वंश कहाया। देवभूमि का उत्पाटन करने के पश्चात वह पाटिलपुत्र के राजिसहासन पर वैठा। उस के काल में भी वैदिकसंस्कृति का प्रसार रहा होगा। संस्कृत ही राज-भाषा होगी।

# २. भूमिमित्र---१४ अथवा २४ वर्ष

वायु और ब्रह्माण्ड में इस का राज्यकाल २४ वर्ष का लिखा है। अन्यत्र मत्स्य आदि में इस का राज्यकाल १४ वर्ष का है।

३. नारायण-१२ वर्ष

इस का राज्य सर्वत्र १२ वर्ष का छिखा है।

४. सुज्ञर्मा---१० वर्ष

सुशर्मा अन्तिम काण्व राजा था । यह राजा अपन भृत्य आन्ध्रजातीय सिमुक से मारा गया।

# वयालीसवां अध्याय

### आन्ध्र-साम्राज्य---४६० वर्ष

इनके पूर्ववर्ती आन्त्र—आन्ध्र एक अति प्राचीन जाति थी। अन्ध्रों का नाम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। भारत्युद्ध के काल में याद्रव कृष्ण आन्ध्रों का वर्णन करता है। वियद्शी के तेरहवें शिलालेख में अन्य देश का नाम मिलता है। खारवेल-कालिङ्क के प्रसिद्ध शिलालेख में अनिक-नगर के किसी वलशाली राजा सानकिण अथवा शातकिण का वर्णन है। अपने राज्य के दृसरे वर्ष में खारवेल ने उस पर चढाई की। शातकिण आन्द्रों की एक उपाधिमात्र थी। खारवेल का समकालीन शानकिण काण्य-साम्राज्य के विध्वंस से पहले हो चुका था। यद्यि हम ने मौर्य और शुद्ध-राज्य का काल स्मिय और राय चौधरी आदि के स्वीकृत-काल से अधिक लम्या माना है, तथािप उन के माने हुए कालक्षम के अनुसार भी खारवेल आन्ध्र-राज्य-संस्थापक सिमुक में पहले हो चुका था। राय चौधरी आदि के अनुसार इन वशों के राज्य-काल का जोड़ निम्नालेखिन हें—

र्मार्थ राज्य १३६ वर्ष शुद्ग राज्य १९२ " काण्य राज्य ४५ "

पूर्ण जोड़ २९३ वर्ष

इस प्रकार इन लेक्कों के अनुसार काण्य-राज्य का ध्वंस नन्दराज्य की समाप्ति के २९३ वर्ष पश्चात् हुआ। अव यदि नन्दों के राज्य के सात वर्ष रहने पर. किसी नन्द ने कालिङ्ग- विजय की हो तो काण्य-राज्य के अन्त तक उस घटना को ३०० वर्ष होगे। खारवेल नन्द के कलिङ्ग-विजय के ३०० या १०३ वर्ष पश्चात् हुआ था। परन्तु तव मगध पर ग्रहस्पातिमित्र नाम का कोई राजा नहीं था। अत राय चौधरी आदि की सारी कल्पनाएँ असत्य है।

हमारा मन है कि खारवेल का शानकणि इस आन्ध्र-राज्य से वहुत पहले का शातकणि

महनाग और जातकणि—वातस्यायन के कामसूत्र में लिखा है— कर्तर्या कुन्तलः जातकणि जातबाहनो महादेवीं मलयवती ( जघान )।४

१ हें ब्राट ७१८॥

उद्योगपर्व १३८।२५॥

३ इण्डियन हिस्टारिकल कार्टरिल, सितम्बर सन् १६३६, पृ० ४६३।

८ दूसरा अधिकरण, सातवा अभ्याय ।

कामसूत्र के कर्तृत्व के विषय में अभी अनेक वानें विवादास्पद हैं। यदि मल्लनाग वात्स्यायन विष्णुगुप्त नहीं, तो यह कुंतल शातकिण आन्ध्र होगा, अन्यथा यह शातकिण मौर्य-राज्य से पहले का कोई शातकिण होगा। कामसूत्र के टीकाकार का मन हें कि—कुन्तलिषये जातलात तत्समाल्य। अर्थात् कुन्तल देश में उत्पन्न होने से वह कुन्तल कहाया। इस मत को मान कर यह कहा जा सकता है कि कामसूत्र का शानकिण संभवतः आन्ध्र-वंशीय न हो। ये सब समस्याएं लुप्त संस्कृत-वाङ्मय के अधिक मिलने पर समाहित होंगी।

कथासरित्सागर और सातवाहन-वश—कथासरित्सागर में टीपकर्णि का पुत्र सातवाहन लिखा गया है। सातवाहन नाम की व्युत्पत्ति पर वहां एक कथा भी लिखी है। वह काल्पनिक कथा है। संभव है यह सातवाहन इस आन्ध्र-वंश के आरम्भ से पहले का हो।

आन्ध्र-तंश के विषय में पुराण-मत—पार्जिटर लिखता है 3—

वायु, ब्रह्माण्ड, भागवत और विष्णु सव तीस (आंध्र) राजा कहते हैं, परन्तु वे तीस के नाम नहीं लिखते। वायु के हस्तलेखों में १७, १८ और १९ नाम हैं। इ-वायु, जो सव से पूर्ण है, २५ नाम लिखता है। ब्रह्माण्ड में १७ ही नाम है। भागवत में २३ और विष्णु में २४, अथवा दो हस्तलेखों में २२ और २३ नाम है। मत्स्य कहता है कि १९ राजा थे, परन्तु इस के तीन हस्तलेख (डी. जी. एन.) वस्तुतः ३० नाम लिखते हैं, और दूसरों में संख्या २८ से २१ तक है। "तींस निस्सन्देह ठीक संख्या है।

. राय चौवरी आदि की मूल—भ्रष्ट-पुराण-पाठों को न समझ कर राय चौघरी ने लिखा है— the Andhra Simuka will assail the Kanvayanas and Susarman and destroy... काण्वायन और सुशर्मा दो नहीं थे। यहां पुराण-पाठ भ्रष्ट हुआ है। यह भूल पार्जिटर की भी थी। राय चौघरी ने पार्जिटर का अनुकरण किया है। पुनः रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर का अनुकरण करते हुए राय चौघरी इस आन्ध्र-वंश को अन्ध्र-भृत्य-वंश लिखता है। इन ऐतिहासिकों को ज्ञान नहीं कि गुप्त आदि वंश आन्ध्र-भृत्य-वंश थे। यह वंश अन्ध्र-भृत्य वंश नहीं था। विष्णु का पाठ थोड़ा सा टूटा है, अतः भ्रांतिकारक है। है

मगध राज्य और आन्त्र—पुराणो के अनुसार आन्ध्र-वंश का आरम्म मगध राज्य से हुआ। अनेक लोगों को इस में सन्देह है। उन्हें निम्नलिखित तीन प्रमाण ध्यान से देखने चाहिएं—

१. तामिल के सिलप्पाधिकार (पृ० ५४०, ५४१) में सातकर्णियों का सम्वन्ध गङ्गा के प्रदेश से है। वे वहां के राजा रहे होंगे। ७

२. आन्ध्रराज आपीलक की मुद्रा छत्तीसगढ़ परगना से मिली है। इस लिए आन्ध्र राज्य के मगध तक फैलने की संभावना है। '

१ देखो पूर्व पृष्ठ २६२।

२, लम्बक १, तरग ६।

३. डायनैस्टीज़ आफ दि कलि एज पृ०३६।

४ पो०हि०ए०इ० चतुर्थ सस्करण, पृ० ३३६। ५ पो०हि०ए०इ० चतुर्थ सस्करण पृ० ३३६।

६. ४|२४|५०॥

७ वुद्धिस्ट रीमेन्स इन आन्ध्र, पृ० ७।

३. आन्ध्र राज्य के मध्य काल में मगध पर एक मुरुण्ड राजा राज्य करता था। क्षत्रप शकों ने आन्ध्रों को दक्षिण सौराष्ट्र से निकाला था। उन के साथी मुरुण्डो ने उन्हें मगध से निकाला होगा।

## १. शिशुक—२३ वर्ष

मातकणि नाम की प्राचीनता—सातवाहन राजाओं की एक उपाधि सातकणि या स्वातिकणि थी। सातवाहन और सातकणि शब्दों में पहला पद समान है। स्वाति एक मुनि था। वह नाट्यशास्त्र रचियता भरतमुनि से पहले अर्थात् भारतयुद्ध से वहुत पहले हो चुका था। भरत नाट्यशास्त्र १।५१ में वह स्मरण किया गया है। किसी शातकणि का सूत्रधार का लक्षण सागरनिद के नाटकलक्षणरत्नकोश पृ० ४७ पर उद्घृत है। वह स्वाति मुनि हो सकता है। इस स्वाति से आन्ध्रों का सम्बन्ध जानना चाहिए।

नाम-भेद—शिशुक<sup>9</sup>, सिन्धुक<sup>2</sup>, विलिपुच्छक<sup>3</sup> और सिंहकस्वातिकर्ण शिमुक<sup>8</sup> आदि पाठान्तर इस नाम के मिलते हैं। इस सम्बन्ध में किलयुगराजवृत्तान्त के निम्नलिखित इलोक देखने योग्य है—

सेनाध्यक्षस्तु काण्याना गानवाहनवशज । सिंहकस्त्रातिकर्णाख्य शिशुको वृपलो वली ॥ समानीतं प्रतिष्ठानाटन्त्रवद्ये स्त्रमेनिकै. । काण्वायन सुरार्माण निहत्य स्वामिन निजम् ॥ शुद्गाना चैव यन्छेप क्षपयित्वा तटप्यमौ । आन्त्रवशप्रतिष्ठाता भविष्यति ततो नृप ॥

इन ञ्लोको से स्पष्ट होता है कि सिमुक—

- (१) शातवाहन वंश का था।
- (२) वह सुशर्मा का सेनाध्यक्ष था।
- (३) वह वृपल और वली था।

भागवत में भी लिखा है कि सिमुक सुशर्मा का भृत्य तथा वृपल वली था। विष्णु का वलिपुच्छक पाठ इस वली शब्द से कुछ सम्बन्ध अवस्य रखता है।

इस सिमुक ने अपने सजातीयों की सहायता से अपने स्वामी काण्व-सुशर्मा को मार कर राज्य हस्तगत कर लिया। सिमुक ने शुंगों के वचे हुए राजवंश भी विजय किए।

### २. कृष्ण-- १८ वर्ष

सिमुक के पश्चात् उसका छोटा भाई कृष्ण या कण्ह राजा वना। किछ्युगराजवृत्तान्त में उसे कृष्ण श्रीशातकर्णि कहा है। नासिक की पांडु-लेणा गुफाओं के एक शिलालेख में लिखा है कि उस लेख वाली गुफा सातवाहन कुल के राजा कण्ह के समय में वनी—

सादवाहनकुछे कण्हे राजिनि नासिककेन समणेन महामातेण छेण कारित।

१ मत्स्य २७३।२॥

<sup>॰</sup> वायु ९९।३४८,३४९। त्रह्माण्ड ३। ७४।६१॥

३. विष्णु ४।२४।४३॥

४ कलियुगराजवृत्तान्त ।

५ ऐ० इ० भाग ८, पृ० ९३।

# ३. श्रीमल्लकणि=श्रीमल्लशातकणि---१० वर्ष

वायु में इस के साथ महान् का विशेषण है। वस्त्रमव है वह भारी विजेता हो। राज्यारोहण के समय वह पर्याप्त आयु का होगा।

पुराणों से प्रतीत होता है कि यह शातकर्णि कण्ह का पुत्र था। वर्तमान एतिहासिक नानाघाट के शिलालेख के आधार पर इसे सिमुक का पुत्र मानते हैं। जव तक पौराणिक शिशुक और नानाघाट के सिमुक की एकता प्रमाणित न हो जाए, तव तक इस विपय में कुछ निश्चय नहीं किया जा सकता।

४. पूर्णोत्सङ्ग—१८ वर्ष

महान् शातकणि के पश्चात् पूर्णोत्सङ्ग राजा वना ।

- ५. स्कन्धस्तम्भी--१८ वर्ष
- ६. शातकणि --५६ वर्ष
- ७. लम्बोदर --१८ वर्ष । संख्या ६ का पुत्र।
- ८. आपीलक --१२ वर्ष

यह राजा लम्बोदर का पुत्र था। इसकी एक मुद्रा मिल गई है। वह मुद्रा परगना छत्तीसगढ़ के विलासपुर जिला के वलपुर त्राम से मिली है। वलपुर त्राम चन्द्रपुर के समीप है। यह मुद्रा छत्तीसगढ़ परगने से प्राप्त हुई है, अतः वहुत संभव है कि न्यून से न्यून आपीलक के काल तक मगध का साम्राज्य आंध्रों के आधिपत्य में रहा हो।

# ९. मेचस्वाति-१८ वर्ष

स्वाति नाम वाले अथवा स्वाति-अन्त नाम वाले अनेक राजा हुए होगे । इस प्रकार के तीन और राजा आन्ध्र वंश में गिने गए हैं । स्वातिनाम का एक राजकुमार अश्मकों में था। वह इन्द्राणिगुम-ग्र्वक का समकालिक था। कई लेखक इस स्वाति को आन्ध्र स्वातियों में से एक समझते है।

- १०. स्वाति--१८ वर्ष
- ११. स्कन्दस्वाति-७ वर्ष
- १२. मृगेन्द्रस्वातिकर्ण-- ३ वर्ष

१. ९९|३५०॥

२. न्यूमिस्मेटिक सप्पलिमैण्ट, जे आर ए एस आफ वगाल, भाग ३, १९३७-३८, प्रकाशित सन् १६३९। ३ - अवन्तिसुन्दरीकयासार ४।१७५——।

# १३. कुन्तल स्वातिकर्ण—८ वर्ष

किं कुत्तल में इस का नाम कुत्तल शातकिं लिखा है। नहीं कह सकते कि काम सूत्र में वर्णित कुत्तल शातकिंण यही व्यक्ति था, अथवा कोई अन्य । राजदोखर अपनी काव्यमीमांसा में किसी कुन्तल-राज सातवाहन का स्मरण करता है। संभवत इसी सातवाहन की ब्रह्मसभा का उल्लेख राजदोखर ने किया है।

नारायण शास्त्री लिखता है कि किल-राज-वृ० में कुन्तल के पदचात एक सौम्य शात-किण लिखा है, तथा मत्स्य के कुछ पाठों में उसे पुष्पसेन लिखा है। शास्त्री महोदय के अनुसार उसने १२ वर्ष राज्य किथा। पार्जिटर के पाठ में यह नाम नहीं है।

१४. स्वातिकर्ण--१ वर्ष

१५. पुलोमानि—३६ वर्ष

वायु के अनुसार इस का राज्यकाल २४ वर्ष का था।

१६. अरिष्टकर्ण---२५ वर्ष

इस के नाम के अरिष्ट शातकर्णि, नेमिकृष्ण आदि अन्य अनेक पाठान्तर भी हैं।

१७. हाल=हालेय—५ वर्ष

संस्कृत कोश-अन्थों में हाल के सम्यन्ध में निम्नलिखित वचन मिलते है— शालो हालनुषे । हाल स्यात् सालवाहन । हाल: स्यात् सातवाहन: । सालवाहनोऽपि । हाल:

इन वचनों से ज्ञात होता है कि कोई हाल राजा सातवाहन भी कहाता था । भट्ट बाण गाथासप्तरानी के कर्ता सातवाहन कवि की कोर्ति गाता है—

अविनाशिनमग्राम्यमकरोत् मातवाहन । विशुद्धजातिभि कोप र्रतिरव सुभाषितं ॥१४॥७ हाल की गाथा-सप्तरानी प्राकृत-साहित्य में सुप्रसिद्ध है । भट्ट वाण का उपर्युक्त रलोक इस हाल-सातवाहन के विषय में है । राजरोखर ने सूक्तिमुक्तावली ४।५३ में इस हाल-सातवाहन की कीर्ति गाई है —

जगत्या त्रियता गाया शातवाहनभृभुजा। न्यधुकृतेस्तु विस्तारमहो चित्रपरम्परा॥ क्या हाल टो ये—आन्ध्र-हाल पांच वर्ष राजा रहा। वायु और ब्रह्माण्ड के अनुसार वह संवत्सर पूर्ण अर्थात् एक वर्ष राजा रहा। जो हाल ग्रन्थकार था, वह अधिक कालतक राज्य

१ देखो, पूर्व पृ० २८५, २८६।

श्र्यते च कुन्तलेषु मातवाहनो नाम राजा । तेन प्राकृतभाषात्मकमन्त पुर एव प्रवर्तितो नियम ।
 अभ्याय १०।

४ विश्वप्रकाश कोप, पृ०१५०।

५ क्षीरकृत अमरकोषटीका २।८।१ में उद्घृत ।

६ अभिधानचिन्तामणि ३|३७६॥

७ हर्षचीरत-भूमिका, प्रथम उच्छ्वास ।

करता रहा होगा। उस का काल दानी साहसाङ्क-विक्रम के पश्चात् का है। अतः कोशकारो का हाल यदि उत्तरवर्ती सातवाहन था, तो हाल नाम के न्यून से न्यून दो राजा मानने पड़ेंगे।

जेन-ग्रन्थों का सातवाहन—प्रवन्धकोश में दक्षिण दिशा के प्रतिष्ठानपुर के राजा सातवाहन का उल्लेख है। वह जैनाचार्य पादिलप्तक का समकालीन था। उस के समय में पाटलीपुत्र का राजा मुखंड था। संभव है उस का नाम वाहड हो। यह सातवाहन आविन्तिक विक्रमादित्य का पूर्ववर्ती था। विक्रमादित्य के समकालिक स्किन्दलाचार्य और निद्धसेन-दिवाकर थे। स्किन्दल पादिल की सन्तान में था। र

इसी सातवाहन का समकालिक प्रसिद्ध सम्राट् हिज शूद्रक था।

एक हाल राजा अपने कवियों को वड़ा दान देता था। उस की राजसभा की शोभा को कविवृष श्रीपालित वढाता था। ये वातें नवम शताव्दी के लेखक अभिनन्द के रामचरित में मिलती हैं। वह संभवतः यही हाल था। सातवाहन सभा प्रसिद्ध हो चुकी थी। प

## १८. मन्तलक=पत्तलक—ं५ वर्ष

इस नाम के अनेक पाठान्तर पाए जाते हैं । यथा—मन्दुलक, मेनुल्क, मण्डलक, मण्डक, कुण्डलक, पन्तलक, पित्तलक, पुत्तलक, पक्षलक सप्ताक आदि ।

चीनी लेखक—ह्मूनत्सांग की जीवनी में लिखा है—नागार्जुन के समय में देश का राजा सो-तो-पो-हो था। दियह सातवाहन शब्द का चीनी रूपान्तर है। जीवनी के अनुवादक ने चीनी प्रन्थों के आधार पर इस राजा का नाम शि-यन-तो-किया लिखा है। इत्सिंग इस राजा का नाम जि-इन-त-क लिखता है। इन चीनी रूपान्तरों से मूल नाम चिन्तक अथवा सन्तक प्रतीत होता है। है यह नाम इसी राजा का। इस के और इस के पूर्ववर्ती राजा के काल में पाद्लिप्तक, नागार्जुन और सम्राद् श्रद्रक हुए।

<sup>॰</sup> १. देखो प्रभावकचरित ५।१८४॥ २. प्रवन्ध कोष पृ० ११-१६ | देखो, पुरातनप्रवन्धसग्रह, श्रीपादलिप्तसूरिप्रवन्ध पृ० ९२,९३ | ३. विविधतीर्थकत्प, पृ० ६१ |

४. नमः श्रीहारवर्षाय येन हालादनन्तरम् । स्वकोश किवकोशनामाविभीवाय सभृत ॥ पचमसर्ग, आरम्भ । हालेनोत्तमपूजया किववृष श्रीपालितो लालितः । तेईस सर्ग का आरम्भ ।

५ जैनेन्द्र व्याकरण, पृ०२०४॥ ६. पृ०१३५।

# तेतालीसवां अध्याय

# सम्राट् शूड्क

## अपरनाम अग्निमित्र-इन्द्राणिगुप्त-विक्रमादित्य प्रथम

कीथ आदि पार्चात्य लेपको की मल—अध्यापक आर्थर वैरिडेल कीथ का मत है कि शूद्रक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं था। उसकी सत्ता मनघड़न्त है। अमेरिका अन्तर्गत संयुक्त-राष्ट्र-वासी मुच्छकटिक के नूतन अनुवादक रेविलो पैण्डलेटन आलिवरकी भी यही सम्मति है। र

इम भूल का खण्डन—इन लेखको का मत उपहासास्पद है। मृच्छकदिक प्रकरण और पद्मप्राभृतक भाण इस समय भी उपलब्ध है। गत अनेक शताब्दियोंके भारतीय प्रन्थकार इन दोनो प्रन्थों को शूद्रक-कृत मानते आए है। उनके लेखों का सार निम्नलिखित है—

- १. सौराष्ट्रिक गुणचन्द्र रामचन्द्र ने अपने नाट्यद्र्पण में लिखा है—श्रीगृहकविरिचताया मृच्छकटिकाया— 1<sup>3</sup>
- २. इसी मकार वंगीय श्रीधरदास शक ११२७ में रचे अपने सदुक्तिकर्णामृत में मुच्छकटिक के धार्यक्लोक को श्द्रक के नाम से उद्धृत करता है।
- ३. शक १०८१ में लिखने वाला सर्वानन्द अमर्रासिहकृत नामलिङ्गानुशासन की टीका २।४।१७ में लिखता है—वेश्या श्म्यानसुमना इव वर्जनीया- इति ग्रहकोऽपि । यह वचन मृच्छकटिक ४।१४ है ॥
- ४ सर्वानन्द का पूर्ववर्ती वामन काव्यासङ्कारसूत्रवृत्ति ३।२।४ में सिखता है— गृदकादिरचितेषु प्रवन्धेप्वस्य भयान् प्रपञ्चो दृश्यते ।
- ५. इन प्रन्थों से वहुत पूर्व रची आचार्य दण्डी की अवन्तिसुन्दरीकथा के आरम्भ में पुरातन कवियों की स्तुति गाई गई है। उस स्तुति का अघोलिखित श्लोक देखने योग्य है—
  ग्रद्रकेणासक्वित्वा स्वच्छया खद्ग वारया। जगद् भूयोऽप्यवष्टब्ध वाचा स्वचरितार्थया॥

इस क्लोक का स्पष्ट अर्थ यह है कि विजेता शूद्रक ने अपना चरित वर्णन करने वाली रचनाओं से जगत् को दोवारा चिकत किया।

<sup>9.</sup> Cudraka was a merely legendry person The Sanskrit Drama, Oxford, 1924. 28 933 1

Ricchakatika is a literary forgery, and the name of the selfeffacing poet who composed it seems lost beyond all recall P. 17. Renouncing, therefore, all hope of ascertaining the name of the poet who masquaraded as Sudraka, P. 19. The little Clay Cart, by Revilo Pandleton Oliver The University of Illinois Press Urbana, 1938.

३ वडोडा सस्करण, पृ०४८।

४. सदुक्तिकर्णामृत शश्राशा

६. हर्षचरित में शूद्रक वर्णित है। काद्म्वरीकथा की भूमिका में शूद्रक का वृत्तान्त है। ये दोनो ग्रन्थ एक ही किव वाण के हैं। उस की दृष्टि में शूद्रक एक है। उस के जीवन की दो घटनाएं उस ने दो स्थानों में लिखी है। यदि उस की दृष्टि में शूद्रक दो होते, तो वह कोई विशेषण देकर उन का पार्थक्य स्पष्ट कर देता।

७ महाराजाधिराज विक्रमांक समुद्रगुप्तने स्वरचित कृष्णचरित के कविकीर्तन नामक कथा-प्रस्तावना प्रकरण में लिखा है—

भूय स मृच्छकटिक नवाक नाटक व्यवात् । व्यवात्तस्मिन् स्वचरित विद्यानयवलोर्जितम् ॥१२॥ तदार्यकजय नाम्ना ख्याति विद्वत्स्वविन्दत ।

अर्थात्—शूद्रक ने आत्मचरित वर्णन करने वाला नवाडू मुच्छकटिक नाटकवनाया। इसी प्रकार पद्मप्राभृतक भाण के सम्वन्ध में भी लिखा जा सकता है। अब विचारने का स्थान है कि ये विद्वान् मूर्ख नहीं थे जो एक किएन व्यक्ति को इन ग्रन्थों का रचियता मान छेते। आर्य विद्वानों का लेख अपनी परम्परा के अनुकृत और प्रमाण-सिद्ध है। अनः कीथ आदि का मत निस्सार और त्याज्य है।

कीथ और आलिवर के विपरीत योरुपान्तर्गत नारवे प्रदेश के अध्यापक स्टेन कोनो शूद्रक को ऐतिहासिक तो मानते है, पर आभीरराज शिवद्त्त से उसका ऐक्य सिद्ध करने का यत्न करते हैं। हम आगे लिखेंगे कि शूद्रक ब्राह्मण था, अतः स्टेन कोनो का मत भी पूरा ठीक नहीं है।।

राजधानी—विदिशा अथवा वर्तमान भिल्ला इस प्रतापी सम्राट् की राजधानी थी। ग्वालियर राज्य में शूद्रक सम्वन्धी ऐतिहासिक सामग्री मिल्रने की सव प्रकार से संभावना है।

# श्रुद्रक के विभिन्न नाम

१ अव्यक्तिसुन्द्रीकथासार के अनुसार शूद्रक का जन्म-नाम इन्द्राणिगुप्त था। वह अश्मक जनपद् निवासी था। यह इन्द्राणिगुप्त शूद्रक प्रसिद्ध सम्राट् शूद्रक हुआ। इस शूद्रक के कृत्यों पर विनयवतीग्रहकम् कथा वनी। ध्यान रहे विनयवती का उल्लेख अवन्तिसुन्द्रीकथासार के प्रस्तुत प्रसंग में भी मिलता है। काद्म्बरी कथा में वाण भी शूद्रक की एक स्त्री का नाम व्यञ्जना से विनयवती लिखता है सत्यि 'विनयवत्यन्वन्यवित'हृद्यहारिण चावरोधजने।

१ शूद्रक का एक नाम अगिमित्र था। नामिलिङ्गानुशासन उपनाम अमरकोश का टीकाकार क्षीर-स्वामी अपनी टीका में किसी पुरातन कोश के कुछ श्लोक उद्धृत करता है। उन में से एक श्लोक नीचे लिखा जाता है—

द्रौपदी, विक्रमादित्य: साहसाङ्क शकान्तक: । ग्रद्रकस्त्विमित्राख्यो हाल स्यात् सालवाहन: ॥3

<sup>9.</sup> Aufsatzezur kultur-und Sprachgeschichte Ernst Kuhn gewindmet Breslau 1916. P. 107. ...

२. आयुपोऽन्ते स एवासावदमकेषु द्विजोत्तमः । इन्द्राणिगुप्त इत्यासीच प्राहु श्रद्रक वुवा ॥ अवन्तिसुन्द्री-कथासार ४।१७५॥ ३. त्रिवन्द्रम सस्करण २।८।१॥

इस श्लीक के अनुसार श्रुद्रक का नाम अग्निमित्र था। भारतीय इतिहास का प्रथम अग्निमित्र गुड्ज कुल का था। श्रुद्रक उससे भिन्न दूसरा अग्निमित्र हुआ। श्रुद्रक-अग्निमित्र एक विख्यात किन था। अतः गोडवहो नामक प्राकृत काव्य में यह दूसरा अग्निमित्र किन जलणित नाम से स्मरण किया गया प्रतीत होता है।

शूद्रकका राजकिव श्री कालिदास अग्निमित्र प्रथम विषयक मालिवकाग्निमित्र नाटक लिख कर उसके भरत-वाक्य—सप्यते न खलु गोप्तरि नाग्निमित्रे द्वारा अपने आश्रयदांता शूद्रक-अग्निमित्रका संकेत करता है।

विक्रमाङ्क समुद्रगुप्त रचित कृष्णचरित में शुद्रकके पुत्र का नाम देविमत्र लिखा है। अतः पिता शुद्रक का अग्निमित्र नाम धारण करना सत्य हो सकता है। अपने इस नाम के अनुकरण पर उसने पुत्र का नाम भी मित्रान्त रखा होगा।

३. शूद्रक का एक और नाम विक्रम अथवा विक्रमादित्य भी था। समुद्रगुप्त ने स्पष्ट लिखा है—

#### वत्सर स्व शकान् जित्वा प्रावर्तयत वैक्रमम् ॥११॥

अर्थात् शूद्रकने शको को जीतकर अपना वैक्रम संवत् चलाया। यह वैक्रम अर्थात् विक्रम का संवत् प्रचलित विक्रम संवत् से सर्वया भिन्न था। इसका स्पष्टीकरण संवत् शीर्पक के नीचे किया जायगा।

शूद्रक और विक्रम की समता के भाव से शाई धर ने अपनी पद्धतिमें मृच्छकिटकि के एक श्लोक को विक्रमादित्य और मेण्ठ का कहा है। हम आगे लिखेंगे कि किव मेण्ठ महाराज शूद्रक का अनुजीवी था। अत. मेण्ठ और शूद्रककी सहरचना असम्भव नहीं। शाई धर अथवा उसके पूर्ववर्ती लेखक शूद्रक का विक्रमादित्य नाम धारण करना जानते थे। फलत शूद्रक-मेण्ठ न लिख कर उन्होंने विक्रमादित्य-मेण्ठ लिख दिया। मृच्छकिटक के प्रस्तुत श्लोक में मेण्ठ का भी भाग रहा होगा।

४ शूद्रक का एक अन्य नाम विषमशील भी रहा होगा। कथासरित सागर का विषमशील लम्बक इस शूद्रक-विक्रमांदित्य के विषय में है। हां, वहां की एक बात अवश्य खटकती है। शूद्रक-विक्रम का पिता राजा नहीं था। इसके विषरीत कथासरित सागर में विक्रमादित्य का पिता उज्जयिनीका राजा महेंद्रादित्य लिखा गया है। इस समझते हैं यहां पर सोमदेव अथवा उसके पूर्वजोने वैसी भूल की है, जैसी कल्हण ने मातृगुप्त के सम्बन्ध में की। सोमदेव आदि ने शूद्रक-विक्रम की कथा उसके उत्तरवर्ती विक्रम की कथा से थोड़ी सी मिला दी है। मूल वृहत्कथा में यह सिम्मश्रण नहीं होगा। बृहत्कथा सुवन्धु-कृत वासवदत्ता में उद्धृत की गई

१ भासम्मि जलगमित्ते कुन्तीदेव 🎌 ॥८००॥

२. उपवेदय निज पुत्र देविमत्र निजासने ॥२४॥ ३ १८|१।११॥

है। वह वासवदत्ता महेन्द्रादित्य के पुत्र स्कन्दगुप्त-विक्रम से पहले रची गई थी। इस का लेखक सुबन्धु साहसाङ्क-विक्रम के पुरोहित वररुचि का भागिनेय था।

कथासरित सागर की इस भ्रान्ति के कारण मुम्बई के अध्यापक शाम्वेवनकरने इस विषमशील-विक्रम का संबंध वर्तमान-संवत प्रवर्तक विक्रम से जोड़ा है। कथासरित सागरकी यह थोड़ीसी भ्रान्ति हमारी अगली पंक्तियो से स्पष्ट हो जायगी।

हमारे अनुमान का समर्थन कथासरित सागर में मिल जाता है। शूद्रक-विक्रम का एक मित्र धूर्तराज मूलदेव था। वह पहले पाटलिपुत्र का वासी था। फिर वह उज्जयिनी में रहने लगा। वह धूर्त मूलदेव कथासरित सागर के इस विपमशील लम्बक में महाराज विक्रम से एक स्वानुभूत कथा कहता है। इस कथा में पाटलिपुत्र की प्रासिद्ध गणिका देवदत्ता भी वर्णित है। मूलदेव विषयक कई अन्य प्रन्थों में भी इस देवदत्ता का उल्लेख मिलना है। यह देवदत्ता कामसूत्र की जयमंगला टीका में भी स्मरण की गई है। मूलदेव प्रावित कथा के अथवा कथासरित सागर के अन्त में लिखा है—

इत्येता मूलवेवस्य निशम्य वदनात् कथाम् । विक्रमावित्यनृपतिस्तुतोप सह मन्त्रिभि ॥१०

अतः बहुत संभव है विषमशील शूद्रक-विक्रम हो।

इस विचार की पुष्टि श्री शूद्रक-रचित मृच्छकटिक प्रकरण से भी होती है । महाराजा-धिराज समुद्रगुप्त के कृष्णचरितके अनुसार इस प्रकरण में शूद्रक का नामान्तर आर्यक है। यह आर्यक एक विचित्र प्रकार से अपने नामका परिचय दे रहा है—भवेद्गोष्ठीयान न च विषमशीलैर्धिगत। १११

अर्थात्—शूद्रक स्वय अपने विषम-शील का चिन्तन करता है।

सदाशिव ब्रह्मेन्द्र (सन् १५३४-१५८६) रचित गुरुरत्नमालिका नामक शाङ्कर सम्प्रदायके एक ग्रन्थ में निम्नलिखित श्लोक मिलता है—

अपि यः श्रित-मातृगुप्त-विद्या-विप-सेतु-प्रवरादि सूरिहृद्यम् । सुषमामथिताहिमाद्रिभूमौ विषमादित्य-नुतो ऽवतात् स चामुम् ॥५०॥

इस पर सन् १७२० में टीका करने वाला आत्मबोध लिखता है—
विषमादित्येन हर्षापरपर्यायेण तदिभधान-उज्जयिनीश्वरेण शकारिणा विक्रमादित्येने—

१ श्री रङ्गनगर वाणीविलास का सस्करण, पृ० १२३, १२४, १८१, १८२ |

२. फिट्ज एडवर्ड हाल के एक हस्तलेख के अन्त में ऐसा लेख या।

३. दि डेट आफ कालिदास, जर्नल यूनिवर्सिटी मुम्बई, मई १९३३ |

४. देखो आगे, शूद्रक के समकालीन।

४ मूलदेव सकलकलाकलापज्ञः देवदत्ता च गाणिक्यमाणिक्य तत्रैव प्रागवसत् । विविधतीर्थकल्प, पृ०६९ । ६. १८।५।१२९--२३९।। ७. १८।५।१७६॥

८ पुष्पदूषितक, पद्मप्राभृतक । ९. १|३।२१॥ १० १८|५|२३९॥ ११. ६|४॥

अव यदि यह ग्रन्थ और उसकी 'आत्मवोधकृत' दीका गत सौ वर्ष में किसी शांकर मतानुयायीने किल्पत नहीं की, तो कथासरित सागरमें आए हुए विषमशील नामकी पुष्टि विषमादित्य नाम से होती है।

कथासरित्सागर की भ्रान्ति के कारण कल्पद्धकोश के कर्ता केशव ने भी भूल की है— विक्रमादित्यपर्यायों महेन्द्रादित्य सभव ॥६२॥ असौ विषमशीलोऽपि साहसाङ्घ. शकोत्तर ॥६३॥

५. उपर्युक्त पंक्तियों से ज्ञात होता है कि इस शकारि विक्रम का नाम हर्प भी था। यह वात एक प्रमाणान्तरसे भी स्थिर होती है। सम्राट् शूट्टकका सभ्य और प्रसिद्ध किव रामिल था। उसके रचे हुए मणिप्रभा नाटकका एक लम्बा उद्धरण आत्म-बोधकी पूर्वोक्त टीकामें उपलब्ध होता है। यदि यह उद्धरण किएत नहीं, तो इसमें आया हुआ निम्नालिखित स्रोक वड़ा उपयोगी है—

आचायेराद्विजनमार्थ्यतिथिपु विनतो वैनतेयदशकाहे

करमीरानेव काव्य किमपि कवियतुर्देत्तवानप्रमत्तम् ॥ रक्षादत्तप्रहर्पप्रकृति कृतिशताध्मातहर्पे स हर्षः

कर्णभ्यर्णावतीर्णः कथमथतदनो विक्रमी विक्रमार्क ॥ इस स्ठोक में हर्प और विक्रमी विक्रमार्क एक ही व्यक्ति कहे गये हैं। सागरनिद्कृत (संवत् ११०० के समीप) नाटकलक्षणरत्नकोश के अन्त में लिखा है— श्रीहर्षविक्रम-नराविप-मातृगुप्त-गर्गाश्मकुट्ट-नसकुट्टक-वादराणाम्।

एपा मतेन भरतस्य मत विगाह्य घुष्ट मया पमनुगच्छत रत्नकोषम् ॥

अर्थात् श्री हर्प-विक्रम नराधिप तथा मातृगुप्त आदि भरत नाट्यशास्त्र के टीकाकार अथवा सहायक ग्रन्थकार थे। यह सुप्रसिद्ध है कि श्रीहर्प ने भरत नाट्यशास्त्र पर एक वृहत् वार्तिक लिखा था। मातृगुप्त ने भी भरत पर कोई ग्रन्थ लिखा था। दोनो ग्रन्थो के उद्धरण पर्याप्त संख्या में मिलते हैं। यही हर्प-विक्रम था जिसने मातृगुप्त को काश्मीर राज्य प्रदान किया था। मेण्ठ और मातृगुप्त की मित्रता भी प्रसिद्ध है।

इस सम्बन्ध में कल्हण की एक भूल ध्यान देने योग्य है। उसकी राजतरङ्गिणी के निम्न-लिखित श्लोक देखने योग्य है—

अय प्रतापादित्याख्यस्तैरानीय दिगन्तरात् । विक्रमादित्य-भृभर्तुर्ज्ञातिरत्राभ्यषिच्यत ॥५॥ शकारिर्विक्रमादित्य इति स श्रममाश्रित । अन्यैरत्रान्ययालेखि विसवादि कदर्शितम् ॥६॥ इद स्वभेदविधुर हर्षादीना धराभुजाम् । कश्चित् कालमभूद्भोज्य तत प्रभृति मण्डलम् ॥७॥

१. किसी विषमादित्य किवकी सृक्तिया सृक्ति प्रन्थों में मिलती हैं । सुभाषिताविल में सख्या १७१८ का श्लोक विषमादित्य का है । शाङ्गधरपद्वित में यही श्लोक मेण्ठ का है । मेण्ठ और विषमादित्य अथवा शृद्धक एक साथ थे, यह पहले लिखा जा चुका है ।

२ ए वाल्यूम आफ इण्डियन एण्ड ईरानियन स्टक्<sub>र</sub> ज, सन् १९३६, अध्यापक रामकृष्ण कवि का लेख, पृ० १५८–२०५।

इन श्लोको में कल्हण अपने पूर्ववर्त्ती इतिहासकारों पर एक दोपारोपण करता है। वह कहता है कि प्रतापादित्य का सम्वन्धी विक्रमादित्य शकारि-विक्रम नहीं था। उससे पूर्व के ऐतिहासिकों ने इस विपय में भूल की है। यह विक्रम हर्प विक्रम था, परन्तु शकारि नहीं था। ऐसा मत कल्हण का है।

कल्हण ने इस प्रतापादित्य के लगभग २९० वर्ष पश्चात् मातृगुप्त का काल रखा है।

परन्तु उसके अनुसार मातृगुप्त उज्जयिनी के हर्प विक्रम का अनुजीवी था-

तत्रानेहस्युज्जयिन्या श्रीमान्हर्पापराभिव । एकच्छत्रश्चक्रवर्ती विक्रमादित्य इत्यभृत ॥१२४॥ भ्लेच्छोच्छेदाय वसुधा हररेवतरिष्यत । शकान् विनाश्य येनादो कार्यभारो लघुकृत ॥१२८॥ नानादिगन्तराख्यात गुणवत्सुलभ नृपम् । त कविर्मातृगुप्ताख्य सर्वास्यानस्यमासदत् ॥१२९॥

यह स्पष्ट कहा गया है कि मातृगुप्त शकारि हर्प-विक्रम का समकालिक था। यह हर्प-विक्रम प्रतापादित्य का सम्बन्धी हर्प-विक्रम था। कल्हण से पूर्व के ऐतिहासिक सच्चे थे। कल्हणने उनका मत त्याग कर मातृगुप्त का काल भी उलंट छोड़ा है। समुद्रगुप्त विक्रमाङ्क, चन्द्रगुप्त-विक्रम अथवा स्कन्दगुप्त-विक्रम हर्पापर नाम वाले नहीं थे। अतः उनके साथ मातृ-गुप्त का सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता। मातृगुप्त का स्मरण महाराज समुद्रगुप्त विक्रमांक ने स्वयं किया है—

माह्यगुःतो जयति य कविराजो न केवलम् । काव्मीरराजो ऽप्यभवत् सरस्वत्या प्रसादत ॥२१॥

अतः मातृगुप्त समुद्रगुप्त का पूर्ववर्ती है। वह हर्पविक्रम अथवा शृद्धक-विक्रम का समकालीन था। इस प्रकार पूर्वलेख के आधार पर हम कह सकते है कि इन्द्राणिगुप्त, आनि मित्र, विक्रमादित्य, विपमशील और हर्पविक्रम महाराज शृद्धक के नाम थे।

भट्ट वाण ने कादम्री कथा के आरम्भ में इस ग्रुट्रक का दिव्यचरित्र वर्णन किया है। उस समय शूद्रक विदिशा में रहता था। कथासरित्रसागर अन्तर्गत चतुर्थ वेताल कथा में शूद्रक का वास शोभावती नगरी में लिखा गया है। हो सकता है विदिशा का दूसरा नाम शोभावती हो। अथवा वेताल-कथा के समय ग्रुट्रक शोभावती नगरी में रहता हो।

विविधतीर्थकरूप<sup>२</sup> आदि जैन प्रन्थों में जैनेतर स्रोत से जो शूद्रककी कथा लिखी गई है, उसका आधार कथा-सरितसागर का चतुर्थ वेताल कथानक है।

# पाचीन शासनों में शूद्रक का उल्लेख

- १ संवत् ११०८ के एक लेख में लिखा है--गृहक इव निश्चितासिधारादारितारिवर्ग: 13
- २. शक ९११ के लेख में शूद्रक नाम है। ४
- ३. शक ८७२ के कृष्ण तृतीय तथा वृतुंग द्वितीय के आतकूर के छेख में छिखा है— वदनैकशूद्रकम् । प

१. १२/११।४॥ २. पृ० ६१—६४। ३. ऐ० इ० भाग २०, पृ० १२७ | ४. ऐ० इ० भाग ३, पृ० २३२। ५. ए० इ० भाग ६, पृ० ५४।

# शूद्रक-विक्रम और प्रसिद्ध संवत्-प्रवर्तक विक्रम दो विभिन्न-च्यक्ति

(क) स्कन्दपुराण के चतुर्युगव्यवस्था नामक चालीसवें अध्याय में लिखा है— त्रिषु वर्षसहस्रेषु कलेर्यातेषु पार्थिव । त्रिशतेषु दशन्यूनेष्वस्या मुनि सविष्यति ॥४२९॥१ श्रद्रको नाम वीराणामिषप सिद्धिमत्र स: ।

ततिस्रिषु सहस्रेषु दशाधिकशतत्रये । भविष्य नन्दराज्य च चाणक्यो यान् हनिष्यति ॥२७१॥ ततिस्त्रिषु सहस्रेषु विंशत्या चाधिकेषु च ॥२५२॥ भविष्य विक्रमादित्यराज्य सोऽय प्रलप्स्यते ।

अर्थात् किल के ३२९० वर्ष जाने पर शूद्रक होगा। किल के ३३१० वर्ष वीतने पर नन्दराज्य का अन्त होगा। तथा ३०२० वर्ष पर विक्रमादित्य राज्य होगा। इस से आगे लिखा है कि किल के ३६०० वर्ष वीतने पर बुद्ध का अवतार होगा। यहां पर पुराण-पाठ अत्यन्त भ्रष्ट हो गया है। तथापि हमारा इन इलोकों के यहां उद्घृत करने का यह अभिप्राय है कि शूद्रक और विक्रभ दो भिन्न व्यक्ति हो चुके हैं। अतएव महाराजाधिराज समुद्रगुप्त-निर्दिष्ट शूद्रक का वैक्रम संवत् वर्तमान किल में प्रचलित विक्रम-संवत् से भिन्न था।

(ख) शूद्रक-संवत् के प्रचित रहने का साक्ष्य सुमितितंत्र के प्रमाण से पहले पृ० २०६ पर दिया जा चुका है। उस में लिखा है कि —युधिष्ठिर राज्याब्द २०००, नन्द राज्याब्द ६००, चन्द्रगुप्त राज्याब्द १३२, शूद्रकदेव राज्याब्द २४७ '। '

इस से ज्ञात होता है कि सन् ५७६ के समीप, जब सुमित-तंत्र छिखा गया, तब शूद्रक-संबद्र का अस्तित्व माना जाता था।

- (ग) शूद्रकाव्द और विक्रमाव्द का उल्लेख पूर्व पृ० २३ पर हो चुका है। तद्वनुसार शूद्रकाव्द और विक्रमाव्द का अन्तर ६९८ वर्ष का था। शूद्रक विक्रम से पहले था।
  - (घ) राजतरंगिणी में लिखा है—सत्यज्य विक्रमादित्य सत्वोद्रिक्त च गूद्रकम् ।३।३४३॥

अतः कल्हण के विचार में प्रसिद्ध विक्रमादित्य और शूद्रक दो पृथक्-पृथक् व्यक्ति थे। कल्हण ने हर्प-विक्रम के सम्बन्ध में जो भूल की है, उसका उल्लेख हम कर चुके हैं।

(ङ) महाकवि राजरोखर अपनी काव्यमीमांसा १।१० में लिखता है— वासुदेव-सातवाहन-शूद्रक-साहसाङ्क" ।

इस से भी स्पष्ट इोता है कि शूद्रक और साहसांक अथवा प्रचलित विक्रम संवत्-प्रवर्तक साहसांक दो विभिन्न व्यक्ति थे। साहसांक प्रचलित विक्रम-संवत् का प्रवर्तक था, यह आगे लिखा जाएगा। अतः शूद्रक-विक्रम संवत् उस से पहले चला।

(च) जैन परम्परा के अनुसार कुछ जैन आचार्यों की उत्तरोत्तर कालीनता निम्नालेखित है-

१ कैपटन विल्फर्ड के पास इस पुराण की सवत् १६३० की एक प्रति थी। उस में यही पाठ था। देखो ऐस्पेज आफ विक्रम एण्ड शालिवाहन, ऐशियाटिक रिसर्चिज, भाग ६, सन् १८०६, पृ० १४४।

समकालीन एक सातवाहन राजा<sup>9</sup>—श्री कालिकाचार्य<sup>2</sup>—गर्दमिल्लके दण्डनार्थ शक-राजका निमंत्रयिता
आर्य नागहस्ती<sup>२</sup>
शकारि-श्रद्रक-विक्रम, सातवाहन<sup>3</sup>—<sup>४</sup>पादलिप्तक<sup>२</sup>—नागार्जुन<sup>3</sup>। पाटलिपुत्र में मुरुण्ड
स्कन्दिलाचार्य<sup>४</sup>
मुकुन्द बुद्धवादी<sup>४</sup>

सिद्धसेन दिवाकर -संवत्-प्रवर्तक विक्रम -साहसांकका सम-

जैन नन्दी सूत्र में पादिलप्त और मुरुण्ड की समकालिकता मानी है।

जैन परम्परा के अनुसार सिद्धसेन दिवाकर और पाद्छिप्तकमें कालकी दृष्टिसे पर्याप्त अन्तर था। सिद्धसेन दिवाकर संवत्-प्रवर्तक विक्रमका समकालिक था। जैन परम्परामें इस विक्रम को साहसांक भी कहा गया है। इस्क-विक्रम इस साहसांक से पहले हो चुका था। अतः इस परम्परा के अनुसार भी दोनो व्यक्ति सर्वथा भिन्न थे। जैन अन्थो में स्कन्दिल और मुकुन्द का अन्तर वहुत थोड़ा है। सिद्धसेन दिवाकर और विक्रम की समकालिकता मद्रेश्वर स्रिर (वारहवीं शताब्दी विक्रम) की प्राकृत गद्य में रची कथावली में मानी गई है। इस का कारण है वीरमोक्ष से विक्रम संवत् के आरम्म तक ४७० वर्ष का अन्तर मानना। जव यह अन्तर माना गया, तो सव गणनाए तद्नुकूल की गई।

इन दोनों विक्रमोकी पृथक्ताको ध्यान मं रखकर अनेक जैन छेखकोने कई काल-गणनाओं में भारी भूल की है। इस कठिनाईको अनुभव करके प्रवन्धकोशका कर्ता राजशेखर सूरि सातवाहन प्रवन्ध के अन्त में लिखता है—

श्रीवीरे शिवं गते ४७० विक्रमाकों राजा तत्कालीनोऽय सातवाहनस्तत्प्रतिपक्षत्वात् । यस्तु कालिकाचार्य

१. प्रभावकचरित, श्री कालकसूरिप्रवन्य, श्लोक ११३-११६॥

२ प्रभावकचरित, श्री पादलिप्तप्रवन्य, श्लोक १५। प्रवन्यकोप, पृ० १२। पुरातन प्रवन्धसप्रह, पृ० ९२।

३. नागार्जुन सातवाहन का गुरु तथा पादलिप्तकका शिष्य । प्रवन्धकोश, पृ० ८४। प्रवन्धचिन्तामणि, पृ० ११६। ४. प्रभावकचरित, वृद्धवादीप्रवन्ध ६१, श्लोक ४, ५॥ प्रवन्धकोष, पृ० १५।

४. कालिकसूरि प्रतिमा सुदर्शनाय व्यथापयद्या प्राक्। साकाशे गच्छन्ती निपेथिता सिद्धसेनेन ॥ प्रभावक चरित, श्री विजयसिंहसूरि प्रवन्ध, श्लोक ७८॥ प्रवन्धकोश, पृ० १६।

६. श्री सिद्धसेनसूरेर्दिवाकराद् वोधमाप्य तीर्थेऽस्मिन् । उद्धार नतु विदधे राजा श्रीविक्रमादित्य ॥ प्रभावक चरित, श्री वि॰ सिं॰ सूरि प्र० श्लोक ७७। विविधतीर्थकल्प, कुडुगेश्वर युगादिदेवकल्प, पृ० ८८,८६।

७ इण्डियन हिस्टारिकल कार्टलि, दिसवर १९४३, पृ० ३७७।

८. प्रवन्धचिन्तामणि । ६. अपभ्रश काव्यत्रयी, भूमिका, पृ० ७४।

पार्वित् पर्युषणामेकेन।ह्ना अविगानाययत् सोऽन्य सातवाहन इति सम्भाव्यते । अन्यथा— नवसयतेण उ एहिं ममइक्कतेहिं वीरमुक्खाओ । पज्जोस वण चउत्थी कालसूरीहिं तो ठविआ ॥५॥

इति चिरन्तनगाथाविरोधप्रद्गात् । न च सातवाहनक्रमिक सातवाहन इति विरुद्धम् । भोजपदे बहूना भोजत्वेन जनकपदे बहूना जनकत्वेन रूढत्वात् ।

राजशेखरसूरि ने पुरातन गाथा लिख कर इतिहास का महान् उपकार किया है। इस से ज्ञात होता है कि वीरमोक्ष विक्रम से वहुत पूर्व हुआ था।

जैन राजशेखरसूरि उद्धृत इस पुरातन गाथा में कालिकाचार्य और वीरमोक्षका अन्तर ९९३ वर्ष का माना गया है। यदि यह कालिकाचार्य आर्य नागहस्ती का पूर्वकालीन कालिकाचार्य है, तो परिणाम और होगा। वह कालिकाचार्य सातवाहन से पहले हो चुका था।

हमारा विचार है कि गत कई शताब्दियों के जैन छेखक साहसांक विक्रम को ही ग्रद्धक-विक्रम समझने लग पड़े थे। कुछ छेखकों के अनुसार वीर-मोक्ष से (ग्रद्धक-विक्रम) विक्रमका काल ४७० वर्ष पश्चात् था। साहसांक-विक्रम उससे वहुत पश्चात् हुआ था। इस भूल से जैन काल गणना में वड़ी गड़वड़ हो गई। उस गड़बड़ को सुलझाने के लिए आगे अनेक जैन झन्थों की गणना की तुलना की जाती है—

|    | _                    |                   | _                    |                |                         |
|----|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------------|
|    | त्रैलोक्य प्रज्ञप्ति | जैन-हरिवंश पुराणे | तित्थोगाली पइन्नर्ये | विविधृतीय करप  | मेरुतुङ्गसे पृर्वगाँथाए |
| १  | पालक ६०              | पालक ६०           | पाळक ६०              | पालक ६०        | पालक २०                 |
| २  | विजयवृस १५५          | विषयभूभुज १५५     | नन्द १५५             | नन्द १५५       | नन्दराज्य १५८           |
| ą  | मुरुदय ४०            | मुरुड ४०          | मुरिया १६०           | मोरियवम १०८    | मोरिय १०८               |
| 8  | पुस्समित्त ३०        | पुष्यमित्र ३०     | पुष्यमित्र ३५        | पूसिसत्त ३०    | पुष्यमित्र ३०           |
| ሂ  | वसुमित्त } ६०        | वसु } ६०          | वलामित्र } ६०        | वलिमत्र }६०    | वलिमत्र } ६०            |
| Ę  | अग्गिमत्त ∫ ५०       | अग्निमित्र ∫ 🧏    | भानु।मत्र 🕽 🐪        | भातुमित्र 🔰 ६° | भानु।मत्र )             |
| હ  | गध्वय १००            | रासभराज १००       | नमसेर्न ४०           | नरवाहन ४०      | दिधवाहन ४०              |
| c  | नरवाहनँ ४०           | नरवाहर्ने ४०      | गद्दम १००            | गद्दमिल्ल १३   | गर्दभिल्ल ४४            |
| 9  | भच्छटण २४२           | भटदुवाण २४२       | शक                   | शक ४           | शक ५० -                 |
| १० | गुप्त २३१            | गुप्त २३१         | 1                    | विक्रमादित्य   | विक्रम ९७ -             |
| ११ | इन्द्रसुत कल्की४२    | कल्की ४२          | १३२३ वर्ष पश्चत्     |                |                         |
|    |                      | अजितजय            | कल्की                |                |                         |

१. प्रवन्धकोश, पृ० ७४ ॥

२ केटेलाग आफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मैनूस्क्रिप्टस इन दि सैण्ट्रल प्राविन्सिज एण्ड वरार, रायवहादुर हीरालाल वी० ए० कृत, नागपुर, सन् १९२६ । भूमिका पृ० १६ ।

३. इण्डियन अण्टिकेरी, मई १८८६, पृ० १४२। जैन हरिवंश, अध्याय ६०, श्लोक ४८७, ४८८, ५५२॥—यह प्रन्थ शक ७०५ में रचा गया।

४ ना॰ प्र॰ प॰ भाग १० अडू ४, सवत् १६८६, पृ॰ ६१४, ६१५।

उपरिलिखित तालिकाओं से ज्ञात होता है कि जैन हरिवंशकार ने त्रैलोक्य प्रज्ञप्तिका उल्था मात्र किया है। शेष तीन ग्रन्थकार किसी स्रोत के भ्रष्ट हो जानेके कारण अथवा किसी कल्पना का अनुकरण करते हुए कुछ भिन्न मत लिखते हैं।

दो शक—शक वस्तुतः दो थे। एक मुरुद्य-मुरुढ-मुरिया अथवा मुरुण्ड थे। उनका नाश अग्निमित्र-श्रद्भक ने किया। श्रद्भक्का पूर्ववर्ती उज्जयिनीका स्वाति इस मुरुण्डका सहायक अथवा विषयपित होगा। उन दिनों एक मुरुण्ड पाटिलपुत्र में था ही। सम्भव है भारतका पश्चिम भाग भी उसके अथवा उसके सम्बन्धियों के राज्यान्तर्गत होगया हो। दृसरा शक्त चप्टणोका शकथा। उसका नाश समुद्रगुण्त-विक्रमाङ्क अथवा चन्द्रगुण्त विक्रमादित्य ने किया। जैन गणना उज्जयिनी के राज्य से की गई थी। यहां नन्द वंश का उल्लेख असंगत है। वहां विजयवंश का राज्य होगा। नन्दवंश का राज्य १५५ वर्ष का था भी नही। इस तालिका से अनेक ज्ञातव्य वातें जानी जा सकती हैं, परन्तु यहां उन के लिखने का अवसर नहीं है। यहां तो श्रद्धक-विक्रम का संवद्ध प्रवर्तक विक्रम से भेद वताना ही अभीए है।

कर्नल विल्फर्ड ने अग्निपुराण के परिशिष्ट से एक वंशाविल छापी है। वैसी वंशाविल आईन अकवरी में भी है। उन में चष्टनो को पुत्रराज लिखा है। उन के आगे आदित्य है। वह खंभवतः श्रुद्रक है, पर उलट स्थान पर लिखा गया है। उस के चिरकाल पश्चात संवत्र प्रवर्तक विक्रम है।

# श्रुद्रक के समकालीन कवि

१. रामिल सोमिल—ये दो किव थे। कृष्णचिरत के आरम्भ में श्रीसमुद्रगुप्त ने लिखा है— तत्कथा कृतवन्तों यो कवी रामिलसोमिलो। तस्य सदिस स्थित्वा तो मान वह्नवाप्तुताम्॥१०॥ अर्थात् रामिल सोमिल श्द्रक के सभ्य थे।

जल्हण की सूक्तिमुक्ताविल में राजशेखर का निम्नलिखित क्लोक उद्धृत है— तो शूद्रक-कथाकारों वन्द्यों रामिलसोमिलो। ययोर्द्वयोः कान्यमासीदर्धनारीश्वरोपमम् ॥ इस स्रोक से ज्ञात होता है कि रामिल और सोमिल ने शूद्रककथा लिखी थी। मणिप्रभानाटक के आरम्भ में रामिल लिखता है?—

स्त्रधार'। आर्थे अवधीयताम्---

भङ्ग चन्दनमर्दिन प्रणतय स्फूर्जद्रसा साहितीं हर्षक्षोणिपतेश्च हर्षमतुल हष्ट्वैव ये तानिषु । धीरास्तान् गुरुशङ्करेन्द्रयमिनश्चित्ते स्मरन् रामिल प्राणिषीत्स मणिप्रभा प्रथयितु भक्तेर्गुरोगौंरवम् ॥

५. ना० प्रा० प० पृ० ३८, ३९ ।

६. ना० प्र० प० पृ० ६१४ ।

७. तपागच्छ पट्टावलीके अनुसार—णहवाण पाठ है-नागपुर यूनि० जर्नल, दिसम्वर, १९४०, पृ० ५३।

८ नहसेन, कषायप्राभृत प्रस्तावना, पृ० ५१ । यहा नखसेन पाठ हो सकता है।

१. एशियादिक रिसार्चिज्, भाग ९, सन् १८०६, पृ० १६१।

२. गुरुरत्नमाला,

अर्थात् रामिल का गुरु शङ्करेन्द्र महाराज हर्ष का समकालिक था।

- २. मात्रेपुप्त—पहले लिखा जो चुका है कि मातृगुप्त हर्षविक्रम का अनुजीवी था। मातृगुप्त ने भरतनाट्यशास्त्र पर एक भाष्य राचा था। सम्भव है अपने आश्रयदाता हर्ष-विक्रम के भरत-वार्तिक के कारण इसने भरत-भाष्य रचा हो।
- ३. मेण्ठ—मेण्ठ, भर्तृमेण्ठ अथवा हस्तिपक मातृगुप्त का अनुजीवी था। इसका साक्ष्य राजतरंगिणी में विद्यमान है। मेण्ठ स्वयं भी अपने ह्यग्रीववध में लिखता है—

ख्यातश्रीशङ्करेन्द्र प्रचुरतरक्रपालव्धसाहित्यविद्य.

सबस्साधूक्तिसमोद्यपि परकवितामर्षिणो मातृगुप्तात् ।

प्रौढा प्रौढोक्ति रूढेर्निविडरसभरेगुम्भनैर्यत्र मेदु-

मेंधुमींदादिनादीद् हयवदनवध वाग्म्यकुण्ठस्स मेण्ठ ॥१

मेण्ठ और विक्रमादित्य की सम्मिछित स्कियां स्किसंग्रहों में उपलब्ध हैं। 'लिम्पतीव तमोंगानि'प्रतीक वाला प्रसिद्ध इलोक जो श्रद्रकरूत मृच्छकटिक<sup>2</sup> आदि<sup>3</sup> में मिलता है, शार्द्भधर पद्धित में मेण्ठ और विक्रमादित्य के नाम से उद्धृत है। यह विक्रम मृच्छकटिक का कर्ता श्रद्धक-विक्रम था।

- थ. कालिदास—महाराज समुद्रगुप्त रिचत कृष्ण-चरित के अनुसार दुष्यन्तभूपितकथा वाला शकुन्तला नाटक शद्भक-सम्मानित इसी अप्रतिम-प्रभाव कालिदास का रचा हुआ था। शुद्रक और नाटककार कालिदास दोनो शैव थे। उन के प्रन्थों के आरम्भ में शिव की स्तुति की गई है। चन्द्रगुप्त-विक्रमादित्य भागवत अर्थात् वैष्णव था।
- ५ मूल्देव—धूर्तराज मूलदेव का उल्लेख पहले भी हो चुका है। इसकी कीर्ति संस्कृत-वाङ्मय में बहुत्र गाई गई है। उसके लिए निम्नालिखित स्थान देखने योग्य हैं—
  - १, शुकसप्तित में मूलदेच का उल्लेख है।
  - २ क्षेमेन्द्र के कलाविलास का नायक मूलदेव है।
- ३. कामसूत्र की जयमङ्गला टीका में चौसठ कलाओ के न्याख्यान में कुटिल लिपि सम्बन्धी तीन इलोक उद्धृत हैं। उन में से दूसरे इलोक में मूलदेव-प्रदर्शित एक गूढ़-लिपि संकेत निर्दिष्ट है।
- ४ मूळदेव का कामशास्त्र पर कोई ग्रन्थ था। उस में उत्कळस्त्री सम्वन्धी कोई विशिष्टता-वर्णित थी। उसका उल्लेख रितरहस्य ५१२२ में मिलता है। यह रितरहस्य कामसूत्र की यशोधरक्षत जयमंगला टीका में उद्धृत है।
  - ५ विक्रम संवत् ८८७ में छिखी गई हरमेखला प्रयोगमाला में माहुक ने विअड्डचृडामणी=

१ गुरुरत्नमालिका

२. ११३४॥

३ चारुदत्त १।१९॥ वालचरित १।१५॥ इनके चतुर्थ चरण में विफलता के स्थान में निष्फलता पाठ है।

४. १।३।१६॥

विदग्धचूडामणि के नाम से एक प्रयोग छिखा है। विद्या ने विद्या चूटामणि का अर्थ मूलदेव किया है। व

६ अवन्तिसुन्दरीकथासार में मूलदेव का दूसरा नाम कर्णीपुत्र भी मिलता है। इस पुस्तक में लिखा है कि नासिक क्षेत्रान्तर्गत अचलपुर नामक नगर मूलदेव न वसाया था।

दशकुमारचरित द्वितीय उच्छ्वास के अन्त में लिखा है—कथमित कार्कश्येन कर्णीसुतमप्यित-

७ आचार्य दण्डी प्रणीत अवन्तिसुन्द्रीकथा के प्रारम्भ के स्तुति इलोको में से एक चुटित इलोक से थोड़ा सा आभास मिलता है कि कदाचित उसने कोई काव्य भी लिखा था—

स नारायणदत्ताया देवदत्ताश्रया कृति । मूलदेवोदि----॥=॥

- ८. आचार्य हरिभद्रसूरि के धूर्नाख्यान में मुलदेव आदिका वर्णन है।
- ९. भट्ट वाण काटम्बरी में लिखता है—कर्णीसुतकथेव सिन्निहितिवपुलावला बबोपगता च । यह कर्णीसुत मूलदेव ही है। पुरुषोत्तम अपने त्रिकाण्डशेषकोश में लिखता है—

कर्णीसुतो मुलदेवो मृलभद्रः कुलाद्वर ॥२।८।२३॥५

अतः यह निश्चित होता है कि वाण मूलदेव के कृत्यों से परिचित था।

१० कथासरित्सागर के अन्तिम लम्बक में मूलदेव के वर्णन का उल्लेख पहले हो चुका है। इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थ के पंचदश वेताल में मूलदेव का नाम मिलता है।

वृहत्कथाश्लोकसंग्रह में सागरदत्तकी कथाके प्रसंगमें मूलदेव नामका उल्लेख मिलता है। इन दोनो प्रमाणों से अनुमान होता है कि मूल वृहत्कथा में भी मूलदेव का उल्लेख रहा होगा। यह अनुमान निश्चय का रूप धारण कर लेता है जब हम रामचन्द्र-गुणचन्द्र के नाट्य-दर्पण में निम्नलिखित वचन देखते हैं—

तत्पूर्विषिप्रणीतशास्त्रव्यतिरिक्त-बृहत्कयाद्यपनिवद्धं मूलदेवतचरितादिवदुपादेयम् ।

११. मूछदेव का उछेल शूद्रक-रिचत पद्मप्राभृतक भाण और सम्प्रति उद्धरणो में प्राप्त पुष्पदृषितक प्रकरण में भी मिछता है। पद्मप्राभृतक भाण के कुछ श्लोक जनाश्रयी छन्दो-विचिति में मिछते हैं। यह जनाश्रय माधववर्म प्रथम था। १० उस का काछ संवत् ५९२-६४५ तक माना जाता है। महाशय छक्ष्मणरावने इस सम्बन्ध में एक छेल छिला है। उस छेल में इस माधववर्म का अस्तित्व शक ११७ में वताया गया है। यह बात एक ताम्रपत्र के छेल से

१ ५१२५४॥ २ त्रिवन्द्रम सस्कृत ग्रन्थमाला, सन् १६३८, पृ० ७२ । -

३. नासिक्यभूमावौत्सुक्यान् मूलदेवनिवेशिताम् । प्राप्याचलपु ( र नाम पु ) रीमधिवसत्यसौ ॥१।२१॥

४. कादम्बरी, पूर्वभाग, निर्णयसागर सस्करण सन् १९३२, पृ० ३९।

५. तथा देखो, पुरुषोत्तम कृत हाराविल ३२। ६ १२/२२/२१॥ ७ २२/१७७॥

८. पृ० ११६॥ ६. हिस्ट्री आफ सस्कृत लिट्रेचर, कृष्णमाचार्यकृत, पृ० ६०४।

१० सकसैसर्ज आफ सातवाहनास, पू० ३३६।

प्रकट होती है। विद्यास प्रमाण सत्य सिद्ध हो जाए, तो माधववर्म=जनाश्रय का काल सवत् २५२ होगा। उस से बहुत पहले शूट्रक अपना पद्मप्राभृतक भाण लिख चुका था।

६ पादिलप्त अथवा पालित—जैन परम्परा के अनुसार जैन आचार्य पादिलप्त नागार्जुन, सातवाहन, मुरुण्ड और शूटक का समकालीन था। पादिलप्त की तरंगवतीकथा जो प्राकृत की एक महती रचना थी अनुयोगद्वारसूत्र में स्मृत है। २

# शूद्रक संवत्-विक्रमप्रथम-संवत्-कृत संवत्-शीहर्ष संवत्

शूद्रक संवत् के भारत में प्रचिलत रहने का प्रमाण सुमितितन्त्र से पहले दिया जा चुका है। शूद्रक के वैक्रम-संवत् का उल्लेख महाराज समुद्रगुप्त ने किया है। तीसरा प्रमाण यल्लार्य के ग्रन्थ से पूर्व पृ० २३ पर दिया गया है। अतः शूद्रक संवत् अथवा शूद्रक-विक्रम संवत् के अस्तित्व में किसी प्रकार का सन्देह नहीं होना चाहिए।

अध्यापक स्टेन कोनोने सिद्धसेन दिवाकर और आचार्य पादिलप्त के काल का भेद न मान कर शूद्रक-विक्रम को ही विक्रम-संवत् का प्रवर्तक माना है। वस्तुतः इन दोनों आचार्यों का पर्याप्त अन्तर है। यह हम पहले प्रदर्शित कर चुके हैं। अतः शूद्रक-विक्रम प्रचलित-विक्रम संवत् के आरम्भ होने से बहुत पहले होचुका था।

जैन लेखकों ने विक्रम को वीर-निर्वाण से ४७० वर्ष पश्चात् अथवा ६०५ वर्ष पइचात् रखा है। त्रैलोक्यप्रज्ञप्ति में निम्नलिखित गाथाएं हैं—

वीरिजण सिद्धिगदे चउसद इगिसिट्टवासपिरमाणो । कालिम अदिक्कते उप्पण्णो एत्य सग-राओ ॥८६॥ णिव्वाणे वीरिजणे छव्वास सदेसु पचविरसेसु । पणमासेसु गदेसु सजादो सग-णियो अहवा ॥८९॥

अर्थात्—वीर-निर्वाण के ४६१ वर्ष अथवा ६०५ वर्ष पश्चात् शक-राज हुआ। विविध-तीर्थकरुप में पूरे ४७० वर्ष के पश्चात् विकमाइच=विक्रमादित्य माना गया है। विस्तर-भय से हम ने दूसरे प्रन्थों की गणनाएं नहीं दी। परन्तु सब का सारांश यही है। इन से एक बात स्पष्ट होती है। इन दोनो गणनाओं में ठीक १३५ वर्ष का अन्तर है। यही अन्तर विक्रम-संवत् और शक संवत् का है। दोनों स्थानों में शकको मारनेवाला कोई विक्रमादित्य ही था।

अलवेक्नीका मत—विक्रम और शक-काल के सम्बन्ध में अलवेक्नी का भी यही मत है। वस्तुतः ये दोनों मतं ठीक थे। नए जैन-प्रन्थकार इस सत्य को भूल गए परन्तु दैव कृपा से उन्होंने गणनाएं दोनों स्थिर रखीं।

कल्की का काल—त्रैलोक्य प्रज्ञप्ति और जैन-हरिवंश पुराण के अनुसार कल्की का काल गुप्त-काल के पश्चात् था। तब तक वीर निर्वाण से लेकर १००० वर्ष हुए थे। तित्थोगाली पइन्नय में अन्तिम शक से ९३२३ वर्ष पश्चात् कल्की का प्रादुर्भाव माना गया है, अथवा वीरनिर्वाण से

१. जर्नल आफ दि डिपार्टमेण्ट आफ लैटसै, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, सख्या ११।

२ पादिलप्त का अधिक वृत्त देखो, निर्वाणकलिका की अग्रेज़ी भूमिका में। ३ पृ० ३८, ३६।

१९१२ वर्ष पश्चात्। इस गणना के अनुसार १९१२--२४१=१६७१ वर्ष गुप्त-काल से पूर्व वीर-निर्वाण हुआ। यह गणना पुराण-गणना से लगभग मिल जायगी। इस जैन गणना के अनुसार जैलोक्य-प्रक्षप्ति आदि में भी पालक के पश्चात् के कई राजवंशों के नाम भ्रष्ट हो चुके हैं। यदि यत्न किया जाय, तो जैन-गणना सर्वथा ठीक की जा सकती है, अथवा उस की जृष्टियों का पूरा ज्ञान हो सकता है।

वर्तमान काल में शुटित इस जैन-परम्परा के आश्रय पर स्थापित किया गया स्ट्रेन कोनो का मत मान्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार परलोकगत अध्यापक पाठक का जैन-गणना का विवरण भी अधूरा ही है।

# हर्प-संवत् पर अलवेरूनी

अलवेह्ननी लिखता है—हिन्दू विश्वास रखते हैं कि भूमि के गुप्त कोशों को ढूंढने के लिए श्रीहर्प भूमि की परीक्षा किया करता था। उस ने वस्तुतः ऐसे कोश प्राप्त किए। फलतः उसने (कर द्वारा) प्रजापीड़न का आश्रय न लिया। उस का संवत् मथुरा और कनौज देश में प्रयुक्त होता है। श्रीहर्प और विक्रमादित्य के मध्य में ४०० वर्ष का अन्तर है ऐसा इस प्रदेश के रहने वाले कतिपय लोगों ने हम से कहा। इति।

आईन-अकवरी में संवत् प्रवर्तक विक्रम और आदित्य पोवार (विक्रमादित्य-शूद्रक) का अन्तर ४२२ वर्ष का है। कर्नल विल्फर्ड की देखी हुई पुरातन वंशावली के अनुसार यह अन्तर ३४३ वर्ष का है। इन ३४३ वर्षों में शूद्रक से विक्रम तक १५ राजा थे। इन गणनाओं में भूल का कारण जाना जा सकता है।

हम पहले लिख चुके हैं कि ग्रुद्रक-विक्रम अथवा हर्प विक्रम एक ही व्यक्ति के नाम थे। अतः श्रुद्रक-संवत्≈हर्प-संवत् विक्रम-संवत् से ४०० वर्ष पहले चला। भारत में कभी श्रुद्रक संवत् भी था, इस का सप्रमाण उल्लेख पहले हो चुका है।

श्रीहर्ष-विक्रम मालवा, मधुरा, कन्नौज और काक्ष्मीर आदि पर राज्य करता था। उस के ४०० वर्ष पश्चात् मालवा में दूसरा विक्रम-संवत् अधिक चल गया। परन्तु मधुरा और कन्नौज आदि में कही कही यह हर्ष-संवत् ही प्रचलित रहा। इसी लिए अलवेक्षनी को इस का थोड़ा सा ज्ञान हो गया।

कृत-सन्वत्—कृतसंवत् पुराना माळव-गणाम्नात संवत् है। मन्दसोर के नरवर्मा के शिळा-छेख में ळिखा है—

श्रीम्मिलवगणाम्नाते प्रशस्ते कृतसीज्ञते । एकषष्ठ्याधिके प्राप्ते समा शतचतुष्ट्ये ॥

अर्थात्—मालवगणाम्नात संवत् कृत नामका संवत् था । फ्लीट, कोलहार्न, स्मिथ, रैपसन और जायसवाल आदि वर्तमान पाइचात्य पद्धति के ऐतिहासिक प्रचलित विक्रम

१ एशियाटिक रिसर्चिज, भाग ६, पृ० २०२। २ पृ० ।

संवत्को मालव संवत् अथवा कृत संवत् मानते हैं । है यह मत सर्वथा किंदित और निरा-धार। इस मतकी असत्यता वत्सभट्टिकृत प्रशस्ति वाले शिलालेख से स्पष्ट होती है । उसमें लिखा है—

मालवाना गणस्थित्या याते शतचतुष्टये । त्रिनवत्यिविकेऽब्दानाम् ऋतौ सेव्यधनस्वने ॥
सहस्य मास-शुक्लस्य प्रशस्तेऽहिन त्रयोदशे । मंगलाचारिविधिना प्रासादोऽय निवेशित ॥
बहुना समतीतेन कालेनान्यैश्च पार्थिवै । व्यशीर्थतैकदेशोस्य भवनस्य ततोधुना ॥
वत्सरशतेषु पश्चसु विंशत्यिविकेषु नवसु चाब्देषु । यातेषु-अभिरम्य तपस्य-मासशुक्ल-द्वितीयायाम् ॥

अर्थात्—मालव संवत् ४९३ में यह प्रासाद वना। [तव कुमारगुप्त के समकालीन दशपुर के शासक विश्ववर्मन्का पुत्र वन्धुवर्मन् दशपुर पर शासन करता था।] तब बहुत काल व्यतीत होने पर और अन्य राजाओं के भी चले जाने पर इस भवनका एक देश खण्डित हुआ।.... . . . . . अव ५२९ वर्ष वीतने पर इसका जीर्णोद्धार किया गया है।

पछीट आदि लेखक मालवकृत संवत्को विक्रमसंवत् मान कर संवत् ४९३ में इस भवन का निर्माण मातते है और संवत् ५२९ में इसका जीणोंद्वार । क्या इस ३६ वर्ष के अन्तर-को वहुत काल और वहुत राजाओं के हो जाने का काल कह सकते हैं ? नहीं, कदापि नहीं । फिर यदि मालव-कृत संवत् को विक्रमसवत् मान कर ४९३ के साथ ५२९ का योग किया जाय, तो संवत् १०२२ में इस भवनका जीणोंद्वार मानना पडता है । सवत् १०२२ में इस शिलालेखकी लिपिको अपचलित हुए वहुत काल हो चुका था । अत यह कल्पना भी सत्य सिद्ध नहीं होती। वात वस्तुतः यह है कि कृत-संवत् श्रद्धक-विक्रम संवत् था । वह संवत् विक्रमसंवत् से ४०० वर्ष पहले चल चुका था। तद्गुसार इस भवनका निर्माण ९३ विक्रम संवत्में हुआ था।

विक्रम-संवत्का प्रारम्भकर्ता चन्द्रगुप्त विक्रमाडू-साहसाङ्क अथवा समुद्रगुप्त-विक्रमांक था। उससे ९३ वर्ष पदचात् कुमारगुप्तके समकालिकका पुत्र राज्य कर रहा था। कुमार गुप्तका राज्य उससे लगभग २० वर्ष पहले होगा। अर्थात् विक्रम संवत् ७३ में—उससे भी ५२९ वर्ष वीतने पर, अर्थात् ५२९ १९३ = संवत् ६२२ में इस भवनका जीर्णोद्धार हुआ। इस संगतिके विना इस शिलालेखका दूसरा अर्थ लग नहीं सकता। गत ५० वर्ष में इसका कोई संगत अर्थ किया नहीं गया। अध्यापक धीरेन्द्रनाथ मुखोपाध्यायने यह अर्थ किया है। परन्तु शूद्रक-विक्रम कृत-संवत्का कर्ता था, यह उन्होंने भी नहीं लिखा।

# शूद्रक-विक्रम संवत् क्यों कृत-संवत् कहाया

### महाराज समुद्रगुप्तने लिखा है—

पुरन्दरवलो विप्र शूद्रक शास्त्रशस्त्रवित्। धनुर्वेद चौरशास्त्र रूपके द्वे तथा हरोत् ॥६॥ स विपक्षविजेताऽभूच्छास्त्रै शस्त्रश्च कीर्तये। बुद्धिवीर्ये नास्य परे सौगताश्च प्रसेहिरे ॥७॥ स तस्तारारिसैन्यस्य देहखण्डे रणे महीम्। वर्माय राज्य कृतवान् तपस्विवतमाचरन् ॥=॥ शस्त्रैर्जितमय राज्य प्रेम्णाकृतिनज गृहम । एव ततस्तस्य तदा साम्राज्यं धर्मशासितम् ॥६॥

इनमेंसे आठवें और नवम क्लोक में यह लिखा है कि शूद्रक विक्रमादित्य धर्म के लिए राज्य करता था, अथवा उसके साम्राज्य में धर्म का शासन था । इस धर्मशासन के कारण शूद्रक विक्रम-संवत् कृत-संवत् कहलाया।

शक १०४२ के शिलालेख में शीलाहार गंडरादित्यदेव को किलयुग-विक्रमादित्य लिखा है। १ इस से प्रतीत होता है कि कोई कृत-विक्रमादित्य भी था। वह कृत-विक्रमादित्य शृद्धक था। उसी ने सब से पहले शकों का नाश कर के धर्म का राज्य स्थापन किया।

शूद्रक का वृत्तान्त धर्मप्रधान था, इस का पता जैन आचार्य हेमचन्द्र के लेख से भी मिलता है—एक धर्मादिपुरुषार्थमुद्दिस्य प्रकारवेचित्रयेण अनन्तवृत्तान्तवर्णनप्रयाना शूद्रकादिवत् परिकथा। र

विक्रम-संवत् के किसी एक भी शिलालेख या नाम्नपत्रलेख पर उसे कृतसंवत् नहीं कहा गया। कृतसंवत् वर्तमान विक्रम संवत् से एक सर्वथा पृथक् सर्वत् था।

ग्रुद्रक विषयक अन्य—मृच्छकटिक के अतिरिक्त शृद्धक पर विनयवतीशृद्धकम्, विकान्त-श्रुद्धकम्, श्रुद्धकवध, श्रुद्धकजय, शूद्धककथा, तथा वीरचरित आदि अन्थ लिखे गए थे।

गत पृष्ठों में शूद्रक विषयक वातें अति संक्षेप से लिखी गई हैं। शूद्रक का विस्तृत वर्णन हमारे वृहद् इतिहास में होगा।

# चवालीसवां अध्याय

# १९. पुरीन्द्रसेन=पुरिकषेण---२१ अथवा १२ वर्ष

मत्स्य का पाठ यहां ट्रूटा हुआ प्रतीत होता है। पार्जिटर ने इस वात पर ध्यान नहीं दिया।

# २०. सुन्दर शातकणि--१ वर्ष

इस का राज्य अत्यल्प काल का था। संभव है वह किसी युद्ध या रोग के कारण शीघ्र मर गया हो।

# २१. चकोर शातकणि--६ मास

यह भी अपने पिता के समान युद्ध आदि के कारण शीघ्र मर गया होगा। भट्ट वाण लिखता है कि एक शूद्रक ने अपते दृत द्वारा किसी चनोरनाय चन्द्रकेतु का उस के सचिव सिंहत वध करा दिया। विया संभव हो सकता है कि चकोर शातकर्णि का चकोर देश से कोई सम्बन्ध हो। स्मरण रखना चाहिए कि एक कुन्तल शातकर्णि पहले लिखा गया है। कुन्तल भी एक देशविशेष था। इस नाम का वायु में एक पाठान्तर स्वातिकर्ण भी है। किसी स्वाति को एक शूद्रक ने जीते जी वन्दी कर लिया था। संख्या ९ के स्वाति नाम के एक पूर्व-राजा के साथ भी हम इस घटना का उल्लेख कर चुके है। क्या वह घटना यहां अधिक संगत होगी ? यदि यह प्रमाणित हो जाए, तो चकोर शातकर्णि के केवल ६ मास के राज्य-काल का एक यह भी कारण हो सकता है।

वाशिष्ठीपुत्र प्रथम—किल्ठि० राज० वृ० के अनुसार यह वाशिष्ठीपुत्र (प्रथम) था । इसी की मुद्राओं को माढरिपुत्र और गौतमीपुत्र ने दोवारा छापा।

चकोरशातकर्णिथ पण्मासान् भोक्ष्यते महीम् । वाशिष्ठीपुत्रनाम्ना यः प्रख्याति भुवि यास्यति ॥

### २२. शिवस्वाति--२८ वर्ष

कलियुगराजवृत्तान्त में इसे शकसेन और माढरीपुत्र भी लिखा है-

अष्टाविंशति वर्पाणि शकसेनो भविष्याति । यमाहुर्माढरीपुत्र शिवस्वार्ति महाजना ॥

लूडर्स की सूची के शिलालेख १२०२--४ में एक माढारेपुत्र सिरिविर पुरिसदत उल्लिखित है। वह इक्ष्वाकु कुल का था। उन दिनों में माढिर एक प्रचलित नाम था। माढिरेपुत सिवलकुर की कुछ

१. ससचिवमेव दूरीचकार चकोरवाय शूदकदूत. चन्द्रकेतु जीवितात् । षष्ठ उच्छ्वास, पृ० ६६५ ।

२. अवन्तिसुन्दरीकयासार ४।२००॥

मुद्राएं भी उपलब्ध हैं। इस की कुछ मुद्राओं पर गौतमीपुत्र ने अपनी छाप भी दी है। इस से दोनों का क्रम निश्चित हो जाता है।

मुद्राओं का एक ढेर प्राप्त हुआ। उस ढेर की मुद्राओं का वर्णन नागपुर के अध्यापक वि. वि. मिराशी ने जर्नल आफ दि न्यूमिस्मैटिक सोसायटी आफ इण्डिया, भाग २, सन् १९४० में मुद्रित किया। ए० ८५ पर उन का कथन है कि शीशक सातकणि का नाम इस ढेर के मिलने से पूर्व अज्ञात था। ए० ९२ पर पुनः लिखा है कि शक्सातकणि पुराणों में वर्णित नहीं। दि. एस. नारायण शास्त्री द्वारा मुद्रित कलियुगराजवृत्तान्त के पाट में शकसेन नाम विद्यमान है। यह प्रन्थ इस ढेर के मिलने से २५ वर्ष पूर्व मुद्रित हुआ था। उस में कोरी कल्पना नहीं थी। नारायणशास्त्री इस प्रन्थ का कोई २ पाठ वदल सका होगा, पर उस ने सारा ग्रन्थ कलिपत नहीं किया। उस के पास प्राचीन लेख अवस्य था।

मुद्राएं--इस की मुद्राओं पर--पक (अथवा सकस) सातकिष्य-लेख है। इन मुद्राओं का माढरिपुत सिवलकुर की मुद्राओं से संतोलन विवचनीय है। शकसातकिष्ण की मुद्राओं पर अन्य सातवाहन मुद्राओं के समान हस्ति का चित्र है।

# २३. गौतभीपुत्र--२१ वर्ष

कि राजि वृ० में इसे श्री शातकिण भी लिखा है, और इस का राज्यकाल २५ वर्ष का दिया है। एक शिलालेख इस के शासन के २४वें वर्ष में लिखा गया। वि इसिलिए इस के राज्य की २१ वर्ष की अविध ठीक नही।

िशललेखों में गौतमीपुत्र—नासिक की पांडु-लेना गुफाएं वहुत प्रसिद्ध हैं। उन गुफाओं पर कई शिलालेख उत्कीर्ण हैं। उन में से वलश्री गौतमी और जीवमृता के शिलालेखों में गौतमीपुत्र सम्वन्धी कई घटनाओं का पता लगता है।

गौतमीपुत्र की महत्ता—बलश्री के शिलालेख से ज्ञात होता है कि गौतमीपुत्र एक महान् योधा था। उसने शक, यवन, पल्लव और खखरातो =क्षहरातो को पराजित किया। वह राजरत अर्थात् राजाधिराज था।

श्रहरात नहपान और शक उशावदात को इस ने मारा होगा। खखरात-वस-निखसेस-करस। इस ने चप्रन को अपना क्षत्रप बनाया होगा। नहपान की मुद्राओं पर गौतमीपुत्र ने अपनी छाप दी।

गौतमीपुत्र की महादेवी महारानी जीवसूता थी।

विष्णुपालित-सचिव—गौतमीपुत्र के एक शिलालेख के अनुसार उस का एक मन्त्री

विष्णुपालित = विष्हुपालित था। महाराज हाल का एक कविवृप श्रीपालित लिखा जा चुका है। र इन दोनों नामों के अन्तिम पद की समता एक वंश-विशेष की द्योतक हो सकती है।

# २४. पुलोमावि---२८ वर्ष

पुराणों के अनुसार पुलोमा संख्या २३ वाले गौतमीपुत्र का सुत था। क० रा० वृ० के अनुसार इस को वाशिष्ठीपुत्र भी कहते थे—

पुलोमश्रीशातकणिर्द्वात्रिशद्भविता समा । वाशिष्ठीपुत्रनाम्ना तु शासनेषु य उच्यते ॥ इस से ज्ञात होता है कि यह राजा वाशिष्ठीपुत्र द्वितीय था ।

महाक्षत्रप का जामाता—कन्हेरी छेण के एक शिलालेख पर अंकित है—महाक्षत्रपर (इदामा) कर्दम्मक राजाओं की पुत्री वाशिष्ठीपुत्र की देवी। वह वाशिष्ठीपुत्र यही था। इस से ज्ञात होता हैं कि नहपान के पश्चात् चप्टनों के राज्य का आरम्भ हुआ। इस विश्वणापथपित की पराजय का और इस के साथ अपने सम्बन्ध का उल्लेख स्वयं महाक्षत्रप रुद्रदामा ने अपने गिरनार के प्रसिद्ध शिलालेख में किया है।

शिलालेखों पर वर्ष—इस के शिलालेखों पर उस के शासन के २, ६, ७, १०, २२ और २४³ वर्ष अंकित है।

# २५. शिवश्री पुलोमा शातकर्णि—७ वर्ष

पार्जिटर के पाठ में ई-वायु और मत्स्य के आधार पर एक पंक्ति दी गई है। वह पंक्ति पाठाधिकता की द्योतक है। वस्तुत वह वहां अभीष्ट नहीं। किल राज वृत्तान्त में इस राजा के सम्बन्ध में वड़े महत्त्व का एक इलोक है—

- शिवश्रीशातकार्णिश्च तस्य भ्राता महामाति । भविष्याति समा राजा सप्तेव हि कलौ युगे ॥ अर्थात् पुलोमावि का भ्राता ही शिवश्री शातकर्णि था ।

सौमाग्य से एक पुलुमानि की दो मुद्राएं मिली है। उन पर मियशिरी पुलुमनिस और नासिष्ठीपुत्र सिनिसरी पुलुमनिस लेख अंकित है। संख्या २४ का पुलोमा और २५ का शिवश्री पुलोमा माई थे। सम्भवतः वे एक ही माता के पुत्र थे। अतः २५ संख्या वाला शिवश्रीपुलोमा भी वासिष्ठीपुत्र था। ये दोनों मुद्राएं इसी की समझी जा सकती है। एक मुद्रा पर—रण सिनिसरि पुलुमानिस लेख है। प

# २६. शिवस्कन्ध शातकणि--३ वर्प

इस का राज्यकाल ई-वायु और कलियुगराजवृत्तान्त में ही है। मत्स्य के मुद्रित संस्करण में इस का राज्यकाल नहीं है। वायु और ब्रह्माण्ड में यह नाम ही लुप्त है।

१ पाडु-लेना गुफा शिलालेख । २ पूर्व पृ० २९० । ३. ऐ० इ० भाग ७, पृ० ७१ ।

Y Journal and Proceedings of The A. S of Bengal, Numismatic Supplement, No. 318, P 61 N.

५. ज० न्यूमिस्मैटि सो० इ० भाग २, प० ८८।

# २७. यज्ञश्रीज्ञातकर्णि---२६ अथवा १६ वर्प

किछ० रा० वृ० मे इसे गौतमीपुत्र भी छिखा है। यह नाम शिलालेखों में भी है।

नानाघाट के शिललिख—पूना के पिश्चम में कोंकन से जुनर को जाते हुए नानाघाट नाम का एक पार्वत्य-स्थान है। वहां एक वड़ी गुफा है। उस गुफा में कभी ९ मूर्तियां उत्कीर्ण थी। वे अव नष्ट हो चुकी है। उन मूर्तियो पर कुछ लेख थे जो अभी तक विद्यमान है। इन के अतिरिक्त गुफा की दूसरी दीवारो पर भी लेख है। ये लेख महारानी नायनिका के खुदवाए हुए है। कई लेखको का मत है कि यह नायनिका महाराज यज्ञश्री की धर्मपत्नी थी।

यज्ञश्री के शिलालेख नासिक और कन्हेरी आदि में मिले हैं। उस की मुद्राएँ काठियावाड़गुजरात और मध्य-भारत तक में मिली है। उस का राज्य वड़ा विस्तृत था। उस की एक
मुद्रा पर लिखा है—रण समस सिर यज्ञ सतकण्य। इस मुद्रा पर जलपोत का चित्र है। सम्भवतः
इस का राज्य दक्षिण के कुछ द्वीपों पर होगा।

# २८. विजय=विजयश्री शातकर्णि--६ वर्ष

### २६. चण्डश्रीशातकर्णि--३ वर्प

यह राजा विजयश्री का पुत्र था। वायु में इस का राज्य १० वर्ष का छिखा है। किछ० राज्वि० के अनुसार यह भी वाशिष्टीपुत्र नाम से प्रसिद्ध था। अतः इसे वाशिष्ठीपुत्र तृतीय कहना चाहिए।

वासिष्ठीपुत्र चद की मुद्राऍ प्राप्त हो गई है।

# ३०. पुलोमावि द्वितीय--७ वर्ष

यह आन्ध्र-वंश का अंतिम राजा था। इस के पश्चात् भारत-साम्राज्य गुप्तो के पास चला गया।

१. जर्नल न्यूमिस्मैटिक सोसायटि, भाग ३, अक १, पृ० ४३। अध्यापक वि० वि० भिराशी समय को सामिस अर्थात् स्वामी समझता है।

२. ह्यूमिस्मौटिक जर्नल, भाग ५, अङ्क १, पृ० १०, सन् १९४३।

# पैतालीसवां अध्याय

# एक सप्तर्षि चक्र पूरा हुआ

पुराणों का एक छेख बड़े महत्त्व का है। उससे भारतीय इतिहास की अनेक समस्याएं अनायास सुलझती हैं। वर्तमान ऐतिहासिकों ने उन इलोकों पर पूरा ध्यान नहीं दिया। इस कारण उन्होंने निजी कल्पनाओं से भारतीय इतिहास की यथार्थ तिथियों को बहुधा दूषित कर दिया है। इस दोष के परिहारार्थ हम पुराणों के तिष्ठिपयक इलोकों को गीचे उद्धृत करते हैं।

सप्तर्षयस्तदा प्राहु प्रतीपे राज्ञि वै शतम् । सप्तिविशै शतैर्भाव्या अन्ध्राणान्तेऽन्वया पुन.॥ वायु ६६।४१८॥ सप्तर्षयस्तदा प्राशु-प्रदीप्तेनाप्निना समा । सप्तिविशति-भाव्यानाम-आन्ध्राणान्तेऽन्वगात् पुन ॥ मत्स्य २७३।३६॥ सप्तर्षयस्तदा प्राप्ता पित्र्ये पारीक्षिते शतम् । सप्तिविशै. शतैर्भाव्या अन्ध्राणातेन्वया पुन ॥ ब्रह्माण्ड ३।७४।२३०॥ सप्तर्पयो मधायुक्ताः काले पारीक्षिते शतम् । अधाशे सचतुर्विशे भविष्यन्ति शत समा ॥१

इन में से पहले दो इलोक पार्जिटर के पाठानुसार दिए गए है। तीसरा ब्रह्माण्ड के मुद्रित पाठानुसार है और चौथा वायु के मुद्रित सस्करण के अनुसार है। इन में अन्ध्राणान्ते और अंधांशे पाठ संदिग्ध हैं। इन संदिग्ध पाठों की उपस्थित में भी इन इलोकों का निम्नि- लिखित अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है।

क्लोकों का अभिप्राय—महाराज प्रतीप के राज्य में सप्तिषयों के सौ सौ का जो चक्र आरम्भ हुआ, वह आन्ध्रों के अन्त तक २७०० वर्ष पर पूर्ण हुआ । अथवा सप्तिष् प्रदीप्ताग्नि-देवता वाले (कृत्तिका) नक्षत्र में थे । आन्ध्रों के अन्त तक उनका २७०० का चक्र पूरा हुआ । अथवा परिक्षित् के काल में सप्तिष् पितृ-देवता वाले (मघा) नक्षत्र में थे । आन्ध्रों के अन्त तक उनका २७०० वर्ष का चक्र पूरा हुआ। अथवा परिक्षित् से आन्ध्रान्त तक २४०० वर्ष पूरा हुआ।

यह हुआ इन चारों क्लोकों का अभिप्राय। इससे एक वात सर्वथा निर्णीत हो जाती है। परिक्षित् से आन्ध्रान्त तक २४०० वर्ष और महाराज प्रतीप से परिक्षित् तक ३०० वर्ष हुआ था। पृ० १४० पर हम लिख चुके है कि शन्तन्त से भारत-युद्ध तक लगभग १६३ वर्ष हो चुके थे। इससे आगे परिक्षित तक ३६ वर्ष और हुए। इन्हें मिलाकर सम्पूर्ण २०० वर्ष हुए। शन्तन्त से पहले प्रतीप राज्य करता था। उस से ले कर परिक्षित तक का अन्तर लगभग ३०० वर्ष का ही होगा।

वराहिमिहिर के कल्हण के अर्थ अनुसार भारतयुद्ध यदि किल के ६५३ वर्ष पश्चात् माना जाएतो आन्ध्रों का अन्त ईसा-पूर्व पहली शताब्दी में कहीं हुआ होगा। यह वात है कुछ २ सत्य।

१. मत्स्य २७३।४४।४५॥ वायु ६६।४२३॥ ब्रह्माण्ड ३।७४|२३६॥

जायसवाल और राय चौधरी आदि वर्तमान इतिहास-लेखकों ने अपनी कल्पनाओं से आन्ध्र-काल ईसा की चौथी शताब्दी के अन्त तक माना है । भावी खोज इन कल्पनाओं को निश्चित ही पूर्णतया असत्य ठहरा देगी। हम ने उस का मार्ग खोला है और संकेतमात्र किया है।

नारायण शास्त्री का मत—नारायण शास्त्री ने किलयुगराजवृत्तान्त के आधार पर भारतयुद्ध काल ईसा से लगभग ३१०० वर्ष पहले माना है । उनका किया पुराणपाटों का कुछ अन्य अर्थ ह । उन के अर्थ की परीक्षा के लिए पुराणों के सुसम्पादन की महती आवश्यकता है ।

हमारा मार्ग—हम ने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया है । उस का व्योरा निम्नलिखित है—

| परिक्षित् से नन्द तक        | १५०० वर्ष         |
|-----------------------------|-------------------|
| नन्दवंश राज्य               | १०० ,,            |
| मौर्य, शुङ्ग और काण्व राज्य | ३४० "             |
| आन्ध्र राज्य                | ४६० ,,            |
| पूर्ण योग                   | ————<br>२४०० वर्ष |

यहां इतना स्मरण रखना चाहिए कि यदि मौर्य और शुङ्ग राज्य अधिक लम्बे हुए, तो नारायण शास्त्री के पाठ सत्य के अधिक निकट हो जाएंगे। अन्यथा वर्तमान पाठ ही ठीक रहेंगे। पर प्रत्येक अवस्था में यह मानना पड़ेगा कि परिक्षित् से आन्ध्रान्त तक २४०० वर्ष हो चुके थे।

विष्णु और भागवत की समस्या—इन दोनों पुराणों में नन्द के काल में सप्तिर्वियों का पूर्वा-पाढा नक्षत्र में होना लिखा है। यह वात पुरातन पाठ रखने वाले पुराणों में नहीं है। इन पुराणों में पीछे से जोड़ी गई प्रतीत होती है।

ृ गिरिन्द्रशेखर वोस का मत—अभी अभी हमें रायल एशियाटिक सोसायटी वंगाल का जर्नल मिला है। उस में वोस महाशय का आन्ध्रों पर एक विस्तृत लेख है। उस में पहले स्रोक का निम्नलिखित अर्थ किया गया है र—

During the time of the Andhra's when counting beakwards, a hundred kings will have passed away, the Saptarsi's you should know, will begin again for 27 centuries, so say the sages.

यह अनुवाद सर्वथा किंग्ति है। प्रतीपे राज्ञि का अनुवाद महारांज प्रतीप के राज्य में ही है। गिरिन्द्रशेखर ने परिक्षित् से नन्द तक १०५० वर्ष मानने की भूल की है। अतः उन का सारा लेख त्रुटि-पूर्ण रहा है। आन्ध्र-काल काण्य-काल के पश्चात् जोडा जायगा—अनेक ऐतिहासिक आन्ध्र-काल को तोड़ ताड़ कर कई भागों में बांदते हैं। स्मिथ आदि का मत है कि यह आन्ध्रकाल काण्वों से बहुत पहले आरम्भ हो चुका था। यह बात प्रमाण-शून्य है। आन्ध्र शिशुक तो अन्तिम काण्व राजा को मार कर राजा बना था। अतः इस आन्ध्र-वंश का उपक्रम काण्वों के पश्चात् ही हुआ था।

आन्ध्रों ने अपनी राजधानी दक्षिण में रखी—प्रतीत होता है कुछ काल के पश्चात् आन्ध्रों ने अपनी राजधानी दक्षिण में बना ली। उन के सामन्त ही तब मगध का शासन करते होंगे। अन्त में आन्ध्र शक्ति दक्षिण में ही सीमित हो गई। तब मगध आदि कई प्रदेश स्वतन्त्र हो गए होगे।

पुराणों में आन्ध्र-वंश के अन्तिम समय के समकालीन राज्यों का भी वर्णन है। उन का निरूपण अगले अध्याय में होगा।

# छयालीसवां अध्याय

#### आन्ध्र-काल के अन्तिम दिनों के राजवंश

आन्ध्र-राज्य की समाप्ति हो गई। उसकी समाप्ति पर और उस से कुछ पूर्व कई अन्य राज्य भारत के पश्चिमोत्तर और पूर्व में स्थापित हुए। उनका उल्लेख पुराणस्थ-श्लोकों द्वारा नीचे किया जाता है—

आन्ध्राणा सस्थिते राज्ये तेपा भृत्यान्वये तृपा । सप्तेवान्ध्रा भविष्यन्ति दशाभीरास्तया तृपा ॥ सप्त गर्छ-भिलाश्चापि शक्ताश्चाष्टादशैव तु । यवनाष्टी भविष्यन्ति तुपाराश्च चतुर्दश। त्रयोदश मुरुण्डाश्च हूणा ह्येकोनविंशातिः॥

इस से आगे पुराणों में इन सब का राज्यकाल दिया गया है । पुराण-पाठों में कही कही थोड़ा सा अन्तर है । यह सारा विवरण नीचे स्पष्ट कर के लिखा जाता है—

|                  |                          | मत्स्य                 | वायु     |
|------------------|--------------------------|------------------------|----------|
| १. सात           | आन्ध्रभृत्य=श्रीपार्वतीय | - ५२ वर्ष <sup>२</sup> | ३०० वर्ष |
| २. द्श           | आभीर                     | ६७ वर्ष                | ६७ वर्ष  |
| ३. सात           | गर्दाभिल=गर्दाभन         |                        | ७२ वर्ष  |
| <b>४. अठार</b> ह | शक                       | ३८० वर्ष               |          |
| ५. आठ            | यवन                      | ८७ वर्ष                | ८२ वर्ष  |
| ६. चौदह          | तुषार                    | ७००० वर्ष              | ५०० चर्ष |
| ७ तेरह           | मुरुण्ड                  | २०० वर्ष               |          |
| ८. एकाद्श        | हूण=म्लेच्छ              | ३०० वर्ष               |          |

१. इन में से आन्ध्रभृत्य अथवा श्रीपार्वतीय गुप्त थे। इस सम्बन्ध में एक और पुराणपाठ है— श्रान्ध्रा श्रीपार्वतीयाश्च ते हे पञ्चशत समा। अर्थात्-आन्ध्र (गौण आन्ध्र) तथा श्रीपार्वतीय वा गुप्त दोनों ५०० वर्ष तक राज्य करते रहे। इन में से २५० वर्ष राज्य गौण आन्ध्रो का और २५० वर्ष राज्य गुप्तो का होगा। उन का वर्णन आगे एक पृथक् अध्याय में होगा।

### २. दश आभीर--६७ वर्ष

दश आभीर राजा नासिक के समीप राज्य करते रहे होगे। नासिक की पाण्डु-लेणा गुफाओं पर आभीर शिवदत्त के पुत्र आभीर ईश्वरसेन के समय के लेख मिले हैं। व ईश्वरसेन कालीन लेख उस के नवम वर्ष का है। उस में शंक अग्निवर्मा की पुत्री शकानिका विष्णुदत्ता के दान का वर्णन है।

आर्य श्यामिलक रचित पादताडितक भाण में आभीरक कुमार मयूरदत्त का नाम मिलता

है। वह भाण गुप्तकाल के मध्य का प्रतीत होता है। अत' गुप्तकाल के मध्य तक आभीरक लोग माण्डलिक राजा रहे होंगे।

बात्स्यायन मुनि के कामसूत्र में लिखा है—

आभीर हि कोहराज परभवनगत आतृप्रयुक्तो रजको जघान। र

इस पर टीकाकार लिखता है—गूर्जरात में कोट्ट नामक स्थान है। अत यह आभीर राज्य सुराष्ट्र में होगा।

शक-शिलालेखों में आभीर—हालार विषय के गुन्दा स्थान के क्षत्रप रहसिह के वर्ष १०३ के लेख में आभीर-सेनापति वापक-पुत्र रहभूति का उल्लेख है। इसी प्रकार वर्ष ३०० वा १०३ के मेवासा ग्राम के शिलालेख में आभीर वसुराक का उल्लेख है। ४

कादम्य मयूरशर्मा और आभीर—महाराज मयूरशर्मा के चन्द्रवछी के शिलालेख से ज्ञात होता है कि मयूरशर्मा ने पछ्य, पुनद, त्रेकूटक, आभीर, पारियात्रिक, शक और मौखरियों को पराजित किया। इस से ज्ञात होता है कि आभीरों की सत्ता शको के साथ साथ थी। शक सत्ता के किस समय में उन का अधिक उदय हुआ यह अभी नहीं कहा जा सकता। परन्तु वह समय अन्तिम-आन्ध्रों का होगा।

समुद्रगुप्त और आमीर—यद्यपि आभीरों की विशेष सत्ता अल्प काल के लिए ही रही, तथापि समुद्रगुप्त के काल तक उन की स्थिति कुछ कुछ वनी थी। हरिषेण के अनुसार मालव-आर्जुनायन, यौधेय, माद्रक और आमीर आदि समुद्रगुप्त को कर देते थे।<sup>६</sup>

३ सात गर्दभिल राजा उज्जयिनी में थे। अन्तिम गर्दभिल को किसी शक-राज ने मार कर उज्जयिनी का राज्य हस्तगत कर लिया। गर्दभपाणीय एक नदी थी। उस का उल्लेख वाक्पति के ताम्रपत्र में है। क्या गर्दभिल उस देश के थे।

### ४. अठारह शक--३८० वर्ष<sup>८</sup>

मत्स्य, वायु और ब्रह्माण्ड में अठारह शक-राज लिखे हैं। विष्णु और भागवत में सोलह शक-भूपाल कहे गए है। इस विषय में मञ्जुश्रीमूलकल्प का पाठ भी ध्यान देने योग्य है— शकवश तदा त्रिंशत् मतुजेशा निवोधता ॥६११॥ दशाष्ट भूपतय ख्याता सार्धभूतिकमध्यमा। ६१२॥

१. पु० ७ |

२. अधिकरण ५, अध्याय ५, क ३०। ३. ऐ०इ० साग १६, पृ० २३३-२३६ |

४. प्रोमीर्डिंग्स पाचवीं इण्डियन ओरिअण्टल कान्फ्रेंस, भाग १, पृ० ५६५।

५ आक्योंलाजिकल सर्वे आफ मैसूर, वार्षिक विवरण, १६२९, पृ ५०। ६. प्रयाग की प्रशस्ति।

७. इण्डियन अण्टिकोरी, भाग ६, पृ० ५१।

<sup>□.</sup> शकों पर विस्तृत पुस्तक—शकास इन इण्डिया, श्री सत्यश्रवा-कृत, देखो, लाहौर, सन् १९४७ |

ह तत षोडश शका भूपतयो भवितार । विष्णु ४ १२ ४ । ५ २॥

ये इल्लोक यद्यपि कोई निश्चित अर्थ नहीं वताते, तथापि अठारह दाक-भूपित तो अनुमा-नित हो ही जाते है। अतः विष्णु और भागवत का पाठ भ्रष्ट ही माना जायगा।

भागवत के अनुसार शक-राजा अति-लोलुप थे।

उज्जयिनी के राकों के अनेक शिलालेख और सिक्के अय तक मिल चुके है। उन सं उन का निम्नालेखित वंश-वृक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है—



इस वृक्ष के चएन और रुद्रदामा वहुत प्रसिद्ध हैं। त्रेलोक्य-प्रज्ञित की नखवां विपयक निम्नलिखित गाथाए विशेप ध्यान देने योग्य हैं—

#### क्षहरात नखवां

णखाहणो यचालं तत्तो भच्छहणा जादा ॥६७॥ भच्छहणाण कालो दोण्णि सयाई हवति वादाला ॥६८॥

अर्थात्-नखाहण = नखवान् = नहपान राजा ने ४० वर्ष राज्य किया। तत्पश्चात् चप्टन हुआ। चप्टनों का राज्य २४२ वर्ष तक रहा। इन के पश्चात् गुप्त हुए। इस से पूर्व की एक गाथा में लिखा है—

णिव्त्राणगदे वीरे चउसद इगिसिंह वासिवच्छेदे । जादो च सग णिरदो रज्जं वस्सस्स दुसय वादाला ॥६३॥ अर्थात्—वीरिनर्वाण के ४६१ वर्ष के पश्चात् राजा शक हुआ । उस का राज्य २४२ वर्ष तक रहा । गाथा ९४ के प्रारम्भ में लिखा है कि शकों के पश्चात् गुप्त हुए ।

चष्टन ही शक थे—इन गाथाओं से ज्ञात होता है कि त्रैलोक्य प्रज्ञित के लिखे जाने के काल में अर्थात् ईसा की पांचवीं शताब्दी के अन्त में कुछ जैन ग्रन्थकार चप्टनों को ही शक समझते थे, और उन का राज्य काल २४२ वर्ष का मानने थे।

इन गाथाओं पर टिप्पणी लिखते हुए परलोकगत श्रीहीरालाल सूद ने भच्छट्टणों का अर्थ "probably Bhrityandhras or Andhrabhrityas" किया था। यह अर्थ युक्त नहीं।

<sup>1.</sup> Catalogue of Sanskrit and Prakrit Mss. in The Cential Provinces and Berar, by R. B. Hira Lal. B. A, Nagpur, 1926 p, XVII.

नखाहण = नखना = नहपान — झहरात कुछ का था। उस का जामाता उशनदात अथवा उसभदात अपने को शक कहता है। परन्तु त्रैलोक्यप्रश्चप्ति-कार ने नखाहन के कुल को चएनों के शक-कुल से सर्वथा पृथक् कर दिया है और पहले रखा है। नहपान ने अपनी कन्या दक्षमित्रा का शकों से विवाह-सम्बन्ध जोड़ा था।

# नहपान का वर्तमान शकाब्द से कोई सम्बन्ध न था

पांडुलेना अथवा शिरिमपर्वत नासिक आदि की गुफाओं के सात शिलालेखों में नहपान के जामाता उशवदात के दान-कृत्यों का उल्लेख है और आठवें में अमात्य अयम के दान का वर्णन है। इन शिलालेखों में से कुछ एक पर ४१, ४२, ४५, और ४६ वर्ष अंकित है। ये वर्ष शकाब्द या विक्रम-संवत्त से पहले के है। इन्हें शकाब्द अथवा विक्रम के वर्ष समझना वहुत भूल है।

नहपान गौतमीपुत्र शातकि का समकालिक—नहपान एक श्लहरात था । नासिक के एक शिलालेख में गौतमीपुत्र को "श्लहरातों का विध्वंसक" लिखा है। इस से निश्चय होता है कि गौतमीपुत्र ने नहपान को हराया और उसे मार दिया। गौतमीपुत्र ने ही सम्भवतः चप्टन को अपना श्लत्रप बना दिया होगा। चप्टन के वहुत पश्चात् रुद्रदामा ने अपनी शक्ति परिवर्द्धित की होगी और फिर गौतमीपुत्र के कुल के किसी शातकि को परास्त किया होगा।

अठारह शकों का काल—पुराणों में शकों का राज्य-काल ३८० वर्ष का लिखा है। पार्जिटर ने इस छेख का अनुवाद १८३ वर्ष किया है। यह अनुवाद असंगत है। शक शिलालेखों और मुद्राओं से शको का राज्य ३०० वर्षों से अधिक का प्रमाणित होता है। त्रेलोक्यप्रज्ञप्ति में शकराज्य की अविध २४२ वर्ष दी है। ये अंक लगभग ठीक हो सकते है। २४२ के पश्चात गुप्त प्रवल हो गए होंगे।

एक पुरातन शक संवत्—भारत में एक प्रसिद्ध शकाब्द इस समय भी प्रचित है। भारतीय ज्योतिषी चिरकाल से इस का प्रयोग करते आए है। इस शकाब्द से पहले भी एक शक संवत् भारत में चलता था। उस का उल्लेख यवन-राज स्फुजिध्वज करता है। शक संवत् ८८७ में अपनी विवृति लिखने वाला भट उत्पल लिखता है—

यवनेश्वरेण स्फुजिम्बजेनान्यच्छास्त कृतम् । तथा च स्फुजिम्बजः—
गतेन साभ्यर्धशतेन युक्ताऽप्यकेन केषा न गताब्दसख्या ।
कालः शकाना (१०४४) स विशोध्य तस्मादतीतवर्षायुगवर्षजातम् ।
एव स्फुजिध्वजकृत शककालस्याविग्हायते ।

इस शककाल के शकान्द ८८७ से बहुत पहले भी १०४४ वर्ष न्यतीत हो चुके थें। यह शककाल गणना चप्रन से भी पहले चली होगी। यह सत्य है कि चप्रन का काल ही विक्रम से बहुत पहले का था।

# आठ यवन—८७ या ८२ वर्ष सिकन्दर का पंजाव-आक्रमण

प्रसिद्ध यात्री अलवेरूनी लिखना है-

Between the time of Yudhishthira and the present year, i.e., the year 1340 of Alexander (or the 952nd year of the Sakakala), there is an interval of 3479 years 9

अर्थात्-शक काल से ३८८ वर्ष पहले अथवा ईसा से ३१० वर्ष पहले सिकन्दर का काल था।

भारतीय इतिहास के वर्तमान लेखक ईसापूर्व ३२७ में सिकन्दर का पञ्जाव पर आक्रमण करना लिखते है। अस्तु, हम कह सकते हैं कि अलवेक्षनी के काल में ईसा से लगभग ३०० वर्ष पहले सिकन्दर का होना माना जाता था।

सिकन्दर के काल का Nysa जनपद—इस जनपद में पुरातन योन लोग रहते थे। वे सिकन्दर से सैकड़ों वर्ष पूर्व भी वही रहते थे। यहाभारत आदि प्रन्थों में यवन शब्द से संभवतः इन्हीं का उल्लेख मिलता है। अरायन लिखता है कि "ये भारतीय नहीं थे, प्रत्युत दियोनिसस के साथ भारत आए थे।" सिकन्दर से पहले कभी यह जनपद अधिक विस्तृत और विद्या-बुद्धि का केन्द्र रहा होगा।

पतजलि का नैश जनपट—पाणिनि ४।१।१७० के भाष्य में पतञ्जलि लिखता है—नैशो नाम जनपदः । क्या यह नैश यूनानी लेखको का न्यस हो सकता है ? मैगस्थनीज़ के अनुसार यह न्यस पाण्डियक राज्य या स्त्रीराज्य में था ।<sup>3</sup>

वराहमिहिर के अनुसार एक स्त्रीराज्य पश्चिमोत्तर में था। <sup>४</sup> यही से पाटलिपुत्र तक न्यस्सियन राजमार्ग जाता था। <sup>५</sup>

सिकन्दर के सम्बन्ध में अनेक यूनानी ऐतिहासिकों की अत्युक्तिया—सिकन्दर एक बड़ा विजेता था। उस ने फारस आदि अनेक देश विजय किए थे। विजय के भाव से ही उस ने पंजाव पर आक्रमण किया। उस के युद्धों का वर्णन कई यवन छेखकों ने किया है। हमें प्रतीत होता है कि इस वर्णन में अनेक यूनानी छेखकों ने बड़ी अत्युक्तियां की हैं। एक युद्ध के सम्बन्ध में छिखा है कि "ईरानियों के २०,००० प्यादा, २५०० सवार काम आए। सिकन्दर के कुछ ४३ आदमी कम हुए। नौ प्यादा थे, शेष सवार। इसी प्रकार पुरु के युद्ध के सम्बंध में छिखा है कि "भारतीय १२००० मरे और यूनानी २५०।" पुरु के इसी युद्ध के सम्बंध में

१. अलवेरूनी का भारत, अग्रेजी अनुवाद, भाग १, पृ० ३६१।

२. दि अनैवेसिस आफ एलकजैण्डर, खण्ड ४, अध्याय १। ३. पृ० १६१।

४. भाग १, पृ० २९२।

५. एशियाटिक रिसर्चिज़, भाग ९, पृ० ४८।

६ प्रूटाकी, उर्दू अनुवाद, पृ० ११३।

सिंकन्दर के ही प्रमाण से प्रदार्क लिखता है कि—"वह युद्ध हाथों-हाथ हुआ। दिन का तब आठवां घंटा था, जब वे सर्वथा पराजित हुए। अब अनुमान करने का स्थान है कि इतने घंटो के युद्ध में क्या भारतीय सैनिक केवल २५० यूनानी ही मार सके। यह कोरा असत्य है। डायोडोरस लिखता है कि "भारतीय १२००० से अधिक मरे। सिकन्दर के २८० अश्वारोही मरे और ७०० से अधिक पदाति।"

अरायन लिखता है कि "भारतीयों के २०,००० से कुछ कम पदाित और ३००० अध्वारोही मरे। तथा सिकन्दर के ८० पदाित, १० अध्वारोही घनुर्घारी, २० संरक्षक अध्वारोही और लगभग २०० दूसरे अध्वारोही गिरे।" ये लेख परस्पर बहुत विरोधों और मिध्यात्व से रंगे प्रतीत होते हैं। अरायन के लेख से यह भी प्रतीत होता है कि इस युद्ध में पूर्ण जय किसी की भी नहीं हुई। सिकन्दर थक कर विश्वाम करने चला गया। उस ने पोरस को खुलाने के लिए अनेक आदमी भेजे। अन्त को पोरस सिकन्दर से उस के स्थान पर मिला। यह है अरायन के लेख का भाव। यह है अरायन के लेख का भाव। यह मानी लेखकों ने निश्चय ही अत्युक्ति की है। अत्यव भारतीय विद्वानों को सिकन्दर का उतना महत्त्व नहीं समझना चाहिए, जितना वर्तमान पाश्चात्य लेखक वताते है। सिकन्दर को स्वयं भी अत्युक्ति करने का स्वभाव था। प्लूटार्क लिखता है—to exaggerate his glory with posterity "

देशमक्त ब्राह्मण—सिकन्दर के समय ब्राह्मणों ने वीर क्षत्रियों को युद्ध के लिए सर्वत्र उत्साहित किया। तब भारतीय लोगों में देशहित अत्यधिक था। वे स्थान स्थान पर घूम कर लोगों को लड़ने के लिए उत्तेजित करते थे। प्रूटार्क लिखता है—

'सिकन्दर ने ऐसे दार्शनिको को वंदी कराया और उन्हें फांसी दी।' माग्यवान होगे वे ब्राह्मण जो देशहित के छिए अत्याचारी सिकन्दर द्वारा फांसी चढ़ाए गए।

सिकन्दर लौट गया—पञ्जाबी वीरो के अदम्य उत्साह-पूर्ण युद्धों से भयभीत हुई सेना वाला सिकन्दर पञ्जाब से आगे नहीं बढ़ सका। गंगा के तट पर Gandaritan और Praesian जातियों के दो राजा ८०,००० अध्वारोही, २००,००० पदाति, २००० सशस्त्र रथ और ६००० लड़ने वाले हाथियों के साथ खड़े थे। । धिकन्दर की सेना उन से युद्ध करने में अशक्त थी। बहुत संभव है सिकन्दर स्वयं भी भयभीत हो गया हो। इसी भय को छिपाने के लिए उस ने और उस के ऐतिहासिकों ने लौटने का सारा भार सैनिकों पर ही डाल दिया हो। अस्तु,

१ प्रूटार्कस लाइव्स, जान ड्राइंडन का अनुवाद, दि माडर्न लाएबेरि सीरिज पृ० ८४४। इन पाक्तियों का अनुवाद हमने किया है।

२ १७। ६॥ ३ १६ अनैवेसिस आफ, एलकजैण्डर, खण्ड ५, अध्याय १८।

४. दि अनैवेसिस आफ एलकजैंडर, खण्ड ५, अध्याय १८। ५ फ्लूटार्क्स लाइव्स, पृ० ८४५।

६. पल्टार्क्स लाइव्स, पृ० ८४४। ७ पल्टार्क्स लाइव्स, पृ० ८४५।

सिकन्दर के पंजाव-आक्रमण का भारतीय-संस्कृति और सभ्यता पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं दिखता।

अण्ड्रोकोट्टुस—सिकन्दर के कुछ वर्ष पश्चात् सेलूकस के काल में अण्ड्रोकोट्टुस नाम का राजा था। यह नाम चन्द्रगुप्त से वहुत मिलता है। परन्तु अण्ड्रो नाम आंध्र से भी मेल खाता है। संभव है यह किसी आन्ध्र राजा का नाम हो जो आन्ध्र-युग में मगध पर राज करता हो।

पिलवोश नगर—हम पहले पृ० २६३ पर लिख चुक हैं कि पिलवोथर नगर पाटलिपुत्र था। यह मत आजकल स्वीकृत है। इस मत का विद्योप पर्यालोचन अभीष्ट है। मेंगस्थनीज़ लिखता है—

१ यमुना नदी पिंखवोथी (प्रदेश) सं वहती हुई मथुरा और करिसोवोर के नगरों के मध्य में गङ्गा में मिलती है।

२. सिन्धुतर प्रस्सी की सीमाओ पर है। इन दोनो वातो से प्रस्सी और पिछवोथ्र के पार्टा पार्टी में सन्देह होता है।

#### आठ यवन-राजा

पुराणों में लिखे हुए आठ यवन-राजाओं में से शांकल राजधानी रखने वाला मिनेन्डर= मिनेन्द्र निश्चय ही एक था। इस के मिलिन्दपन्ह से इस का अधिक वृत्त ज्ञात नहीं होता। ये सब राजा ८७ वर्ष से अधिक तक अपना अधिकार नहीं रख सके। टार्न महाशय नं दि श्रीक्स इन वैकट्रिया एण्ड इण्डिया<sup>3</sup> नामक एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है। परन्तु हमने यवन राजाओं के ताम्रपत्र और सिक्के अभी स्वतन्त्व रूप से नहीं पढ़े। हमारे पास वे सव ग्रन्थ नहीं हैं। इस लिए इस विषय पर हम अधिक नहीं लिख पाए। समस्त सामग्री के देखे विना रेपसन या टार्न आदि के कथन को हम सत्य स्वीकार नहीं कर सकतं।

भद्रवाण का लेख—हर्षचरित में लिखा है—चृडामणिलग्नलेखप्रतिविम्ववाचिताक्षरा 'च चारुचामी-करचामरप्राहिणी यमता ययौ यवनेश्वरस्य । यह घटना किस यवनेश्वर की है। इस के साथ पृ० १५१ पर लिखी गई अज राज की घटना भी किसी यवनराज विपयक है।

# १ डेमिट्रियस

इस की अनेक मुद्राएं मिल चुकी है।

### २. मिनेन्द्र

सौभाग्यवश इस का एक लेख वजौर से मिला है। वह खरोष्ठी अक्षरों में एक मञ्जूषा पर है। उस पर लिखा है—भिनेद्रस महरजस कटिस दिवस १४.....शकमुनिस। ५

१. यात्रा, कलकत्ता, सन् १९२६, पृ० १४२। २ वही, पृ० १८३।

३. केम्ब्रिज, सन् १६३८। ४ जीवानन्द सस्करण, पृ० ६९०।

५. न्यू इण्डियन अण्टिकेरी, भाग २, सख्या १०, जनवरी १६४०, पृ० ६४७।

अर्थात्—महाराज मिनेन्ड ने कार्तिक १४ को शाक्यमुनि।

यह लेख वड़े महत्त्व का है। यवन राजाओं का यह पहला लम्वा लेख मिला है। इस राजा की मुद्राओं पर महारजस त्रातारस मेनद्रस लेख है।

# चौदह तुपार---५०० वर्ष

नाममेद नुपार, तुखार, तुरुष्क और देवपुत्र इन चार नामों से इस जाति के राजा प्रसिद्ध रहे हैं। तुरुष्क नाम पुराणों के पाठान्तरों में मिछता है और देवपुत्र नाम कुशन राजाओं के छेखों, समुद्रगुप्त के शिलालेख और मञ्जुश्रीमूलकल्प में हमने देखा है। पुरातन छेखों में गुरान, खुरान, खुशाण और कुशान आदि नाम भी पाए जाते हैं। ये कुशान आदि नाम चीनी-भाषा के द्वारा आए हुए प्रतीत होते हैं। चीनी-वर्णन के अनुसार यूए-ची जाति का एंक भाग कुए-शुअह प्रदेश पर राज्य करना था।

देवपुत्र शब्द राजपुत्र के समान है। देव सन्तान देवपुत्र कहाती थी। देखो आरण्यक-पर्व भिषजी देवपुत्रामा। १२४।९॥ तुषारों का मूल स्थान देवस्थान के समीप था अत तुपारों ने अपने लिए देवपुत्र शब्द का प्रयोग आरम्भ कर दिया।

# १. कुजुल कडिफसस (प्रथम)

इस राजा की अनेक ताम्र-मुद्राएं प्राप्त हो चुकी हैं। उन पर उसे यवुग, महाराज और राजातिराज छिखा है।

# २. विम=वेम कडिफसस (द्वितीय)

इस राजा की सुवर्ण-मुद्राएं भी प्राप्त हैं। उन पर महाराज, राजातिराज और महीश्वर पद अंकित हैं। इस राजा का खलतसी का एक ताम्रलेख है। उस पर १८४ या १८७ संवत् है। वहां नाम है—जिवम कव्शिस।

मन्जुश्रीम्लकल्प का यक्ष-कुल-मूलकल्प में (महाराज<sup>२</sup>) बुद्धपक्ष और गम्भीरपक्ष नाम के दो राजा वर्णित हैं। वे यक्ष-कुल के थे। उन्होंने बौद्ध-धर्म स्वीकार कर लिया था। वे कई विहारों के निर्माता थे। परलोकगत जायसवाल का मत है कि बुद्धपक्ष और गम्भीरपक्ष कडिफसस प्रथम और कडिफिसस दितीय थे।

तिब्बत के ऐतिहासिकों के अनुसार भारतीय भटभद्र वुद्धपक्ष और गम्भीरपक्ष को पांचाल के राजा मानता है।

बुद्ध और अश्वघोष—मूलकल्प में अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में लिखा है—

बुद्धपक्षस्य नृपतौ शास्तुशासनदीपकः ॥९३९॥

अकाराख्यो यति ख्यातो द्विजः प्रविजतस्तथा । साकेतपुरवास्तव्य आयुषाशीतिकस्तथा ॥९४०॥

१ खरोष्ठीं लेख. स्टेन कोनो, पृ० ८१।

२. मूलकल्प ५४१।

३ ज वि. ओ रि सो. भाग २६, पृ० ३५१।

अर्थात्—बुद्धपक्ष के काल में (अश्वघोप) नाम का ब्राह्मण था। वह प्रव्रजित हो गया था। उस का स्थान साकेत था और वह ८० वर्ष तक जीवित रहा।

मूलकरुप के वर्णन की सत्यता सौन्द्रनन्द महाकाव्य के समाप्तिवाक्य से प्रतीत होती है—

आर्यसुवर्णाक्षीपुत्रस्य साकेतकस्य भिक्षोराचार्यभदन्तअश्वघोपस्य महाकवेर्महावादिन. कृतिरिय ॥ अश्वघोष वस्तुतः साकेतक था ।

अश्वघोष की कृतिया—अश्वघोष रचित वुद्धचरित और सौन्दरनन्द तो प्रसिद्ध ही हैं। उस का राष्ट्रपाल नाटक भी कभी अत्यंत प्रसिद्ध था। धर्मकीर्ति अपने वादन्याय में लिखता है—

को बुद्धो भगवान् । यस्य शासने भदन्ताश्वघोप प्रव्रजितः । क पुनर्भदन्ताश्वघोपः । यस्य राष्ट्रपाल नाम नाटक । कीदश राष्ट्रपाल नाम नाटकमिति । प्रसग ऋत्वा नान्यन्ते तत प्रविशति स्त्रवार इति । १

#### १. कनिप्क

किनष्क और कडिफिसस का सम्बन्ध निश्चित करने वाली सामग्री अभी अग्राप्त ह। उत्तरापथ के इतिहास में किनष्क एक अति प्रसिद्ध राजा हो चुका है। मूलकल्प से ज्ञात होता है कि किनष्क से पहले भी कोई देवपुत्र राजा हो चुका था। वे स्रोक नीचे उद्धृत किए जाते हैं—

#### तुरुष्कनामा वै राजा उत्तरापयमागृत ॥५६९॥

महासैन्यो महावीर्य: तस्मि स्थाने भविष्यति । कश्मीरद्वारपर्यन्त वष्कोद्यान<sup>२</sup> सकापिशम्<sup>२</sup> ॥५७०॥ योजनशतसप्त तु राजा भुक्तेऽय भूतलम् ॥५७१॥ तस्यान्तरे क्षितिपते महातुरुष्को नाम नामत: ॥५८६॥ महायक्षा महासेन्य महेशाक्षोऽथ भूपति ॥५७८॥ सम्मतो देवपुत्राणा वोधिमत्त्वो महर्द्धिक ॥५८१॥

यहां तुरुष्क और महातुरुष्क नाम के दो राजा लिखे गए हैं। देवपुत्रो में किनष्क ही सब से बड़ा महाराजा था। अतः वही महातुरुष्क हो सकता है। इस अवस्था में तुरुष्क की खोज करनी पड़ेगी। किनष्क का राज्य कश्मीर पर भी था। मूलकल्प में तुरुष्क का राज्य कश्मीर-द्वार तक ही लिखा है। इस लिए महा तुरुष्क ही किनष्क होगा और तुरुष्क उस का कोई पूर्ववर्ती राजा होगा। मूलकल्प में महातुरुष्क को महेशाक्ष अथवा महेश लिखा है। यह शिव का विशेषण है। आश्चर्य से कहना पडता है कि कडिफ सस द्वितीय और वासुदेव दोनों शैव थे। वासुदेव किनष्क का प्रपौत्र होगा। उसकी मुद्राओ पर शिव और नन्दी की मूर्ति है। क्या मूलकल्प का अभिप्राय वासुदेव से होसकता है? जायसवाल के अनुसार तुरुष्क ही किनष्क था और महातुरुष्क हुविष्क था।

१ पृ० ६७। २. मुद्रित पाठ-विष्कोद्य सकाविशम् । इसे हम ने शोधा है ।

३. इम्पीरियल हिस्ट्री आफ इण्डिया पृ० २४।

कल्हण और तुरुष्क राजा—राजतरंगिणी में इन तुरुष्क राजाओं के विषय में पण्डित कल्हण लिखता है—

"तव अपने नामों से तीन पुरों के वसाने वाले राजा हुए। नाम थे उन के हुष्क, जुष्क और कनिष्क। जुष्क जुष्कपुर और विहार का निर्माता था। उस ने जयस्वामिपुर भी वसाया। वे राजा पुण्याश्रय और तुरुष्कान्वय थे। उन्हों ने शुष्कलेत्रादि देशों में मठ और चैत्यादि वनवाए। उन के राज्यकाल में कश्मीरमण्डल वौद्धों का भोज्य हो गया था। उस समय भगवान शाक्यसिंह के परिनिर्वाण को इस लोक में १५० (७५० ?) वर्ष हो गए थे। उस समय नागार्जुन हुआ। उनके पश्चात महाराज अभिमन्यु हुआ।"

किनष्क का काल—चीनी ग्रन्थों के अनुसार वुद्ध-निर्वाण के ७०० वर्ष पश्चात किनष्क हुआ। श्वापक प्रवोधचन्द्र वागची ने चीनी ग्रन्थों के आधार पर वताया है कि आचार्य संघरक्ष भी वुद्ध-निर्वाण के ७०० वर्ष पश्चात हुआ था। संघरक्ष के मार्गभूमिसूत्र का अनुवाद भिश्च न्गन-हो काओ ने सन् १४८-१७० में कभी किया। अनेक चीनी ग्रन्थकार वुद्ध-निर्वाण को ईसा से ९००-१००० वर्ष पहले मानते हैं। उस गणना के अनुसार किनष्क ईसा से लगभग २००-१५० वर्ष पहले हुआ होगा। यह वात सत्य प्रतीत होती है। पाइचात्य मत स्वीकार करने वालों ने किनष्क की जितनी भी तिथियां निर्धारित की हैं, वे सव काल्यनिक है। न्यून से न्यून गणना करते हुए किनष्क ईसा से लगभग १०० वर्ष पूर्व अवस्य था।

किनिष्क-काल के सम्बन्ध में ह्यूनसाग—चीनी यात्री (सन् ६३९) में लिखता है कि "बुद्ध की मृत्यु के ठीक ४०० वर्ष पइचात किनिष्क सारे जम्बूडीप का सम्राट् वना।" इस लेख से भी यही निश्चित होता है कि किनिष्क ईसा से न्यून से न्यून १०० वर्ष पहले हुआ था। परन्तु इस वात को लिखते समय बुद्ध-मृत्यु की कौन सी तिथि ह्यूनसांग के ध्यान में थी, यह हम नहीं जानते। तथापि हमारा निकाला परिणाम इसके विपरीत नहीं है।

कनिष्क राजस्त्रप—ह्यूनत्सांग की जीवनी में गान्धार में इस स्तूप का अस्तित्व लिखा है। प यह स्तृप अलवेरूनी के काल में भी था।

अलवेरनी का कनिक—अलवेरनी के अनुसार शाही-कुल का एक राजा कनिक था । वह वड़ा शक्तिशाली था । उसने पुरुषावर का विहार बनाया । इसे कनिक वैत्य कहते हैं। है

१ राजतरिंगणी, प्रथम तरग, श्लोक १६८-१७४। पूर्वोक्त भावानुवाद हम ने स्वय किया है।

२. S Levi, Notes sur les Indo-Scythes, J As 1896, p, 463. तथा पाठक कमेमोरेशन वाल्यूम, सन् १६३४, पृ० ६६।

३. पाठक वाल्यूम, पृ० ९४-९९ ।

४ वाटर्स का अनुवाद, पृ० २०३, २७०। ५ पुस्तक २, पृ० ६३। ६ अध्याय ४६।

समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में दैवपुत्र-शाही-शाहातुशाहि-शक-मुरुण्ड आदि शब्द साथ ही साथ आते हैं। अनः सम्भव है कि अलवेरुनी का शाही-किनक देवपुत्र किनण्क ही हो।

कुल—किनष्क के कुल का वृत्तान्त अनेक लेखों और मुद्राओं से ज्ञात होता है। उस के कुल के लेख एक कम से वढ़ने वाले संवत् में है। वह कम निम्नलिखित है—

१. कनिष्क १—

२. वासिष्क २४—२८

३. हुविष्क २८—६०

४. वासुदेव ६७<sup>९</sup>—९८

चौदह तुषारों में से ये चार अति प्रसिद्ध हैं। दो कडिफसस थे। शेप आठ वासुदेव के पश्चात् हुए होगे। उन में से कोई एक समुद्रगुप्त का समकालीन होगा।

राज्य विस्तार—कइमीर, पेशावर, तक्षशिला, सारा पञ्चाव, और मथुरा तक का प्रदेश इन कुशनों के आधिपत्य में होगा। पञ्चाव के लिधियाना नगर के समीप के कुनेत के भग्नावशेष से कुशनों की अनेक मुद्राए प्राप्त होती हैं। हमारे संग्रह में भी उन में से कई एक हैं। मथुरा से कुशन-राज्य सम्वन्धी अत्यधिक सामग्री मिल चुकी है। कनिष्क की प्रस्तर-मूर्ति भी वहाँ से मिली है। वासुदेव कदाचित वही राजधानी वना कर रहने लगा था।

मात्रचेट और किनष्क—मातृचेट एक प्रसिद्ध वौद्ध ग्रन्थकार था। किनष्क के काल में वह वृद्ध था। किनष्क ने उसे अपनी सभा में वृद्धाया। मातृचेट आने में असमर्थ था। उस ने किनष्क को उत्तर लिखा। वह उत्तर महाराज किनक-लेख नाम से तिव्यतीय भाषा में अब भी मिलता है। मूलकल्प (४७९-४९० तथा ९३५-९३७) के अनुसार मातृचीन नाग (अर्जुन) का समीपकालीन और वृद्ध के ४०० वर्ष पदचात था।

कुशनों के इतिहास की पुरातन सामग्री पर्याप्त विद्यमान हो चुकी है, पर स्थाना- भाव से हम उसका अधिक वर्णन यहां नहीं कर सके।

# तेरइ मुरुण्ड---२०० वर्ष

स्टेन कोनो के अनुसार मुरुण्ड शब्द शको से सम्वन्ध रखता है। ये लोग शकों की किसी अवान्तर शाखा में थे। जैन-लेख के अनुसार किसी सातवाहन और पादिलप्त के काल में पाटिलपुत्र का राजा कोई मुरुण्ड था। यादवप्रकाश मुरुण्डों को लम्पाक लिखता है।

# एकादश हूण---३०० वर्ष

कवि इयामिलक अपने भाण पादताडितक में लिखता है—अयम् अहूणो हूणमण्डनमण्डितः आर्यघोटकः उस के काल में हूण भारत में विद्यमान थे।

१ वासुदेवस स ६७ वर्षा मासे । मथुरा की बुद्रम्ति । ट्राजैकश्चस, इ० हि० काम्रेस, वर्ष ५, पृ० , १६३,१६४। २. प्रवन्धकोश, पृ०१२ । पुरातन प्रवन्वसम्रह, पृ०९२। ३. पृ०१४।

हूण-विजेता जर्त — चान्द्र व्याकरण में एक उदाहरण है —अजयत् जर्तो हूणान् । अर्थात् जर्त ने हूणों को जीता। जर्तों के विषय में वर्तमान लेखक अनेक कल्पनाएं करते हैं। जर्त एक जाति थी। विक्रम संवत् ११९७ में गणरत्नमहोद्धि लिखने वाला जैन विद्वान् वर्धमान कारिका २०१ के अन्तगर्त शक, खस, जर्त नाम पढ़ता है। इन जर्तों के किसी प्रधान पुरुष ने हूणों को जीता। आचार्य गोपीक किसी हूण-नाशक राजा की स्तुति करता है।

जर्त का अर्थ—हेमचन्द्र उणादिवृत्ति २०० में जर्त का अर्थ राजा करता है। उणादिसूत्र ५।५२ की टीका में श्वेतवनवासी जर्त का अर्थ रोम करता है। दुर्गसिंह (सातवी शती) उणादि २।६८ में जर्त दीर्घरोमा लिखता है। महाभारत सभापर्व ४७।२६ में लोमशा गृिक्षणो नरा है। संभवत ये लोमों वाले लोग जर्त थे।

रमेशचन्द्र मजुम्दार की भूल—चान्द्र व्याकरण के उदाहरण को ठीक प्रकार से ने समझ कर मजुम्दार जी ने पाठ वदला है—अजयद् गुप्तो हूणान्। यह कल्पना ठीक नही वैठी।

हूण लोग गुप्तों के समकालीन भी थे। गुप्तों के वर्णन में प्रसंग-वंश इन का उल्लेख भी कर दिया जायगा। यहां हो राजाओं का संकेतमात्र किया जाता है।

# तोरोमाण और मिहिरकुल

ह्मृत्सांग लिखता है कि "मिहिरकुल उससे कई शताब्दी पहले हुआ था।" ह्मृत्सांग के प्रन्थ के अंग्रेज़ी अनुवादक वार्ट्स का भी यही मत है। वार्ट्स का कथन है कि पश्मृत्वसूत्र के अनुसार मिहिरकुल के परचात ७ देवपुत्र राजा करमीर में हुए। वर्तमान लेखक मिहिरकुल के शिलालेख को सन् ५१५ का मानते है। राजतरंगिणी में भी एक तोरमाण का उल्लेख है। उसने अपना दीनार चलाया था। यदि यह तोरमाण मिहिरकुल का पिता था तो वह अवश्य शकारि-विक्रमादित्य-चन्द्रगुप्त से पहले था। महाराज यशोधर्मा की प्रशस्ति में भी हूणाधियों का वर्णन है। तोरमाण और मिहिरकुल हूण ही थे। इन के परचात् हूण-शक्ति क्षीण हो गई होगी। तत्परचात् गुप्तों के अन्त में फिर उसने सिर उभारा होगा।

मुद्राएं - तोरमाण और मिहिरकुछ की मुद्राओं पर अग्निकुण्ड वने हैं।

१. सदुक्तिकर्गामृत, लाहीर सस्करण, पृ० २०२ | देखो पृ० १९५ और २०८ भी।।

२ ए न्यू हि० आफ टि॰ इ॰ पी० मांग ६, पृ० १६७।

३ वाटर्स का अनुवाद, पृ० २८८।

४. वाटर्स का अनुवाद, पृ० ९९ ।

५ ३।१०२, १०३॥

६ प्राचीन लेखमाला, प्रथम भाग, पृ० ११।

# संतालीसवां अध्याय

#### गुप्तकाल का आरम्भ कव हुआ

आन्ध्र-वंश के पश्चात तथा शक, यवन और कुशन आदि वंशों के क्षीण होने पर गुप्त शक्ति का उदय हुआ। हम ने गुप्तकाल से पूर्व के इतिहास की तिथियां नहीं दी हैं। वे तिथियां गुप्तकाल के निर्णय पर आश्रित है। अतः इस अध्याय में गुप्तकाल का निर्णय करने वाली मौलिक सामग्री का एक संग्रह-विशेष प्रस्तुत किया जायगा। उसकी सहायता से सब विद्वान किसी सत्य परिणाम पर पहुँच सकते है।

# साहसांक विक्रम और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एकता

१. दशम शताब्दी विक्रम अथवा उस से पहले के किसी कोशकार का एक प्रमाण है। वह कोशकार अमर-टीकाकार क्षीरस्वामी द्वारा उद्धृत किया गया है। क्षीर को संवत्र ११५० के समीप का आचार्य हेमचन्द्र अपनी अभिधान-चिंतामणि में वहुधा उद्धृत करता है। अतः क्षीर संवत्र ११५० के पश्चात्र का नहीं है। क्षीर-उद्धृत कोशकार लिखता है—

विक्रमादित्य. साहमाद्भ. शकान्तक: ।२।८।२॥

अर्थात् विक्रमादित्य, साहसांक और शकांतक एक ही थे।

२. सुप्रसिद्ध सहाराज मोजराज ने अंपने सरस्वतीकंटाभरण नामक अलंकार-ग्रंथ में लिखा है—

केऽभूवन्नाट्यराजस्य राज्ये प्राकृतभाषिणः । काले श्रीसाहसाङ्कस्य के न सस्कृतवादिनः ॥२१५॥

इस पर टीकाकार रत्नेरवरमिश्र लिखता है-आद्यराज. शालिवाहन. साहसाको विक्रमादित्य. 19

- ३—हाल अथवा सातवाहन प्रणीत गाथा-सप्तशती-कोश का टीकाकार हारिताम्र पीतांबर,गाथा ४३६ की टीका में गाथांतर्गत विक्रमादित्यस्य पद का अर्थ साहसाकस्य करता है। इस टीकाकार की दृष्टि में यह विक्रमादित्य साहसांक ही था।
  - ४—विक्रमादित्य और आचार्य वररुचि समकालिक थे। वह आचार्य वररुचि—
  - १. भैरवशर्मा द्वारा मुद्रित, काशी, वैशाख सुदि ८, भौमे १६४३ वत्सरे।
  - २. प० जगदीश शास्त्री, एम० ए० का सस्करण, लाहौर।
  - ३. इस वररुचि से वहुत पहले अष्टाध्यायी का वार्तिककार और सुप्रसिद्ध काव्यकार मुनि वररुचि हो चुका था।

### (क) अपनी पत्रकौमुदी में लिखता है-

विक्रमादित्यभूपस्य कीर्तिसिद्धिर्निदेशत । श्रीमान् वररुचिधीमास्तनोति पत्रकौमुदीम् ॥ अर्थात् श्रीमान् वररुचि ने विक्रमादित्य भूप की आज्ञा से पत्रकौमुदी रची।

( ख ) अपने आर्या-छंदोवद्ध लिंगानुशासन संवंधी एक ग्रंथ के अंत में लिखता है—

इति श्रीमद्खिल वाग्विलासम्बित-सरस्वतीकठाभरण-अनेक-विशरण श्रीनरपति-विक्रमादित्यिकरीटकोटिनि-घृष्ट-चरणारविद-आचार्य-वरुचि-विरचितो लिंगविशेषविधि समाप्त ।

अर्थात् महाप्रतापी विक्रमादित्य के पुरोहित अथवा गुरु आचार्य वररुचि ने लिंगविशे-षविधि ग्रंथ समाप्त किया।

(ग) अपने एक काव्यग्रंथ के अंत में लिखता है-

इति समस्तमहीमण्डलाविषमहाराज-विक्रनादित्य-निदेशलब्ब-श्रीमन्महापण्डित-त्ररुचिविरचित विद्यासुन्दर-प्रसगकाव्य समाप्तम् ।

इस प्रन्थ विद्यासुन्दर के आरंभ में लिखा है-

'महाराज साहसांक की सभा में विद्वद्गोण्ठी हो रही थी। महाराज ने अपने पंडितों से कहा कि किन चौर और विदुषी विद्या की कथा छिखनी चाहिए। इस पर वररुचि ने कथा छिखनी आरंभ की।' 'विद्यासुंदर में किन काछिदास और शंकर शिव का उछेख है।'

अध्यापक रौलेन्द्रनाथिमत्र-लिखित पूर्वोद्धृत विवरण से यह वात सर्वथा स्पष्ट होती है कि वररुचि-वर्णित विक्रमादित्य का एक नाम साहसांक भी था।

यह समकालिक साक्ष्य वड़े महत्त्व का है। इसका वल न्यून नहीं किया जा सकता। विद्यासुंद्र काव्य के कुछ मूल श्लोक भी देखने योग्य हैं—

साहसाङ्कस्य भूपस्य सभाया काव्यकोविद । आलाप .. मनोहर्षविवर्धन: ॥ ७ ॥ वररुचिनामा स कवि श्रुत्वा वाक्य नृपेन्द्रस्य । विद्यासुन्दरचरित श्लोकसमूहैस्तदारेभे ॥ ६ ॥ २

्र इन इलोकों से ज्ञात होता है कि वररुचि ने महाराज साहसांक की अ ज्ञा से विद्यासुंदर काव्य की रचना की। यही साहसांक विद्यासुंदर की प्रशस्ति में लिखा गया विक्रमादित्य है।

५—संवत् १३६१ में लिखी गई प्रवंध-चिंतामणि के प्रथम प्रबंध के आरंभ में ही मेरुतुंगाचार्य ने लिखा है—

१ द्वितीय अखिलभारतवर्षीय प्राच्यसभा का विवरण । लेखक—अन्यापक शैलेन्द्रनाय मित्र, पृ० २१६-२१८ । •

लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास के मरोपाध्याय श्री चरणदास चट्टोपाध्याय की कृपा से हमें ये श्लोक देवनागरी लिपि में मिले हैं।

अन्त्योऽप्याच समजनि गुणैरेक एवावनीनः गौर्योदार्यप्रभृतिभिरिहोर्यातले-विक्रमार्कः। तथा इस प्रवंध के अंत में लिखा है—

इत्थ तेन पराक्रमाक्रान्तदिग्वलयेन पण्णवित प्रतितृपमण्डलानि स्वभोगमानिन्ये । वन्थो हस्ती स्फटिकघटिते भित्तिभागे स्वविम्व दृण्ट्वा दृरात् प्रतिगज इति त्वद्द्विपा मन्दिरेषु । हत्वा कोपाद् गलितरदनस्त पुनर्वीक्यमाणो मन्द मन्द स्रुगति करिणीगद्वया साहमाद्व ॥ ३॥ कालिदासाधैर्महाकविभिरत्य सस्त्यमानिश्वर प्राज्य साम्राज्य वुभुजे ।

६—वन्यो हस्ती से आरंभ होने वाला यह इलोक श्रीधरदासकृत सदुक्तिकर्णामृत में भी पाया जाता है। उसका पाठ निम्नलिखित है—

वन्यो हस्ती स्फटिकघटिते भित्तिभागे स्वविम्व हुन्द्वा रुष्ट. प्रतिगज इति न्वद्द्रिपा मन्दिरेपु । दन्ताघाताकुलितदशनस्तत्पुनर्वीदयमाणो मन्द्र मन्द्र मृश्वति विरणीशङ्कया माहमाङ्क ॥ वेतालस्य । १

सदुक्तिकणीमृत ग्रंथ शक ११२७ अथवा संवत् १२६२ का लिखा हुआ है।

यह ग्रंथ प्रवंधिंचतामणि से ६६ वर्ष पहले लिखा गया था। इस ग्रन्थ में यह इलोक वेताल-रचित कहा गया है। प्रवंधिंचतामणि में यही इलोक कालिदास आदि के नाम से उद्धृत है। परंपरा के अनुसार वेताल किव विक्रम का राजकिव था। इस प्रकार वेताल, कालिदास और साहसांक अथवा विक्रम समकालिक ही थे।

७—यही इलोक संवत् १४२० के समीप लिखी गई शार्ङ्गधरपद्धति में पाया जाता है। वहां इसका पाठ अधिक अशुद्ध है। देखिए विशिष्ट राजप्रकरण ७३—

हस्ती वन्य स्फिटिकघटिते भित्तिभागे स्त्रविम्च राट्वा रुष्ट्वा प्रतिगज इति त्वद्द्विपा मन्दिरेषु । दन्ताघाताद् गलितदशनस्तं पुनर्वीक्य सद्यो मन्द मन्द्र स्पृशति करिणीशङ्कया विक्रमार्क ॥ ४ ॥ कयोरप्येती ।

शाई धरपद्धति के मुद्रित संस्करण में इस इलोक के कर्ता का नाम नहीं लिखा है। परन्तु शाई धर के पाठ से एक बात स्पष्ट हो जाती है। मेरुतुंग और श्रीधरदास के पाठों में जो व्यक्ति साहसांक पद से सम्बोधित किया गया है, वही व्यक्ति शाई धर के पाठ में विक्रमार्क नाम से पुकारा गया है। मेरुतुंग के इस प्रवन्ध के आरम्भ में भी उसे विक्रमार्क कहा है। वस्तुत: साहसांक और विक्रमार्क नाम पर्याय थे।

८—विक्रमार्क और विक्रमादित्य नाम में भी कोई भेद नही था। अर्क और आदित्य पद भी पीयवाची हैं। ग्वालियर के एक शिलालख में लिखा है—

श्रीविक्रमार्केनृपकालातीतसवत्सराणाम्मेकषठ्यधिकायामेकादशकात्या माघशुक्त ।

१ लाहीर सस्करण, पृ० २१६।

अर्थात् विक्रमार्के या विक्रमादित्य के ११६१ वर्ष में । यहां विक्रमार्के पद से विक्रमादित्य के ही संवत् का नामोल्लेख किया गया है।

### विक्रभ संवत् ही साहसांक संवत् कहा जाता था

९—विक्रमादित्य का संवत् साहसांक संवत् भी कहा जाता था। इस कथन की पुष्टि में निम्निळिखित तीन प्रमाण देखने योग्य है—

(क) व्योमाणवार्कसख्याने साहसाङ्कस्य वत्सरे । महोवा दुर्ग का शिलालेख ।

संयुक्त प्रांत के हमीरपुर जिले में महोवा है। यह 'शिलालेख कर्निघम द्वारा आर्कियो-लाजिकल सर्वें आव इंडिया रिपोर्ट भाग २१, पृ० ७२ पर लपा है। पत्र-संख्या २२ पर इस की प्रतिलिपि है। इंडियन एंटीक्वेरी भाग १९, पृ० १७९ पर भी इस लेख का विवरण है। इस में साहसांक 'संवत् १२४० आपाढ़ वदी ९, सोम' भी लिखा है।

यह संवत् निरचय ही विक्रम संवत् है।

(ख) नवभिरय मुनीन्द्रैर्वासराणामवीशे परिकलयति सख्या वत्सरे साहमाड्डे।

महाराज प्रताप के काल का रोहतासगढ़ शैल का लेख।

रोहतासगढ़ शैल विहार-उड़ीसा प्रांत के शाहावाद जिले में है। यह शिलालेख एपिग्राफिया इंडिका भाग ४, पृ० ३११ पर छपा है। इस में साहसांक संवत् १२७९ का अभि-प्राय है।

यह साहसांक संवत् भी निश्चय ही विक्रम संवत् है।

(ग) चतुर्भूतारिशीताशु (१६५२) भिरभिगणिते साहमाङ्कस्य वर्षे वर्षे जहादीन्द्रक्षितिमुकुटमणेरायनन्तागभा(४०) भ्याम् ।

पश्चम्या शुक्रपक्षे नभसि गुरुदिने रामदासेन राजा विज्ञेनापूरितोऽय तिथितुलितिशखो रामसेतुप्रदीपः॥

यह छेख रामदासकृत सेतुवंधटीका के अंत में मिछता है। र रामदास जयपुर राज्यांतर्गत वोछी नगराधीश था। यह जछाछुद्दीन अकवर महाराज के काछ में हुआ। उसने विक्रम संवत्त के छिये ही साहसांक सवंत्र का प्रयोग किया है। यही वात पूर्वोद्धृत क, ख, प्रमाणों से भी स्पष्ट हो जाती है। किन्धम का भी यही मत था कि "क" और "ख" में विजित शिछा-छेखों में साहसांक वत्सर से विकृम सवंत्र का ही ग्रहण होता है।

अतएव हारितांवर, रत्नेश्वरिमश्र, शाईधर, मेरुतुंग, वररुचि और रामदास के छेखों से तथा शिलालेखों के प्रमाणों से यह वात निर्विवाद टहरती है कि साहसांक, विक्रमादित्य और विक्रमार्क एक ही व्यक्ति के नाम थे।

१ १६५४ १

२. निर्णयसागर, मुबई का सस्करण, १९३५ ईसवीवर्ष, पृ० ५८४।

# संस्कृत वाङ्मय में विक्रम-साहसांक के उत्तरकालीन अन्य साहसांक

१०—संस्कृत साहित्य के पाठ से पता लगता है कि विक्रम-साहसांक के उत्तरवर्ती कई अन्य राजाओं ने भी साहसांक की उपाधि धारण की थी।

- (क) भोजराज के पिता महाराज मुंज (संवत् १०३१-१०५१) के नाम थे—वाक्पतिराज प्रथम, साहसांक, सिंधुराज, उत्पलराज इत्यादि।
  - (ख) चालुक्य विक्रमादित्य भी साहसांक कहाया। उसका किय विवहण लिखता है— श्रीविक्रमादित्यमयावलोक्य स चिन्तयामास रूप कवाचित्। अलङ्करोत्यद्भुतसाहमाङ्क सिंहासन चेदयमे-कवीरः॥ विक्रमाकचरित ३।२६,२७।

इन पंक्तियों में चालुक्य विक्रम के पिता के विचार उल्लिखित हैं । वह अपने पुत्र को विक्रमादित्य और साहसांक नामों से स्मरण करता है। विल्हण ने फिर लिखा है—

त्वद्भिया गिरिगुहाश्रये स्थिताः साहसाकगिलतत्रपा नृपाः । विक्रमाकचरित ५।४०॥

यहाँ किव ने साहसांक पद से चालुक्य विक्रम का संवोधन किया है।

मुंज तो स्पष्ट ही नवसाहसांक भी कहा गया है। अतः स्पष्ट है कि उससे पहले एक मूल साहसांक हो चुका था। चालुक्य विक्रमादित्य को उसके किव विल्हण ने विक्रमादित्य नाम के कारण ही साहसांक कहा।

# परलोकगत श्री राखालदास वंद्योपाध्याय की भूल

११—एपित्राफिया इंडिका भाग १४ के संख्या १० के छेख की विवेचना में श्री राखाछदास से एक भूछ हुई है। वे समझते हैं कि सेन-वंश के राजा विजयसेन ने एक साहसांक को पराजित किया—

.....'इन् वर्स ७, व्हेयर इट इज स्टेटिड दैट विजयसेन डिफीटेड ए किंग नेम्ड साहसांक'।

इस सातवें श्लोक का पाट निम्नलिखित है—

तस्मादभूद् अखिलपार्थिव-चक्रवर्ती निर्व्याज-विक्रम-तिरस्कृत-साहसाङ्क । दिक्पालचक्र-पुटभेदन-गीतकीर्ति पृथ्वीपतिर्विजयसेनपदप्रकाशः॥ ७॥२

इसका सीधा अर्थ यह है—जिस विजयसेन ने अपने निर्व्याज-विक्रम से साहसांक को भी तिरस्कृत किया, अथवा जो साहसांक से भी वढ़ गया। अर्थ तो राखाळदास जी ने भी यही किया है—'हू हैड आउटशोन साहसांक,' परन्तु भाव अशुद्ध निकळा है। इसका अभि-

१. पद्मगुप्त का साहसाकचरित ।

२ एपित्राफिया इडिका, भाग १४, पृ० १५९, १६०।

प्राय इतना ही है कि उक्त शिलालेख के लिखनेवाले के मत में विजयसेन साहसांक से भी वड़ा राजा था। यह साहसांक पुरातन साहसांक ही था। विजयसेन के काल का कोई साहसांक नहीं था।

# साहसांक नाम का एक ही व्यक्ति था

पूर्वोक्त जितने प्रमाणों में साहसांक शब्द आया है उनके देखने से यह निश्चय हो जाता है कि भारतीय इतिहास में साहसांक नाम का एक ही व्यक्ति था। सव प्रमाणों में साहसांक पद एकवचन में आया है। उसके उत्तरवर्ती राजा या तो नव-साहसांक आदि हुए या उन्होंने अपनी तुलना साहसांक से की।

### संवत्-प्रवर्तक विक्रम-साहसांक ही विक्रम भी था

१२—एक शिलालेख में निम्नलिखित संवत् पढ़ा गया है— विक्रमांक-नरनाथ-वत्सर।

इस शिलालेख का संवत् भी विक्रम-संवत् ही माना जाता है।

१३—संस्कृत वाङ्मय में एक कालिदास और एक विक्रम की समकालिकता अत्यंत प्रसिद्ध रही है। १५वी राती ईसा के पूर्वाई में संकलित सुमापितावाली ग्रन्थ में किसी कवि का एक रलोकांश है—

व्याख्यात केल कालिदासकविना श्रीविक्रमाङ्को नृप ।

इस पंक्ति से ज्ञात होता है कि विक्रम का विक्रमांक नाम वहुत विख्यात हो चुका था।

१४—संख्या १३ तक के छेख से यह स्पष्ट विदित होता है कि विक्रमादित्य, विक्रमार्क, साहसांक और विक्रमांक नाम एक ही व्यक्ति के थे। आइचर्य है कि महाराज चन्द्रगुप्त ग्रुप्त की अनेक उपलब्ध मुद्राओं पर श्रीचन्द्रगुप्तविक्रमादित्य, श्रीविक्रमादित्य, विक्रमादित्य और श्रीचन्द्रगुप्त विक्रमाक छिखा मिछता है। चन्द्रगुप्त-विक्रम के छिये विक्रम पद उपाधिमात्र नही रहा था। वह तो उसका एक प्रिय नाम हो चुका था। इसी छिये उसकी मुद्राओं पर केवल विक्रमादित्य भी छिखा मिछा है। उसके उत्तरवर्ती कुछ एक राजाओं ने विक्रम की उपाधि मात्र धारण की।

# संवत्-प्रवर्तक साहसांक-विक्रम ग्रप्त-वंश का चन्द्रग्रप्त-विक्रम ही था

१५—राष्ट्रकृट गोविंद चतुर्थ के राक ७९३ (=संवत् ९२८) के एक ताम्रपत्र में लिखा है— सामर्थ्य सित निन्दिता प्रविहिता नैवाप्रजे क्रूरता वन्धुस्त्रीगमनादिभि. कुचिरतैरावर्जित नायश । शौचाशौचपराड्मुख न च भिया पैशाच्यमङ्गीकृत त्यागेनासमसाहसैश्च भुवने य साहसाङ्कोऽभवत्॥२

१ प्रोसीडिंग्स् आव् दि ए० एस्० वी०, १८८०, पृ० ७७, तथा ए० इ०, भाग २०, सख्या ४०१।

२ एपियाफिया इंडिका, भाग ७, खभात के ताम्रपत्र, पृ० ३८।

अर्थात् राष्ट्रकृट गोविंद चतुर्थ ने साहसांक के दुर्गुण तो नहीं अपनाए, परन्तु त्याग और असम साहस से वह संसार में साहसांक प्रसिद्ध हो गया।

इस इलोक में यदि मूल साहसांक के दोप न गिनाए गए होते, तो कोई कह सकता था कि गोविंद चतुर्थ ही साहसांक था, परन्तु दैवयोग से वे दोप यहां स्फुट रूप में लिखे गए हैं। वे दोप हैं—ज्येष्ठभ्राता के प्रति क्र्र कर्म। ज्येष्ठभ्राता की स्त्री के साथ अपना विवाह कर लेना। भय से उन्मत्त वनना अथवा पैशाच्य अंगीकार करना। इन दोपों के साथ त्याग और असम साहस के दो गुण भी वर्णन किए गए है।

अगले लेख से यह स्पष्ट हो जायगा कि जिस साहसांक के गुण-दोप उपर्युक्त ताम्रपत्र पर अंकित किए गए थे, वह साहसांक गुप्त-कुल का सुप्रसिद्ध महाराज चन्द्रगुप्त द्वितीय ही था।

१६—इन्ही घटनाओं को पुष्ट करने वाला शक ७९५ (संवत् ९३०) का निम्नालीखेत लेख है—

हत्त्रा भ्रातरमेत्र राज्यमहरद् देवी च दीनस्ततो लक्ष कोटिमलेखयन् किल कली दाता स गुप्तान्वय. 19

अर्थात् उस राजा ने भाई को मारकर राज्य हरा और उसकी देवी को छे छिया। छाख दान के स्थान पर उसने कोटि छिखा दिया। किछ में वह (विछक्षण) दाता गुप्तवशीय हुआ।

१७—साहसांक चन्द्रगुप्त-विक्रम सम्बन्धी जो घटनाएं पुरातन छेखों के आधार पर ऊपर छिखी गई हैं, उनका सविस्तर वर्णन किव विशाखदेव-प्रणीत देवीचद्रगुप्त नाटक के उद्धरणों में भी मिछता है। उन उद्धरणों की ऐतिहासिक वातों का उछुंख अन्यत्र होगा।

१८—देवीचंद्रगुप्त में वर्णित मुख्य घटनाएं ऐतिहासिक थी । इस वात का प्रमाण चरकसंहिता-व्याख्याकार चक्रपाणिदत्त भी देता है। चक्रपाणिदत्त का काल लगभग विक्रम की वारहवीं शताब्दि का पूर्वाई है। वह लिखता है—

उपेत्य वीयते इति उपविश्वद्य इत्यर्थ । तमनु'' उत्तरकाल हि श्रात्रादिवधेन फलेन ज्ञायते—यदय-मुन्मत्तरुखप्रत्रारी चन्द्रगुप्त इति । विमानस्थान ४।८॥

चक्रपाणिद्त्त किसी काल्पनिक घटना का वर्णन नहीं कर सकता था। चन्द्रगुप्त का कृतक उन्माद एक ऐतिहासिक घटना थी और उसी का उल्लेख चक्र ने किया। वहुत संभव है चक्र ने यह वात अपने से पूर्व काल के टीकाकरों से ली हो।

१९—अध्यापक अल्टेकर ने मजमल-उत-तवारीख से एक उद्धरण दिया है। <sup>२</sup> उनके

१. एपित्राफिया इंडिका, भाग १८, संजान ताम्रपत्र, पृ० २४८।

२. जर्नल ऑव् विहार उंडीसा रिसर्च सोसाइटी । ए हिस्ट्री ऑव् दि गुप्ताज आर॰ एन॰ दॉडेकर राचित, पृ॰ ७२, ७३ पर उद्भृत। यह फारसी प्रथ तेरहवीं चाती का है, ग्यारहवीं का नहीं। मूल प्रथ के हस्तलेख ब्रिटिश अद्भुतालय और आक्सफोर्ड में हैं।

अनुसार यह ग्रंथ ११ वीं शताब्दी विक्रम में रचा गया था। इस ग्रथ का आधार एक अरबी ग्रंथ था, और उस अरबी ग्रंथ का आधर कोई भारतीय ग्रंथ था। मजमल-उत-तवारीख में चंद्रगुप्त-विक्रम के उन्मत्त वनने और अपने भाई को मारने आदि की सारी कथा का उल्लेख है।

२०—यह कथा देवीचन्द्रगुप्त नाटक, चक्रपाणिदत्त की चरकटीका, मजमल-उत-तवारीख और राष्ट्रकूटों के संजान आदि के ताम्रप्रत्रों में पाई जाती है। विद्वान् पाठकों को ध्यान रहे कि भरत मुनि के अनुसार नाटक की कथावस्तु का आधार ऐतिहासिक होता है। विशाखदेव ने इस वात का अवश्य ध्यान रखा है और चक्रपाणि का प्रमाण यह निश्चित कराता है कि उन्मत्त चन्द्रगुप्त की कथा ऐतिहासिक थी।

मजमल-उन तवारीख में वर्णित घटना कभी वहुत प्रसिद्ध थी। कैपटन विल्फर्ड ने लिखा है—"लोगों का विचार है, विक्रमादित्य ने अपने भाई शकादित्य अथवा भर्तृहरि को एक निकम्मे और छोटे से चाकू द्वारा शनै २ और निर्दयता से उसका सिर काट कर मारा।

# चंद्रगुप्त-सहसांक और भट्टार हरिचन्द्र

२१—शक १०३३ (संबत् ११६८ का वैद्यराज तथा गद्य-पद्य किव महेश्वर अपने विश्व-प्रकाश कोश की भूमिका में लिखता है—

श्रीसाहसाङ्करपतेरनवद्यवेद्यविद्यातरङ्गपदमद्वयमेव विश्रत् । यश्चन्द्रचारुचरितो हरिचन्द्रनामा स्वव्याख्यया चरकतन्त्रमलञ्जकार ॥५॥

आसीदसीम-त्रसुवाविष-वन्दनीये तस्यान्वये सकलवैद्यकलावतस । शक्रस्य दस्र इव गाविषुराधिषस्य श्रीकृष्ण इत्यमलकीर्तिलतावितानः ॥६॥

अर्थात् चरकतंत्र पर व्याख्या लिखनेवाला हिरचंद्र वैद्य महाराज श्रीसाहसांक का वैद्य था। उसके असीम राजाओं से वदनीय कुल में श्रीकृष्ण वैद्य हुआ। श्रीकृष्ण गाधिपुर अथवा कन्नौज के राजा का वैद्य था।

इससे आगे श्लोक १२ में महेश्वर अपने साहसांकचरित नामक एक महाप्रवंध रचने का उल्लेख करता है। श्लोक १६ में लिखा है—साहसांक एक कोशकार भी था।

२२—महेश्वर ने शब्दप्रभेद नाम का ग्रंथ भी लिखा था। उसमें वह साहसाकचरित का कथन करता है। शब्द-प्रभेद की एक हस्तलिखित प्रति अलवर के राजकीय पुस्तकालय में विद्यमान है। ?

२३—वैद्य हरिचंद्र अथवा भट्टारहरिचंद्र की चरकटीका का कुछ भाग अव भी संप्राप्त है। 3

१ एशियाटिक रिसर्चिज, भाग ९, पृ० १५२।

२ अलवर राजकीय हस्तिलिखित पुस्तकों का सूचीपत्र, पृ० १०२, सिक्षप्त अवतरण।

३ पं मस्तराम का सस्करण, लाहीर, सवत् १९८९।

आयुर्वेदीय ग्रंथों की टीकाओं में तो भट्टार हरिचन्द्र की चरक-व्याख्या के उद्धरण भरे पड़े हैं। २४—वाग्भट-विरचित अष्टांग-संग्रह का व्याख्याता वाग्भट-शिष्य इंदु लिखता है—

- (क) या च खरणादसहिता भट्टारहरिचन्द्रकृता श्रुयते । <sup>9</sup>
- (ख) भट्टारहरिचन्द्रेण खरणादे प्रकीर्तिता ।४५।<sup>२</sup>

इन लेखों से ज्ञात होता है कि साहसांक का समकालीन भट्टार हरिचन्द्र खरणाद-संहिता का कर्ता था। क्या इस खरनाद शब्द का सम्बन्ध गर्दिभिल्ल नाम से हो सकता है। स्मरण रहे खरनादिन शब्द गणपाठ ४।१।९६ में पढ़ा गया है।

२५—वृंदमाधव नामक आयुर्वेदीय ग्रन्थ की श्रीकण्ठदत्तविराचित कुसुमावली-टीका में हरिचन्द्र के ग्रन्थ का एक क्लोक उद्धृत है—

केचिदिह सैन्ववादीना मानभेदार्थ नातिप्रसिद्ध हरिस्चन्द्रमतमुपदर्शयन्ति—

हरीतकी हरिहिहरतुल्यपड्गुणा चतुर्गुणा चतुरिहिविलासिपप्ली । द्विचित्रक वरदवरैकसैन्थवं रसायनं कुरु रृप विदिशपनम् ॥इति॥3

इस इलोक में हरिचन्द्र एक नृप को संवोधन करके कहता है। यह नृप या तो कोई गर्दाभिल्ल होगा या साहसांक-विक्रम।

हरिचन्द्र और साहसांक-विक्रम अथवा चन्द्रगुप्त का संबंध अन्यत्र भी प्रसिद्ध है— २६—संवत् ९५० के समीप का महाकवि राजशेखर अपनी काव्यमीमांसा में लिखता है— श्रूयते चोज्जिवन्या काव्यकारपरीक्षा—

इह कालिदाममेण्ठावत्रामर-सूर-भारवय । हारेचन्द्रचन्द्रगुप्तौ परीक्षिताविह विशालायाम् ॥४

अर्थात् काव्यकार हार्रचन्द्र और चन्द्रगुप्त उज्जियनी में परीक्षित हुए। यह हार्रचन्द्र भट्टार हरिचन्द्र है और चन्द्रगुप्त निश्चय ही साहसांक विक्रमादित्य है।

क्या चन्द्रगुप्त की राजधानी उज्जयिनी हो गई थी।

२७—एक हरिचन्द्र किसी प्रतापी राजा की कीर्ति गाता है—

वक्त्रे साक्षात्सरस्वत्यिवसाति सदा शोण एवाधरस्ते

वाहु काकुत्स्थवीर्यस्पृतिकरणपटुर्दक्षिणस्ते समुद्रः ।

वाहिन्य पार्श्वमेताः क्षणमापि भवतो नैव मुअन्ति राजन्

स्वच्छेऽतो मानसेऽस्मित्रवतरति-कय तोयलेशाभिलाषः ॥ ४ ॥ हरिचन्द्रस्य ५

१ कल्पस्यान, आठवा अध्याय ।

२. वही आठवें अध्याय का अन्त ।

३. पष्टः, अजीर्णरोगाविकारः, पृ० १०६ ।

४ दशम अध्याय।

५. सदुक्तिकणीमृत, प्रवाह त्तीय., ५४।४॥

यह रलोक स्वरूप पाठांतरों के साथ प्रवन्धचितामणि में दो स्थानों पर मिलता है। पहला स्थान है विक्रमार्कप्रवन्ध<sup>9</sup> और दूसरा स्थान है भोजभीमप्रवन्ध। <sup>२</sup> दूसरे प्रवन्ध में लिखा है कि यह इलोक श्रीविक्रमार्क की धर्मविहका पर लिखा था।

यह रहोक साहसांक-चन्द्रगुप्त की स्तुति में ही कहा गया था और इसका कहने वाला हरिचन्द्र चन्द्रगुप्त का साथी भट्टार हरिचन्द्र ही था।

सद्क्तिकर्णामृत का छेखक धन्यवाद का पात्र है जिसने इस इछोक के कर्ता हरिचन्द्र का नाम सुरक्षित कर दिया।

२८. संभवत भट्टार हरिचन्द्र इस साहसाङ्क = चन्द्रगुप्त का भाई था। आयुर्वेद के सव प्रन्थों में उसे भट्टार अथवा भट्टारक<sup>3</sup> लिखा है। विश्वप्रकाश कोश में लिखा है कि भटारक पद राजा में भी प्रयुक्त होता है। ४ गुप्त शिलालेखों में इस पद का बहु-प्रयोग हुआ है। अतः भट्टार या भट्टारक हरिचन्द्र चन्द्रगुप्त का भाई या निकटतम सम्बन्धी होगा। महेरवर का एक वचन संख्या २१ में उद्धृत किया गया है। तद्नुसार हरिचन्द्र का वंश अनेक राजाओं से वन्दनीय था। यह संकेत गुप्त वंश की ओर ही है।

२९ भट्ट वाण का स्मरण किया हुआ हरिचन्द्र यही हरिचन्द्र प्रतीत होता है-भद्वारहरिचन्द्रस्य गद्यवन्वो नृपायते । ५

चरक व्याख्या और खरणाद-संहिता के अतिरिक्त हरिचन्द्र का यह तीसरा प्रनथ होगा। संभव है वह साहसांक-चरित हो और उसी को आदर्श मान कर वाण ने हर्षचरित की रचना की हो।

३०—सुदक्तिकर्णामृत में साहसांक के नामसे एक सूक्ति उद्धृत की गई है। ६

३१—जल्हण की सूक्तिमुक्तावली में राजशेखर का निम्नलिखित वचन है—

गूर शास्त्रविधेर्ज्ञाता साहसाङ्क स भूपति । सेव्य सकललोकस्य विदधे गन्धमादनम् ॥<sup>७</sup> अर्थात् शूर और शास्त्रज्ञ महाराज साहसांक ने गंधमादन प्रन्थ रचा। आचार्य दंडी की अवंतिसुन्दरीकथा में किसी ग्रन्थ गंध० का नामोल्लेख हैं।

३२-अमरकोश पर लिखे गए टीकासर्वस्व में विक्रमादित्य-कोश का प्रमाण उद्धृत किया गया है। पुरुषोत्तम अपनी हाराविछ के अंत में विक्रमादित्य और उसके कोश

९ सिंघी प्रन्यमाला सस्करण, पृ० = पर D कोश का अधिक पा×, सख्या १५।

२ वही, पृ०२७।

३. अष्टाइसग्रह, निदानस्थान, इन्दु की टीका, अण्याय २, ५०१२।

४ कान्तवर्ग, १८९। ५. हर्षचरित की भूमिका।

६ ४।१४।३॥ ूलाहीर सस्करण, पृ० २८८।

८. पृ० ७।

ह. राष्ट्री४ ॥

ससारावर्त का नाम स्मरण करता है। महेरबर से स्मरण किए गए साहसांक कोश का उल्लेख हम पहले कर आए हैं। यह संसारावर्त कोश विक्रमादित्य-साहसांक की कृति था।

अतः संख्या २६ में लिखी गई राजशेखर की वात कि चन्द्रगुप्त (साहसांक) एक विद्वान् काव्यकार था, उपर्युक्त तीनो प्रमाणों से सिद्ध होती है।

ु ३३—सेतुबन्ध पर किसी साहसांक की भी एक टीका थी। ऐतिहासिक अध्ययन के लियें उस टीका का अन्वेपण अत्यन्त आवश्यक है।

३४--राजदोखर काव्यमीमांसा अध्याय १० में लिखता है -

श्र्यते चोजयिन्या साहसाङ्गो नाम राजा । नेन च सस्क्रतशापात्मकमन्त पुर एव प्रवर्तितो नियम ।

३५—राजशेखर के अनुसार यही साइसाक अपनी ब्रह्मसभा का सभापति हुआ करता था।<sup>२</sup>

### शकांतक अथवा शकारि-विक्रम अथवा चन्द्रगुप्त

भारतीय इतिहास में राको का प्रथम नाराक श्रीहर्पविक्रम अथवा ग्रह्क था। उसके प्रकात् राक फिर प्रवल हो गए। उनका नाश चन्द्रगुप्त-विक्रम ने किया।

३६—सदुक्तिकर्णामृत में कवि अमर के तीन दलोक एक स्थान पर उद्धृत हैं। उन में से तीसरे इलोक में लिखा है—

इलोकोऽय हरिषाभिधान मिनना टेवस्य तस्यायतो यावद्यावदुदीरितः शमवधूवैषन्यदीक्षागुरो.।

यह इलोक महाराज मोज के श्रंगारप्रकाश अध्याय २० में भी मिलता है। यहा 'शक्ष्वधूबैबन्यदीक्षागुरु' शकरिषु अथवा शकारि का विशेषण है, क्योंिक सुदुक्तिकणीमृत में उद्धृत अमरु के इससे पूर्व इलोक में शकरिषु प्रयोग स्पष्ट मिलता है। इसलिये यह ज्ञात होता है कि शक्ष्वधू प्रयोग चन्द्रगुप्त के लिये एक उचित विशेषण है।

क्या हरिषाभिधान कवि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति वाला हरिपेण कवि था। सम्भव है इस इलोक के पाठ में कभी हरिपेणनामकविना पाठ हो।

# जैन आचार्य सिद्धसेन और विक्रमादित्य

३७—यही साहसाङ्क-विक्रमार्क आचार्य सिद्धसेन दिवाकर का समकालीन था। अगली गाथा वहुत पुरातन काल से जैन ग्रंथो में वर्णित आ रही है—

धर्मलाभ इति प्रोक्ते दूरादुच्छ्तिपाणये । सूरये सिद्धसेनाय ददौ कोटि नराधिप. ॥४

१. ओरियटल कान्फरेंस वृत्त, लाहौर, भाग प्रथम, पृ० ६६४,६६५।

२. का॰ मी॰ अ॰ १०॥ ३. पूर्व अभ्याय ४३।

४. प्रभावकचरित, वृद्धवादिस्रिचरित, श्लोक ६४। प्रवन्ध-चिन्तामणि, पृ० ७।

तव राजा विक्रमार्क-साहसाङ्क ने आचार्य सिद्धसेन से पूछा कि मेरे समान कोई जैन राजा आगे होगा। इस पर सिद्धसेनसूरि ने उत्तर दिया—

पुत्रे वाससहस्मे सयम्मि विरसाग नवनवई अहिए। होही कुमरनरिन्दो तुह विक्रमराय सारिन्छो॥१ अर्थात्—हे विक्रमराज तेरे ११६६ वर्ष पश्चात् नरेन्द्र कुमार (पाल ) होगा।

अव यदि यह गाथा पुरातन और सत्य है, तो मानना पड़ेगा कि विक्रमसाहसाङ्क के ११९९ वर्ष के पश्चात कुमारपाल राजा हुआ। कुमारपाल का काल विक्रम संवत् ११९९ के समीप है। अतः इस जैन परंपरा के अनुसार यह साहसाङ्क ही विक्रमसंवत् का प्रवर्तक विक्रमार्क था। जैन अनुश्रुति में प्रसिद्ध है कि यह गाथा कुडड्गेश्वर प्रासाद की प्रशस्तिपट्टिका पर लिखी थी।

३८ शत्रुज्ञय तीर्थ पर सुप्रसिद्ध जाविड नामक श्रेष्ठी का स्थापित कराया एक विम्व था। उस विम्य के स्थान का वर्णन शत्रुज्जय माहात्म्य और उसके पश्चात् रचे हुए शत्रुज्जय तीर्थकल्प में मिलता है। तीर्थकल्प के विविध लेख संवत् १३६४-१३८९ तक लिखे गये थे। सवत् १३६९ में जाविड्-स्थापित विम्य म्लेच्छों से नष्ट किया गया—

ैहीप्रहर्तुक्रियास्थान ( १३६५ ) मल्ये विक्रमवत्सरे । जाविडस्थापित विम्य म्लेच्छर्भरन कलेर्वशात् ॥ 3

जिनप्रससूरि ने यह करूप संवत् १३८५ में लिखा था। शत्रुञ्जय माहातम्य उस से पूर्व की रचना है। जाविड के इस विम्व के सम्बन्ध में तीर्थकरूप आदि में लिखा है—

अष्टोत्तरे ,वर्पशतेऽतीते श्रीविज्ञामादिह । वहुद्रन्यन्ययाद् विम्व जावि स न्यवीविशत् ॥७१॥४

यह तिथि अवस्य उस विम्य पर थी। यह विक्रम साहसाङ्क-चन्द्रगुप्त ही था। अतः निश्चित होता है कि विक्रम-संवत् चन्द्रगुप्त (द्वितीय) साहसाङ्क से सम्यन्ध रखता था।

३९ धनेश्वरसूरि विरचित शत्रुञ्जय माहातम्य (४७७ विक्रम संवत्) में इसी भाव का स्ठोक है—

विक्रमादित्यतस्तार्थे जावडस्य महात्मन । अष्टोत्तरशताब्दान्ते भाविन्युद्धितरुत्तमा ॥५

४०. सिद्धसेन दिवाकर के समकालीन विक्रमादित्य-साहसाह की एक शासनपट्टीका कभी विद्यमान थी। वह संभवतः शक-विजय के कुछ दिन पश्चात् लिखी गई थी। उस पर लिखा था—

श्रीमदुजयिन्या सवत् १, चैत्रसुदी १, गुरी भाटदेशीय-महाक्षपटलिक-परमार्हत-खेताम्बरोपासक-ब्राह्मणगीतमसुतकात्यायनेन राजाऽलेखयत् । ६

१. प्रवन्ध चिन्तामणि, पृ० = तथा ७= । प्रवन्धकोश, पृ० १० विविधतीर्थ कल्प पृ० ८९ ।

२. प्र० चिन्तामणि, प्र० ७८। ३ विविधतीर्थकल्प. पृ० ५ श्लोक ११९।

४. विविधतीर्थकल्प, पृ० ३। तथा देखो, पुरातनप्रवन्धसप्रह, पृ १०१। ५. सर्ग १४, स्रोक ८१।

६ विविधतीर्थकल्प, पृ० ८८, ८९।

इस से ज्ञात होता है कि विक्रम संवत् चेत्र मास से आरम्भ हुआ था। विक्रमादित्य ने यह पिटटका श्री सिद्धसेन दिवाकर की सम्मित से लिखवाई थी, अतः यह विक्रम वहीं साहसाङ्क है।

४१. पुरातनप्रवन्धसंग्रह के विक्रमार्क-प्रवन्य में लिखा है—
अक्वार्षीद्रगणामुर्वी विक्रमादित्यभूपति । स्वर्णे प्राप्ते तु हरक्सतुराकाकुलिता व्यथान् ॥
हणवशे समुत्पन्नो विक्रमादित्यभूपतिः । गन्वर्वसेनतनय पृथिवीमनृणा व्यथात् ॥

अर्थात्—विक्रमादित्य ह्णवंशीय था और गन्धर्वसेन का पुत्र था । गुप्तो का कुल पार्वतीय कुल था। अतः लेखक ने उसे ही ह्णवंश लिखा है। गन्धर्वसेन समुद्रगुप्त का दूसरा नाम है। महाराज समुद्रगुप्त संगीनिष्रय था। उसकी वीणा-वादन की मूर्ति वाली मुद्राएँ सुष्रसिद्ध है। इसल्एि महाराज समुद्रगुप्त को गन्धर्वसेन कहते होगे।

४२. गन्धर्वसेन का गर्दभिल-वंदा से कोई सम्यन्ध नही था। कई प्रन्थकारों ने भूल से यह समझ लिया है। नये जैन प्रन्थों का मत है कि नरवाहण अथवा नखाहण ? के पश्चात्—
तरम गर्दिशहरम चतारि सगरम तओ विद्यमाइचो।

अर्थात् १३ वर्ष गर्दभिल, चार वर्ष शक और तत्परचात् विक्रमादित्य राजा होगा।

त्रैलोक्यप्रज्ञप्ति का मत है कि चएणों या शकों के पश्चात् गुप्तों का राज्य होगा । इस प्रज्ञाप्ति में विक्रमादित्य का नाम नहीं । कारण यह है कि गुप्त साहसाङ्ग-विक्रमादित्य ही जैनो का विक्रमादित्य था। जब प्रज्ञाप्तिकार ने गुप्तों का उल्लेख कर दिया, तो उसने विक्रम नाम लेने की आवश्यकता नहीं समझी।

४३ मुञ्ज दूसरा साहसाङ्क था, अतः उसके कवि पद्मगुप्त ने द्शम शताब्दी ईसा के अन्त में नव-साहसाङ्क-चरित लिखा। पहला साहसांक प्रसिद्ध विक्रम हो चुका था।

४४. साहसांक के चिरत देर तक प्रसिद्ध रहे। जगहेव (१२ वीं शती विक्रम) का कावि कहता है कि जगहेव के सामने छोग उन में भी मन्दादर हुए—

लोक: सम्प्रति साहसाङ्कचित्ताश्चर्येऽपि मन्दाटर । र

#### शकारि विक्रम

संस्कृत वाङ्मय में शकारि विक्रम अत्यन्त प्रसिद्ध है। शकारि विक्रम सम्बन्धी छेख आगे छिखे जाते हैं।

४५. शकारि का प्रवान अर्थ शकों का शत्रु नहीं, प्रत्युत शक-राज का शत्रु है—आठवी शताब्दी ईसा के अन्त वा नवम शताब्दी के आरम्भ का प्रन्थकार अभिनन्द अपने रामचरित, में लिखता है—

शकभूपरिपोरनन्तर कवय कुत्र पवित्रसकथा. । युवराज इवायमीक्षितो नृपति काव्यकलाकुतूहली ॥3

अर्थात्—शक-राज के रात्रु (विक्रम) के पश्चात् किव कहाँ पवित्र कथाएँ कहते हैं। ४६ इसी भाव का स्पष्टीकरण वह अगले स्ठोकार्ध में करता है—
हालेनोत्तमपूजया कविवृप श्रीपालितो लालित ख्याति कामिप कालिदासकृतयो नीता शकारातिना।

अर्थात्—कालिदास की कृतियाँ शकारि विक्रम ने प्रसिद्ध की।

४७. वैसे तो महाराज समुद्रगुप्त ने भी शकों से युद्ध किए थे। प्रयाग की प्रशस्ति में लिखा है कि समुद्रगुप्त शक-मुरुण्डों से पूजित था। पुन विक्रम शकाराति इस लिए कहाया कि उसने शक-भूप को विशेष प्रकार से मारा।

४८ उस विशेप-प्रकार का उल्लेख भट्ट वाण ने किया है—

अरिपुरे च परकलत्रकामुक कामिनीवेषगुग्तश्चन्द्रगुप्तः शकपतिमशातयत् । १

इस वाक्य की टीका करता हुआ शंकरार्य लिखता है—

शकानामाचार्य शकाधिपति चन्द्रगुप्तश्रातृजाया ध्रुत्रदेवीं प्रार्थयमान. चन्द्रगुप्तेन ध्रुवदेवीवेषधारिणा स्त्रीवेपजनपरिवृत्तेन व्यापादित ।

अर्थात्—चंद्रगुप्त ने स्त्रीवेप धारण करके अपने भाई की स्त्री ध्रुवदेवी को मांगने वाळे शकपति को मारा।

इस साहस के कारण चन्द्रगुप्त साहसांक कहाया और इसी कारण वह शकारि प्रसिद्ध हुआ। भारतीय इतिहास का शकारिविशेष अथवा शकाराति यही चन्द्रगुप्त था।

४९ ध्रुवदेवी के पति की क्लीवता देवीचन्द्रगुप्त के निम्नलिखित रलोकार्ध से स्पष्ट होती है—पत्यु क्लीवजनोचितेन यदि तेनानेन पुस सत । २

इस घटना की पुष्टि राक ७९५ के संख्या १६ के निम्नलिखित लेख से होती है— इत्वा श्रातरमेव राज्यमहरद् देवीं च दीनस्तो लक्ष कोटिमलेखयन् किल किली दाता स गुप्तान्वय: 13

अर्थात्—उस गुप्तकुल के राजा ने भाई को मार कर राज्य हरा और उस की देवी को भी ले लिया।

५०. संख्या १५ वाले ताम्रपत्र के इलोक से यही भाव टपकता है कि साहसांक ने अपने वंधु की स्त्री को ले लिया।

यह गुप्तान्वय चंद्रगुप्त, साहसांक या विक्रमादित्य ही था।

५१. चंद्रगुप्त-विक्रमादित्य श्रंथ के लेखक महाशय गंगाप्रसाद मेहता इन घटनाओं को

१. हर्षचरित, षष्ठ उच्छ्वास, पृ० ६९६।

<sup>3.</sup> Classical Sanskrit Literature, by M Krishnamachaniar, p 609

३ एपिप्राफिया इडिका, भाग १८, पृ० २४८ ।

सत्य नहीं समझते। उन्होंने इतिहास का सारा क्रम नहीं जोड़ा, अन्यथा वे ऐसा न लिखते। हम उन से सहमत नही।

५२. मुद्राराक्षस नाटक का कर्ता किव विशाखदत्त एक राजा था। वह चन्द्रगुप्त का समकालीन था। उस ने देवीचन्द्रगुप्त नाटक इसी घटना पर लिखा। उस के विषय में अभिनवगुप्त लिखता है—

यथा देवीचन्द्रगुप्तं शकपतिना पर कृच्छ्रमापादित रामगुप्तस्कन्धावारमनुजिष्टक्षुरुपायान्तरागोचरे प्रतीकारे निश्चि वेतालसाधनमभ्यवसन् कुमारचन्द्रगुप्त आत्रयेण विदृपकेणोक्तः । २

समकालीन लेखक का कथन शीव्रता से परे नहीं फेंका जा सकता। देवीचन्द्रगुप्त नाटक सर्वया ऐतिहासक नाटक था। उस का आधार एक सत्य इतिहास था।

५३ मुद्राराक्षस नाटक का भरतवाक्य इस प्रकार का है-

वाराहीमात्मयोनेस्तनुमवनविधावास्थितस्थानुह्या यस्य प्राग्दन्तकोटिं प्रलयपरिगता शिश्रिये भृतधात्री। म्लेच्छैरुद्विज्यमाना भुजयुगमधुना मश्रिता राज्मतें. स श्रीमद्वन्धुभृत्यश्चिरमवतु महीं पार्थिवश्चन्द्रगुप्त.॥१९॥

अर्थात्—ाजेस प्रकार विष्णु ने पृथिवी को आश्रय दिया था. उसी प्रकार महाराज चन्द्रगुप्त ने म्हेच्छों से तपी हुई पृथ्वी को अपने वाहु-युगह का आश्रय दिया।

विशाखदत्त वस्तुतः अपने महाराज चन्द्रगुप्त का वर्णन यहां कर रहा है। उसी के वाहुयुगल अपार साहसं दिखाते थे। इसी कारण चन्द्रगुप्त साहसांक कहाया।

५४ देवीचन्द्रगुप्त का कर्ता विशाखदेव लिखा गया है। विशाखदत्त और विशाखदेव एक ही व्यक्ति प्रतीत होते हैं। अयोध्या के किसी विशाखदेव राजा की मुद्राएं मिलती है। विशाखदत्त मुद्राराक्षस नाटक के आरम्भ में अपने आप को सामन्त वटेश्वरदत्त का पौत्र और महाराज पृथु का पुत्र लिखता है। संभव है विशाखदेव वाली मुद्राएं इस की अथवा इसी कुल के किसी पूर्ववर्ती विशाखदेव की हों। एलन महाशय के अनुसार वे मुद्राएं ईसापूर्व पहली शताब्दी की हैं।

५५ राजतरंगिणी में कर्हण लिखता है कि कश्मीर मण्डल में प्रतापादित्य नाम का राजा था। वह किसी विक्रमादित्य राजा का सम्बन्धी था। कई लेखक इस विक्रमादित्य को भूल से शकारि विक्रमादित्य समझते हैं —

श्वकारिविक्रमादित्य इति स भ्रममाश्रितै: ।-अन्यैरत्रान्यथालेखि विसवादि कदर्धितम् ॥६॥४

१. पृ० १५४, १५५। र. बनारस हिन्दू यूनि० जर्नेल में डा० वि० राघवन का लेख पृ० २५।

<sup>2</sup> Catalogue of Coins of Ancient India, by John Allin, 1935, p 131

४. दूसरा तरंग।

# विक्रम और वररुचि

ज्योतिर्विदाभरण के अनुसार विक्रम की सभा में नौ विद्वान् थे । वररुचि उन में से एक था।

- ५६. वरहिच और साहसांक-विक्रम की समकाछिकता पूर्व संख्या ४ में पूरी स्पष्ट की गई है।
- ५७. सिद्धसेन दिवाकर के कल्याणमन्दिर का टीकाकार तपाचार्य लिखता है—श्री उजयिन्या श्रीविक्रमस्य पुरोधम पुत्रो देविमका-कुक्षिभू सिद्धसेनो वादीन्द्रो वादार्थ भृगुकच्छपुर गत ।
- ५८. इस वचन का स्पष्टीकरण प्रवन्धकोश के निम्नस्थ वचन से होता है . . आव न्त्या विक्रमादित्यो राजा। " "तस्य राज्ये मान्यः कात्यायनगोत्रावतसो देविर्धिर्द्वजः । तत्पत्नी देविसका । तयोः सिद्धसेनो नाम पुत्र । २
- ५९. हमारा विचार है कि सिद्धसेन का पिता कात्यायनगोत्री था, और आचार्य वरहचि उस से भिन्न व्यक्ति था।
- ६० सिद्धसेन दिवाकर को इवेताम्वर और दिगम्वर दोनों ही सम्प्रदाय के छोग आरम्म से मानते आए हैं। अतः उस का काछ विक्रम की प्रथम राताब्दी के पश्चात् का नहीं हो ' सकता। उस के पश्चात् दोनों सम्प्रदायों के आचार्य पृथक् पृथक् हुए।
  - ६१. आचार्य वररुचि अमरसिंह का पूर्वज अथवा समकालीन था । अमर ने उस के प्रन्थ का प्रयोग किया है। अमर लिखता है—

समाह्त्यान्यतन्त्राणि सक्षिप्ते प्रतिसंस्कृतै:।

इस पर टीकासर्वस्वकार लिखता है-

व्याडि-वररुचि-प्रभृतीना तन्त्राणि समाहृत्य ।

- ६२. अतः वररुचि का काल नया नही। इस वररुचि के अनेक ग्रन्थ अब भी मिलते हैं। वाररुच-निरुक्त समुचय ग्रन्थ स्कन्दस्वामी (संवत् ६८७) से वहुत पहले का ग्रन्थ है।
- ६३. घोयी अपरनाम श्रुतिघर जो राजा लक्ष्मणसेन (वि० सं० ११७३) का समापण्डित था, लिखता है—

ख्यातो यश्च श्रुतिधरतया, विक्रमादित्यगोष्ठी-विधामत्तुं खलु वररुचेराससाद प्रतिष्ठाम् ॥<sup>3</sup>

अर्थात्—श्रुतिधर ने छक्ष्मणसेन की सभा में वही प्रतिष्ठा प्राप्त की, जो विक्रमादित्य की सभा में वररुचि ने की थी।

६४. इन अनेक प्रमाणों से निश्चित होता है कि किसी महाप्रतापी महाराज विक्रम का वररुचि से सम्बन्ध था। यह वररुचि अमर अदि से पहले कई ग्रन्थ रच चुका था और विक्रम तो प्रसिद्ध विक्रम था। ६५. वररुचि के सूत्र शर्ववर्मा के कातन्त्र व्याकरण में सम्मिलित हुए हैं । अतः वररुचि दूसरी शताब्दी विक्रम का अथवा उस से पहले का प्रनथकार था। उस का आश्रयदाता साहसांक भी तभी हुआ था।

# कालिदास और विक्रम चन्द्रगुप्त

६६. संख्या २५ में उल्लिखित अभिनन्द के प्रमाण से लिखा जा चुका है कि शकाराति ने कालिदास की कृतियां वहुत प्रसिद्ध की।

६७. कहते है वौद्ध-आचार्य विड्नाग आचार्य वसुवन्धु का शिष्य था। विनयतोप भट्टाचार्य महाराय ने तत्त्वसंग्रह की अंग्रेजी भूमिका में लिखा है—

"He was born of a Brahmin family in Simhavaktra near Kanchi...... he became the describe of Vasubandhu, ... he was known as the Fighting bull or a Bull in Discussion He travelled from place to place and was mainly engaged in defeating Tirtha logicians and converting them to Buddhist faith"

यह वर्णन तिव्वती प्रन्थों के आधार पर किया गया है। इस की तुलना मूलकल्प के निम्नलिखित क्लोक से करनी चाहिए—

अपर. प्रव्रजित श्रेष्ठ सेह्मिकापुरवास्तवी । अनार्या आर्यसज्ञी च सिंहलद्वीपवासिन् ॥९४३॥ परप्रवादिनिपेद्धासो तीर्थ्यानामतदूपकः ।६४।

यदि हम भूल नहीं करते तो ये दोनो लेख परस्पर वहुत सहशता रखते हैं।

६८ परमार्थ (सन् ४९९—५६०) ने आचार्य वसुवन्धु के जीवनचरित में लिखा है कि वसुवन्धु और विक्रमादित्य समकालिक थे। वसुवन्धु के गुरु वुद्धमित्र को विनध्यवासी ने एक वाद में पराजित किया था विसेण्ट स्मिथ का विचार है कि वसुवन्धु गुप्त-कुल के चन्द्रगुप्त प्रथम का समकालीन था। और उसका काल सन् २८० से ३६० तक था। स्मिथ महाशय की इस कल्पना का कारण डा० फ्लीट का लेख है। डा० फ्लीट ने गुप्त-संवत् का आरम्भ सन् ३१९ से माना है। स्मिथ ने फ्लीट की तिथि को ठीक मान कर सारी कल्पना की है।

६९. हमारा विचार है कि वसुवन्धु और उसका शिष्य दिङ्नाग चन्द्रगुप्त द्वितीय उपनाम साहसांक-विक्रम के समकालिक थे। इसी कारण से कालिदास ने मेघदूत के रलोक में इलेव द्वारा दिङ्नाग का उल्लेख किया है—

स्यानादस्मात्सरसिनचुलादुत्पततोदङ्मुख ख दिङ्नागाना पथि परिहरन् स्थूलहस्तावलेपान् ॥

इन पर माल्लिनाथ लिखता है—

दिड्नागाना पूजाया वहुवचनम् । दिड्नागाचार्यस्य कालिदासप्रतिपक्षस्य हस्तावलेपान् हस्तविन्यासपूर्वे-काणि दूषणानि परिहरन् ।

<sup>1.</sup> Foreward, p XXXIV

हम समझते हैं कि मल्लिनाथ ने इस ख्लोक के अर्थ में दिङ्नागाचार्य का संकेत ठीक समझा है। उस को किसी परम्परा से यह अर्थ अवगत था।

७०. कालिदास, चन्द्रगुप्त-विक्रम, सुवन्धु और दिङ्नाग की इस समकालिकता से और भी कई सत्य परिणाम निकलते हैं।

७१. वासवदत्ता का कर्ता सुवन्धु भट्ट वाण से वहुत पहले हो चुका था। वह सुवन्धु अपने सुन्दर प्रन्थ के रचने पर दुःखित हो रहा है। सुवन्धु को इस वात का महान् शोक है कि संसार से विक्रमादित्य उठ गया और उसके उठते ही संसार से काव्य का रस भी उठ गया—

सा रसंवत्ता विहता नवका विल्पन्ति चरित नो कडू । सरमीय कीर्तिशेष गनवति भुवि विक्रमादित्ये ॥१०॥

इस इलोक के पाठ से प्रतीत होता है कि अभी विक्रमादित्य को काल वश में गए हुए कोई अत्यधिक समय नहीं हुआ था। यह घटना विक्रमादित्य के १०० वर्ष के अन्दर ही अन्दर की स्मृति दिलाती है।

७२ उतने ही काल में आचार्य उद्योतकर ने दिङ्गाग के वादो-का कड़ा खंडन कर दिया था। उद्योतकर कहता है—

कुतार्किकाज्ञाननिवृत्तिहतु करिष्यते तस्य मया निवन्ध ।

इस पर वाचस्पतिमिश्र कहता है-

तथापि दिङ्नागप्रभृतिभिरविनीनैः कुहेतुसन्तम् ।

अर्थात् दिङ्गाग आदि कुतार्किको के खण्डन में उद्योतकर ने ग्रन्थ रचा। उस उद्योतकर का स्मरण सुवंधु करता है।

अनेक पाश्चत्य-विचार वाले लेखकों ने इन सव लेखको की तिथियां पलट दी है। संस्कृत ग्रन्थों के पाठ से सव समस्याएं पूरित हो जाती है।

७३ हम जानते है कि विक्रम-साहसांक चन्द्रगुप्त ही प्रसिद्ध विक्रम था, अत सुवन्धु आदि का काल विक्रम-संवत् वाले प्रसिद्ध विक्रम का ही काल था।

७४ भोज-रचित श्रद्भारप्रकाश के अप्रम प्रकाश में विक्रम और कालिदास के वार्तालाप का उल्लेख मिलता है। विक्रम पूछता है—िंक कुन्तलेखर करोति। इस पर कालिदास कहता है—

पिवित मधुसुगन्धीन्याननानि प्रियाणा त्विय विनिहितभार कुन्तलानामधीश । २ \_ अर्थात्—कुन्तलाधीश आप पर सव भार डाल कर विलास में रत है । यही वचन काव्यमीमांसा के एकादशाध्याय में राजशेखर ने विना विक्रम और कालिदास

१ न्वायविद्यामिव उद्योत्करस्वरूपाम् । वामवदत्ता, कृष्णमाचार्थं का सस्करण पृ० ३०३ ।

२ तथा देखो मङ्खुक-कृत साहित्यमीमासा, पृ० ९ ।

का नाम स्मरण किए उद्धृत किया है। औचित्यविचारचर्चा में क्षेमेन्द्र ने किसी कुन्तलेश्वर-दौत्य से एक क्लोक उद्धृत किया है। १

इन से ज्ञात होता है कि कालिदास और विकम समकालिक थे।

७५. विद्वानों का मत है कि सेतुवन्धकाव्य का कर्ता साहित्य प्रन्थों में कुन्तलेश कहा गया है। उस का नाम प्रवरसेन था। परम्परा में प्रसिद्ध है कि कालिदास ने सेतुवन्ध की रचना में सहायता की थी। अतः विक्रम, कालिदास और कुन्तलेश-प्रवरसेन समकालीन थे। भिराशी महाशय का अनुमान है कि यह प्रवरसेन वाकाटक था। र

७६. सगायिक लङ्कावतारसूत्र का एक चीनी अनुवाद सन् ५१३ में हुआ। हमारा विचार है कि इस सूत्र का गाथा भाग पहले चीनी अनुवादक गुणभद्र (सन् ४४३) के काल में भी था। पुनरुक्ति के कारण से उस ने इस का अनुवाद नहीं किया।

इन गाथाओं से ज्ञात होता है कि उनकी रचना से पहले ही गुप्त-राज्य समाप्त हो गया था। यही नहीं म्लेच्छ=हूण राज्य की भी इतिश्री हो चुकी थी देखिए—

मौर्या नन्दाश्च गुप्ताश्च ततो म्लेन्छा नृपाधमा । ६७६।

हम आगे लिखेंगे कि गुप्त-राज्य लगभग २५० वर्ष तक रहा। यदि ये गाथाएं सन् ४०० तक भी लिखी गई हो, तो गुप्त-काल उन से कम से कम २५० वर्ष पहले होगा। परन्तु उन के मध्य में म्लेच्छ-राज्य का भी कुछ काल छोड़ना पड़ेगा। अतः गुप्त-काल विकम की पहली शताब्दी के समीप ही पड़ेगा।

छंकावतारसूत्र के कई पढ़ने वाले, जो फ्लीट की गुप्त-संवत् के आरम्भ की तिथि को ठीक मानते हैं, इस प्रसंग से घवराते हैं। उन्हें अपने विचार में परिवर्तन कर लेना चाहिए।

७७ श्री गौरीशंकर हीराचन्द ओझा छिखते है-

गुत्तल के गुप्तवंशी अपने को उज्जयिनी के महाप्रतापी राजा चन्द्रगुप्त (विक्रमादित्य) के वंशज और सोमवंशी मानते थे (वंवर्ड गैज़ेटियर, जि० १, भाग २, पृ० ५७८, टिप्पण ३। पाली संस्कृत एंड ओल्ड कैनेरीज़ इन्स्किप्शन्स, सख्या १०८)।

इस प्रमाण से निश्चित होता है कि प्रसिद्ध चन्द्रगुप्त ही उज्जायिनी का विक्रमादित्य था। विक्रम संवत् के सम्बन्ध में अलवेरूनी का मत

७८. प्रसिद्ध मुसलमान यात्री अलवेद्धनी लिखता है—

श्रुधव यन्थ में महादेव लिखता है कि सवत् वाले विक्रम।दित्य का नाम चन्द्रवीज था। प

१. पृ० १४०।

२. कालिदास, रचयिता वासुदेव विष्णु मिराशी, लाहौर सन् १६३८, पृ० ३८, ३९।

<sup>3.</sup> Studies in The Lankavatara Sutra, by Daisetz Teitaro Suzuki, London, 1930, p, 22.

४ राजपूताने का इतिहास, भाग १, पृ० ११३। ५ अध्याय ४९।

- अलवेरूनी के प्रन्थ के सम्पादक और अनुवादक डा० ज़खाऊ ने चन्द्रवीज शब्द पर एक टिप्पणी करते हुए लिखा है कि मूल का पाठ संदिग्ध सा है। पहले वह चन्द्रवीर पढ़ा गया था, फिर चन्द्रवीज पढ़ा गया। वहुत संभव है यह नाम चन्द्रगुप्त हो।

अलवेश्नी और शक-अब्द—शकाब्द के सम्बन्ध में अलबेश्नी लिखता है कि शककाल विक्रम संवत् के १३५ वर्ष पश्चात् आरम्म हुआ । यह संवत् शक-नाश से आरम्म हुआ । पूर्व से विक्रमादित्य ने आ कर मुलतान और लोनी-दुर्ग के मध्यवर्ती करुर नामक प्रदेश में इस शक को पराजित किया। यही शक-नाश का अब्द ज्योतिवियों द्वारा प्रयुक्त हो रहा है । अलवेश्नी आगे लिखता है कि यह विक्रमादित्य संवत् वाले विक्रमादित्य से भिन्न कोई दूसरा व्यक्ति होगा।

अलवेहनी और गुमकाल—गुप्तकाल के सम्बन्ध में अलवेहनी लिखता है—गुप्त दुए और शिक्तशाली थे। जब उन का अन्त हो गया तब उन की समाप्ति से उन का संवत्सर चला। वलभी संवत् के समान गुप्तसंवत् शककाल के २४१ वर्ष पश्चान् चला।

अछवेरूनी का भाव स्पष्ट है कि गुप्तों की समाप्ति पर गुप्त-संवत् चला।

अलवेहनी-मत का उलटा अर्थ करने वाले—श्रीगंगाप्रसाद मेहता ने लिखा है—गुप्त लोग दुए और पराक्रमी थे और उन के नए होने पर भी लोग उनका सवत् लिखते रहे।

ऐसा भाव फ्लीट आदि ने भी लिया है । परन्तु यह नितान्त खेंचातानी है । अलवेरूनी का-लेख अति स्पष्ट है कि गुप्त संवत्सर आरंभ होने पर गुप्त नष्ट हो चुके थे। मेहता ने न जाने-किन शन्दों का ऐसा मन-माना अर्थ किया है।

७९ गुप्तवलमी सवत्—यह संवत् गुप्तों की समाप्ति पर चला । मूल गुप्तसंवत् इस से वहुत पहले चला था। यदि गुप्त राज्य २४१ वर्ष रहा हो, तो अलवेह्नी के अनुसार गुप्त संवत् और शककाल जो शक राज्य की समाप्ति पर चला एक थे।

अस्तु इस सम्बन्ध में संख्या ७९ तक जो कुछ लिखा गया है, उस का स्पष्ट सारांश नीचे दिया जाता है। विद्वान् लोग अपने अपने परिणाम स्वयं निकाल सकते हैं—

- (क) विक्रमादित्य, साहसांक और शकान्तक एक व्यक्ति थे।
- (ख) चन्द्रगुप्त द्वितीय साहसाङ्क और शकान्तक एक व्यक्ति थे।
- (ग) साहसांक और मद्दारक हरिचन्द्र साथ साथ थे।
- (घ) चन्द्रगुप्त और हरिचन्द्र भी साथ साथ थे।
- (ङ) अतः विक्रम-साहसांक और विक्रम-चन्द्रगुप्त निश्चय ही एक थे।
- (च) चन्द्रगुप्त विद्वान् और कवि था।
- (छ) विक्रमादित्य स्किकार और कोशकार तथा साहसांक कोशकार था।

१ चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य, पृष्ठ १५८,१५९ ।

- (ज) इस प्रकार भी विक्रम-चन्द्रगुप्त और साहसांक एक थे।
- (झ) यह विक्रम जैन साहित्य का प्रसिद्ध विक्रम और संवत्-प्रवर्तक था। अतः विक्रम संवत् चन्द्रगुप्त से सम्बन्ध रखता है। तथा यही संवत् कभी साहसांकसंवत्सर भी कहता था।
- (ञ) इसी विक्रम-चन्द्रगुप्त का वररुचि, हरिचन्द्र, सिद्धसेन दिवाकर, विशाखद्त्त और एक कालिदास से सम्बन्ध था। वसुवन्धु और उस का शिष्य दिङ्गाग भी उसी के काल में हुए।

य है कुछ स्थूल-परिणाम। हम ने उदार-भाव से इन वातों का यहां संग्रह मात्र कर दिया है। आशा है विद्वान् लोग पक्षपात-रहित हो कर गुप्त संवत् और गुप्त-काल का फिर एक वार विचार करों। इस विश्य में हमारे मित्र श्री धीरेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय ने भी अनेक लेख लिखे है। उनकी कई वांत मौलिक, सारगिमत और विचारपूर्ण हैं। उन के मतानुसार गुप्त-संवत् और विक्रम-संवत् का प्रारम्भ एक समान है। हम ने स्थानाभाव से उन के विचारों का यहां वर्णन नहीं किया। इतिहास-शोधन वड़े महत्त्व का कार्य है। उस में सब विचारों का निःसङ्कोच वर्णन करना चाहिए। दुःख से देखा जाता है कि अनेक वर्तमान लेखक इस से भय खाते हैं। वे आर्य जनता को तथ्य तक नहीं ले जा सकेंगे।

हम अभी तक इतना कह सकते हैं कि गुप्त-संवत् ७८ सन् ईसा से पहले आरम्भ हुआ था। ऐसा आभास कल्हण आदि के लेख से पड़ता है। अल्वेरूनी को यद्यपि इस वात का आमास था, नथापि उसे इस विषय की निश्चित सामग्री नहीं मिल सकी।

#### फ्लीट-मत के माननेवालों से प्रवन

साहित्यिक और ताम्रपत्रादिकों के इतने साक्ष्य के होने पर भी जो महानुभाव चंद्रगुप्त-विक्रम को प्रसिद्ध विक्रम संवद् से संवंध रखने वाला सम्राट् नही मानते, उन्हें निम्नलिखित प्रश्नो का उत्तर खोजना चाहिए—

- (१) यदि संवत्-प्रवर्तक साहसांक-विक्रम कोई अन्य व्यक्ति था और चंद्रगुप्त-विक्रम नहीं, तो उसकी एक भी मुद्रा आज तक क्यों नहीं मिली ? निश्चय ही उस विक्रम के काल में मुद्राओं पर अक्षरांकित नाम मिलते थे। उतने प्रतापी राजा की मुद्रा अवश्य प्रचलित हुई होगी।
- (२) पुराणों के श्रीपार्वतीय राजा कौन थे? हम लिख चुके हैं कि गुप्त ही श्रीपार्वतीय थे। इसका एक प्रवल प्रमाण यह है कि गुप्तों की मुद्राओं पर लक्ष्मी अथवा श्री का चिह्न विद्यमान है।

इस का एक और प्रमाण श्रीपर्वत के स्थलमाहातम्य में हैं—

- (क) 'गुप्तराज चंद्रगुप्त की कन्या चंद्रावती श्रीशैल के देवता से प्रेम करने लग पड़ी। अंततः राजकुमारी ने उससे विवाह किया।"
  - (ख) श्रीशैं के समीप की नदी के पार एक चन्द्रगुप्त पटणं है। व
- (ग) पूर्वोक्त वात सन् १८०९ में कर्नल विल्फर्ड को ज्ञात थी। उस ने लिखा है—
  "परम्परा के अनुसार उस (चन्द्रगुप्त) ने दक्षिण में एक नगर वसाया। इस का नाम चन्द्रगुप्त
  के नाम पर था। कुछ दिन पूर्व परिश्रमी मेजर मकैन्जी ने उसे ढूंढ निकाला। उन का कहना
  है कि यह नगर श्रीशैल अथवा श्रीपर्वत के कुछ नीचे कृष्णा नदी के तट पर था। अव उस
  के मग्नावशेष हैं।

महाशय वी० वी० कृष्णराव आदि का मत है कि इक्ष्वाकुराजा ही श्रीपार्वतीय थे । उन्हें विचार कर देखना चाहिए कि क्या पुराणों में इतने सुदृर दक्षिण के किसी और राजवंश का उल्लेख भी है या नहीं।

(३) साहसांक कितने थे ? यदि साहसांक एक था, तो वह चन्द्रगुप्त-विक्रम था। यदि दो थे, तो दूसरा कौन था ? दो साहसांक मानने वालों को स्मरण रखना चाहिए कि पुरातन लेखों में साहसांक एक ही है !

मुंमुणीराज का शक संवत् ९७१ का एक ताम्रपत्र है। उस में इस वंश के मूल पुरुष कपर्दी का वर्णन हैं। कपर्दी का पुत्र पुलशक्ति शक ७६५ के अमोघवर्ष का सामंत था। अतः कपर्दी शक ७५० के समीप हुआ होगा। प्रस्तुत ताम्रपत्र में कपर्दी की तुलना साहसांक से की गई है—

तस्यान्वये निखिलभूपितमोलिभूतरत्नयुतिच्छुरितनिम्मैलपादपीठ । श्रीमाहसाङ्क इव साहसिकः कपर्वी सीलारवश्चतिलको नृपतिर्वभृव ॥ ५

इस ताम्रपत्र के पाठ में और दूसरे छेखों में साहसांक पद एकवचन में मिलता है। इससे निरुचय होता है कि साहसांक नाम का मूल में एक ही राजा था। उसके कई सौ वर्ष परुचात तक कोई अन्य राजा अपना नाम वैसा नहीं रख सका।

(४) साहसांक-विक्रम के साथी आचार्य वररुचि का काल कातंत्र व्याकरण से पहले का है। कातंत्र में इस वररुचि के सूत्रों का प्रयोग किया गया है। कातंत्र लगभग दूसरी शती विक्रम का ग्रंथ है। अतः दूसरी शती विक्रम से पहले साहसांक चन्द्रगुप्त ही था।

१. श्रीकृष्ण शास्त्री का लेख, ऐनुअल रिपोर्ट ऑव् दि आर्कियॉलॉजिकल डिपार्टमेंट, सदर्न सर्कल, मद्रास, १९१७-१८ में उद्घृत ।

२ आर॰ सर्वे आफ इण्डिया, भाग १, पृ॰ ७। अर्लि हि॰ आन्त्रास पृ॰१२६ पर उद्धृत।

३. एशियाटिक रीसर्चिज, भाग ६, पृ० ९९ ।

४, इंडियन हिस्ट्री काँग्रेस, कलकत्ता, पृ० ८०। ५ ए० इ०, भाग २५, पृ० ५८, पंक्ति ४।

विद्वानों को आग्रह-रहित होकर इन वातों पर विचार करना चाहिए।

गुप्त सबत् और विक्रम सबत् का ऐक्य—चामुण्डराज का गुप्तसंवत् १०३३ का एक ताम्रशासन भारतीयविद्यापत्र कार्तिक संवत् १९९६, पृ० ८०, ८१ पर छपा है। चामुण्डराज के अन्य शासन १०३३ के आस पास के विक्रम संवतों में हैं। अतः १०३३ गुप्तसंवत् विक्रम संवत् है। इस आपित्त को देख कर अध्यापक वि० वि० मिराशी ने एक छेख छिखा है। उस में उन्होंने यह सिद्ध करने का यहा किया है कि प्रस्तुन ताम्रशासन में गोमे पद भूल से छिखा गया है। अध्यापक मिराशी का यह कथन गुक्ति-गुक्त नहीं है। फ्रीटानुयायी छेखकों के अनुसार विक्रम और गुप्त संवत् का अन्तर ३७५ वर्ष का है। चामुण्डराज का कार्याछय जहां प्रति दिन छेख छिखे जाते थे, इतने अन्तर वाले संवतों को भूल से भी एक नहीं छिख सकता था। उन स्वर्गगत छेखकों के नाम पर ऐसी भूल का मदना एक वलात्कार है।

उदयगिरि गृहा का शिलालेख—यह शिलालेख संवत् १०९३ का है। उस वर्ष में इस स्थान का जीणोंद्धार हुआ। उस पर लिखा है—चन्द्रगुनेन कीर्तन कीर्नित पश्चात् विक्रमावित्यराज्य। इस पाठ में अनुस्वारादि शुद्ध कर दिए गए हैं। इसके अनुसार चन्द्रगुप्त (प्रथम) के पश्चात् प्रसिद्ध विक्रमादित्य हुआ। उसका संवत् १०९३ लिखा गया है। इस लेख पर अधिक विचार पुनः करेंगे।

१. भारतीयविद्या, अंग्रेजी में, अङ्क सई १९४४, पृ० ९०-६३।

२ इण्डियन अण्टिकेरी, भाग १३, पृ० १८५। लखनउ के अध्यापक श्री चरणदास चटोपाध्याय ने इस लेख की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था।

# अड्तालीसवां अध्याय

#### गुप्तराज्यकाल् की अवधि

इस सवन्ध में पुराण-मत वडा अस्पष्ट है। उसके सव रूप नीचे छिखे जाते हैं। वायु और ब्रह्माण्ड में छिखा है—

अन्ध्रा भोक्ष्यन्ति वसुधा शते द्वे च शत वै । शते द्वे ऽर्धशतञ्च चै । इ. वायु पाठान्तर । मतस्य में लिखता है —

आन्त्रा श्रीपार्वतीयाश्र ते द्विपच शत समा. ॥ ३ द्वे पश्चशत समा: । पाठान्तर ।

वायु के अनुसार आन्ध्रभृत्य=गुप्तों का राज्य ३०० अथवा २५० वर्ष का और मत्स्य के अनुसार आन्ध्रभृत्य अथवा श्रीपार्वतीयों का राज्य ५२ वर्ष अथवा १०० वर्ष का था। परन्तु ये दोनों पाठ अत्यन्त विक्वन प्रतीत होते है। और यदि मत्स्य का पाठान्तर देखा जाए तो आन्ध्र और गुप्त दोनों ने ५०० वर्ष राज्य किया।

कलियुगराजवृत्तांत के अनुसार—

एते प्रणतसामन्ता श्रीमद्गुप्तकुलोद्भवा । श्रीपार्वतीयान्ध्रभृत्यनामानश्चक्रवर्तिनः॥
महाराजाधिराजादि विरुदावल्यलकृताः । भोक्ष्यन्ति द्वे राते पचचत्वारिंशच वै समाः॥
अर्थात्—गुप्त अथवा श्रीपार्वतीय राजा २४५ वर्ष तक राज्य करेंगे।

त्रैलोक्य-प्रहाप्ति में लिखा है-

दोणिसदा पणवण्णा गुत्ताण चउमुहस्म वादल ॥९४॥

अर्थात् २५५ वर्ष गुप्त-राज्य और उसके पश्चात् ४२ वर्ष तक चतुर्मुख (कल्की) का राज्य है। इस से आगे पुनः लिखा है—

भच्छद्वणाण कालो दोण्णि सयाइ हवति वादाला ॥ तत्तो गुत्ता ताण रज दोण्णिय सयाम इगितीसा ॥६८॥

अर्थात्—चष्रणों का काल २४२ वर्ष और तव गुप्त, उनका राज्य २३१ वर्ष था।

जैन-काल गणना में वीर-निर्वाण से लेकर शक काल तक का व्योरा भिन्न-भिन्न प्रकार से हैं। त्रेलोक्य-प्रहाप्त की ८६—८९ और ९३ गाथाओं में ही कितने मत लिखे हैं। इस का कारण यह है कि जैन लोग वास्तविक गणना भूल गए थे। हम ने सारी जैन गणना का सारांश यह निकाला है कि जिस शक को विक्रम-चंद्रगुप्त ने मारा, वह कोई चएण शक.

१. वायु ९९|३६१॥ ब्रह्माण्ड ३।७४।७३॥

२. मत्स्य २७३/२३॥

था और उस के पश्चात् चएणों का कुल गीण-कुल हो गया। तव गुप्तों ने प्रधानता प्राप्त कर ली। चएण कुल काल तक उन के सामंत वने रहे। तत्पश्चात् उन्हों ने फिर सत्ता प्राप्त की। तब गुप्तों और शकों के महान् युद्ध हुए। अन्त में स्कन्द्गुप्त ने शक सत्ता का सम्पूर्ण नाश कर दिया। उस शक नाश पर शक शालिवाहन वर्ष गणना आरम्भ हुई। अक रूपकालातीत सवत्सर का अर्थ है, जो संवत्सर शकन्यकाल की समाप्ति पर चला हो।

ये हैं भिन्न-भिन्न मत गुप्त-राज्य-काल की अवधि के सम्बन्ध में । इन से हम इतना जान सकते है कि गुप्त-राज्य लगभग २५० वर्ष तक रहा। पुराणों ने एक वात स्पष्ट कर दी है। तद् जुसार इस आंध्रभृत्य श्रीपार्वतीय कुल में सात राजा थे। यह काल उन सात राजाओं का है।

# उनचासवां अध्याय

#### गुप्त साम्राज्य

्यजन्ते ह्यश्वमेधेस्तु राजानः शूद्रयोनय । १

ग्रत वश का मूल स्थान—पुराणों में गुप्तों को आन्ध्रश्रत्य अथवा श्रीपार्वतीय लिखा गया है। इस से निश्चय होता है कि ग्रप्त लोग श्रीपर्वत के निश्चासी थे। नदुलाल दें के भौगोलिक कोश में किसी शीशैल का वर्णन है। उन के अनुसार यही श्रीपर्वत था। इस की स्थिति कृष्णा नदी की दक्षिण-ओर करनूल प्रदेश में है। ग्रप्त कुल के चन्द्रगुप्त का सम्बन्ध उस श्रीपर्वत से था, ऐसा पूर्व पृ० ३४७ पर लिखा जा चुका है।

श्रीपर्वत के कारण ही गुत राजा श्री के उपासक हुए। इसी कारण उनकी मुद्राओं की पीठ पर श्री अर्थात् छश्मी का चित्र बहुधा रहता है।

सिंहनश—तिव्यत के प्रन्थों में गुप्तवंश को सिंहवंश कहा है। अनेक गुप्त राजाओं की मुद्राओं पर राजा के नाम के पहले व्याव्र अथवा सिंह शब्द जुड़ा है।

# श्रीगुप्त

गुष्तकुल का आरम्म श्रीगुष्त से होता है। गुष्त शिलालेखों में उसे महाराज लिखा है। यहां भी श्री पद ध्यान में रखने योग्य है।

### घटोत्कच

श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच गुप्त था। उसे भी शिलालेखों में महाराज उपाधि से स्मरण

#### १. महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त प्रथम

कियुगराजवृत्तान्त के अनुसार इस का एक नाम विजयादित्य था । इस की प्रधान पत्नी अथवा महादेवी लिच्छिवि-कुमारी कुमारदेवी थी। यह वात शिलालेखों से प्रमाणित होती है। चन्द्रगुप्त की मुद्राओं पर उसकी महाराणी कुमारदेवी की भी मूर्ति मिलती है। महाराज और महाराणी साथ साय खड़े है। मुद्राओं की पीठ पर सिंहाक्त लक्ष्मी=श्री की मूर्ति है। संभव है इस से श्रीपर्वत का संकेत अभिष्रेत हो। श्री-पर्वत का लक्ष्मी के साथ सम्बन्ध तो था ही। पीठ पर लेख है—लिच्छत्रय। चन्द्रगुप्त ने अपनी सुवर्ण-मुद्रा भी चलाई। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी।

१ मत्स्य १४४/४३॥

२ जान एलन का मत है कि ये मुद्राए समुद्रगुप्त की हैं। गुप्त-मुद्राओं की भूमिका पृ० १७।

राज्यकाल—कालि० रा० वृ० के अनुसार चन्द्रगुप्त ने सात वर्ष तक राज्य किया। यह काल गुप्त-संवत् चलाने से गिना गया होगा।

#### कच=काच

किल रा० वृ० में चन्द्रगुप्त प्रथम के एक पुत्र का नाम कच लिखा है। काच नामांकित कुछ मुद्राएं सुलम हैं। उन पर लिखा है—काचो गामविजित्य दिव कर्मभिहत्तंमर्जयित। पीठ पर सर्वराजोच्छेता। जान एलन अौर राय चौधरी आदि का मत है कि ये मुद्राए समुद्रगुप्त की हैं। वे समझते हैं कि समुद्रगुप्त का पहला नाम काच था। काच समुद्रगुप्त का एक भाई था, इस पक्ष की सिद्धि में श्री परमेश्वरीलाल गुप्त ने न्यूमिस्मैटिक सोसायटी के जर्नल में एक लेख लिखा है। उस में मञ्जुश्रीमूलकल्प का प्रमाण है। तद्नुसार समुद्र का भाई भस्म था। भस्म और काच पर्याय माने गए हैं। मञ्जुश्रीमूलकल्प का वह प्रमाण किस समुद्र के विपय में है, यह हम निश्चय नहीं कर सके। इन मुद्राओं की पीठ पर भी लक्ष्मी अर्थात् श्री का चित्र है।

### २. महाराजाधिराज समुद्रगुप्त=पराक्रमाङ्क

नाम तथा विरुद—समुद्रगुप्त सम्यन्धी लेखों में उस के जो विविध नाम अथवा विरुद् मिलते हैं, वे नीचे लिखे जाते है—

१. अशोकादित्य कल्डि० रा० वृ०

२. पराक्रमः

मुद्रा

३. व्याघ्रपराक्रमः

सुद्रा

४. पराक्रमांकः

प्रयाग-प्रशस्ति

५ श्रीविक्रमः

मुद्रा<sup>४</sup>

६. श्रीविक्रमांक

कृष्णचरित

७ अप्रतिरथः

मुद्रा

सुद्रा

८. कृतान्तपरशु

१०. अश्वमेधपराक्रमः मुद्रा

मुद्रा

९. अप्रतिवार्यवीर्यः ११. कविराज

प्रयाग प्रशस्ति

१२. समरशतविततविजयो जितरिपुरजितः मुद्रा

इन के अतिरिक्त जैन प्रन्थों के आधार पर हम उसका गन्धर्वसेन भी एक नाम अनुमान्ति कर चुके हैं। प्रयाग की महादण्ड-नायक हरियेण-लिखित प्रशस्ति इस वात को बहुन प्रमाणित करती है। उस के तत्सम्बन्धी प्रसंग का अनुवाद नीचे लिखा जाता है—

"जिसने अपनी निशित तथा विदग्ध-मित और गान्धर्व-लिलों से त्रिदशपित-गुरु, तुम्बुरु और नारद आदि को लिजन किया।"

हम पहले पृ० २४४ पर एक जैन ग्रन्थ के प्रमाण से लिख चुके हैं कि वत्सराज उदयन का एक नाम नादसमुद्र था। उसी प्रकार संगीत-विशारद होने से समुद्रगुप्त का नाम गन्धवंसेन होना बहुत संभव है।

१. गुप्त-मुदाए, भूमिका पृ० ७४ |

र. माग ५, अङ्क २, पृ० ४६।

२. पो० हि. ए. इ. चतुर्थ सस्करण, पृ० ४४७।

४. न्यूमि० ज०-भाग ५, अङ्क २, पृ० १४०।

चक्रवर्ती समुद्रगुप्त-प्रयाग की प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की चतुर्दिग्विजय का अपूर्व वृत्तान्त ज्ञात होता है। समुद्रगुप्त के शासन को दैवपुत्र शाहानुशाही भी मानते थे। सहस्रक लोग भी समुद्रगुप्त को आत्मसमर्पण कर चुके थे। इन विजयों का वर्णन अनेक प्रन्थों में अब छिखा जा रहा है। हम ने स्थानाभाव से उसका विस्तार नहीं किया।

अक्षमेध—इस महान् विजय के पश्चात् समुद्रगुप्त ने अक्वमेध-यज्ञ किया । इस यज्ञ के अवसर की सुवर्ण-मुद्राएं अधिक-सख्या में मिल चुकी हैं। निश्चय ही समुद्रगुप्त ने ब्राह्मणों को भारी दक्षिणा दी होगी।

राज्यकाल-कलि० रा० वृ० में समुद्रगुप्त का राज्यकाल ५१ वर्ष का लिखा हुआ है। समुद्रगुप्त के शिलालेखों वा सिक्कों पर कोई राज वर्ष न रहने से हम इसका निर्णय नहीं कर पाए।

समुद्रगुप्तकृत कृष्णचरित—गोण्डल काठियावाड् से इस प्रन्थ के कुछ पत्रे छपे हैं। डाक्टर दिनेशचन्द्र सरकार ने इस प्रन्थ अथवा प्रन्थकार के परिचय वाले वचनों को जालरचना वताया है। व इस ग्रन्थ में ग्रन्थकार समुद्रगुष्त का एक विशेषण विक्रमांक छिखा है। यह वात सन् १९४४ में एक मुद्रा से प्रमाणित हो गई है। सन् १९४१ में जव कृष्णचरित - छपा, तय यह बात किसी को ज्ञात न थी । अतः यह प्रनथ जालरचना नहीं है । संभव है सम्पादक मूलहस्तलेख का कोई पाठ शुद्ध न पढ़ सका हो, पर प्रन्थ या प्रन्थकार विषयक छेख को उस ने किंगत नहीं किया । डा॰ सरकार के विचार के प्रति शोक प्रकट करने के अतिरिक्त और हम क्या कहें।

प्राचीन नशानिलया—कर्नल विल्फर्ड द्वारा प्रकाशित और सत्यार्थप्रकाशस्थ वंशाविल में समुद्रगुप्त का उल्लेख समुद्रपाछ नाम से है। वहां समुद्रगुप्त के उत्तरवर्ती कई गुप्त राजाओं का भी उहेख है।<sup>२</sup>

# ३. महाराजाधिराज चन्द्रग्रप्त द्वितीय=विक्रमादित्य

नाम तथा विरुद्--निम्नलिखित नाम और विशेषण मुद्राओं पर मिलते हैं-

१. देव श्री महाराजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्तः

२. श्री विक्रमः

३. विक्रमादित्यः

४. रूपाकृतिः

५. नरेन्द्रचन्द्रः

६. सिंहविक्रम

७. नरेन्द्रसिंहः

८. सिंहचन्द्रः

९. अजितविक्रमः

१०. श्रीविक्रमादित्यः

११. श्री चन्द्रगुप्तः

१२. चन्द्र

१३. परमभागवत महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्त

१४. परमभागवत महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुष्त-विक्रमादित्यः

१५. श्री गुप्तकुल्स्य महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्त-विक्रमांकः

१. न्यूमि. ज जून १६४४, पृ० ३४। २. शकास इन इण्डिया, सत्यश्रवाकृत, पृ० १०१।

सांची के शिलालेख में देवराज पद भी प्रयुक्त हुआ है। संस्कृत सिहत्य और जैन-परंपरा में महाराज चन्द्रगुप्त को साहसाङ्क नाम से स्मरण किया गया है। मञ्जुश्रीमूलकरूप में इसे विक्रम लिखा है—समुद्राख्यो नृपश्चैव विक्रमश्चैव कीर्तित. ॥६४६॥

रामग्रप्त का वृत्त—देवीचन्द्रग्रप्त नाटक से पता चलता है कि रामग्रप्त चन्द्रग्रुप्त-साहसाङ्क् का भाई था । उसकी स्त्री ध्रुवदेवी थी। वह शको से वहुत विवश किया गया। उस न ध्रुवदेवी को शकपित के लिए देना स्वीकार कर लिया। चन्द्रग्रुप्त को यह वात अखरी। उस ने स्त्री-वेश में जाकर शकपित को मार दिया।

इस के पश्चात् उस ने रामगुत को भी मार दिया और धुवदेवी को अपनी पत्नी वना लिया। अव तो कई पुरातनलेख भी इस घटना को प्रमाणित करते हैं।

चन्द्रगुप्त-विक्रमादित्य सम्वन्धी दृसरी अनेक घटनाओं का उल्लेख संतालीसर्वे अध्याय में सविस्तर हो चुका है। उन का यहां दोहराना आवश्यक नही।

सन्ति—ध्रवदेवी से चन्द्रगुप्त के दो पुत्र थे, गोविन्द्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम। दृसरी रानी कुवेरनागा से उस की एक कन्या प्रभावती थी। यह कन्या वाकाटक प्रवरसेन = कुन्तलेश से व्याही गई। जैन प्रन्थों में विक्रम के एक पुत्र का नाम विक्रमसेन लिखा है।

राज्यकाल—चन्द्रगुप्त-विक्रम का सव से प्रथम संवत्सर का उपलब्ध शिलालेख मधुरा से प्राप्त हुआ था। उस पर ६१ वर्ष उत्कीर्ण है। सांची के चन्द्रगुप्तकालीन शिलालेख पर ९३ सम् उत्कीर्ण है। इस से निश्चय होता है कि उस ने ३२ वर्ष तक अवश्य राज्य किया। किलि रा० हु० में उस का राज्य ३६ वर्ष का लिखा है।

# ४. महाराजाधिराज कुमारगुप्त=महेन्द्रादित्य

नाम तथा विरुद-मुद्राओ पर इस के निम्नलिखित नाम अंकित है-

१. कुमारगुप्तः

२. श्री महेन्द्रः

३. परम राजाधिराज श्री कुमारगुप्तः

४. महाराजाधिराज श्री कुमारगुप्तः

५. गुणेश

६. श्रो कुमारगुप्तः

७. श्री अश्वेमध महेन्द्र

८. अजितमहेन्द्रः

९. महेंद्रसिह

१० श्री महेंद्रसिंह

११. सिंहमहेंद्र.

१२. गुप्तकुल-व्योमशशी-अजेयः

१३. गुप्तकुलामलचंद्र महेंद्रकर्म

१४. सिह्विकमः

१५. श्रीमान् व्याव्यवलपराक्रमः

१६. महेंद्रकुमारः

१७. परमभागवत महाराजाधिराज श्रीकुमारगुप्त महेंद्रादित्यः

सन्ति — कुमारगुप्त की महादेवी अनन्तदेवी थी। इस का पुत्र पुरगुप्त था। कुमारगुप्त के दूसरे पुत्र स्कन्दगुप्त की माता का नाम अभी अज्ञात है।

राज्यकाल—कुमारगुप्त अथवा उस के काल के शिलालेख संवत्सर ९६-१३६ तक के मिलते है। इन से ज्ञात होता है कि उसका राज्यकाल ४० वर्ष का अवश्य था। कलि० रा० वृ० में उस का राज्यकाल ४२ वर्ष लिखा है।

# ५. महाराजाधिराज स्कन्दगुप्त=विक्रमादित्य

नाम तथा विरुद—मुद्राओं पर इसके निम्नलिखित नाम अङ्कित हैं—

- १ श्री स्कन्दगुप्त. २. श्री क्रमादित्यः
- ३. परमभागवत महाराजाधिराज स्कन्दगुप्त क्रमादित्यः
- ४. परमभागवत श्री विक्रमादित्य स्कन्द्गुप्तः

मञ्जुश्री में इसी के लिए लिखा है—

महेन्द्रतृपवरो मुख्य सकाराद्यो मत परम् ॥६४६॥ देवराजाख्यनामासौ भविष्यति युगाधमे । विविधाख्यो तृपः श्रेष्ठ बुद्धिमान् धर्मवत्सल ॥६४०॥

अर्थात्—स्कन्दगुप्त के अनेक नाम थे। देनराज भी उस का एक नाम था। आइचर्य से लिखना पड़ता है कि स्कन्दगुप्त की उपलब्ध मुद्राओं पर उस के अधिक नाम या विरुद्द नहीं मिलते।

रक्त्द का पहला हूण-युद्ध और राज्य-प्राप्ति—चन्द्रगर्भ सूत्र में लिखा है—महाराज महेन्द्रसेन (कुमारगुष्त ) कौशाम्वी में जन्मा था। उस का एक पुत्र अप्रतिहत वाहुवलवाला था। जब वह १२ वर्ष का हो चुका तो तीन विदेशीय शिक्तयों—यवनों, पिलहकों और शकुनों (कुशनों ?) ने मिल कर महेन्द्र-राज्य पर आक्रमण किया। उन्होंने गान्धार ले लिया और गद्गा के उत्तर प्रदेश जीत लिए । महेन्द्रसेन के युवाकुमार ने, जिस के हाथ सशक्त थे, और जिस के शरीर पर शूरता के दूसरे चिह्न थे, अपने पिता से सेना-संचालन की आज्ञा चाही। शत्रु-सेना तीन लाख थी। उस का संचालन विदेशी राजा करते थे। उन का महासेनापित यवन था। महेन्द्र के कुमार की सेना दो लाख थी। उस का संचालन ५०० सामन्त करते थे। वे सब कट्टर हिन्दू तथा मंत्री-मण्डल के सदस्यों के पुत्र आदि थे। असाधारण वेग और भयानक गित से उस ने शत्रु-सेना पर आक्रमण किया। कोधाविष्ट कुमार के माथे की नाड़ियां तिलक के समान जंचती थीं। उस का शरीर लोहवत् हो गया। कुमार ने शत्रु-सेना को लिख भिन्न कर दिया और विजय प्राप्त की। लौटने पर पिता ने उसका अभिषेक कर दिया और कहा— अव तुम राज्य करो, वह स्वयं धर्मपरायण हो गया। इस के पश्चात् वारह वर्ष तक वह इन विदेशी शिक्तयों से लड़ता रहा। अन्ततः उस ने तीनों राजाओं को पकड़ा और उन्हें प्राण-दण्ड दिया। तत्पश्चात् उस ने शान्ति-पूर्वक सम्राट्-रूप से जम्बूद्वीप का शासन किया।

१. Imperial History of India, Jayaswal. पृ० ३६।

# कलियुगराजवृत्तान्त में लिखा है-

स्कन्दगुप्तोऽपि तत्पुत्रः साक्षात् स्क्रन्ट इवापर । हणदर्षहरश्रण्यः पुण्यभननिपृदन ॥ पराक्रमादित्य नाम्ना विख्यातो धरणीतले । शामिण्यति मही कृत्स्ना पचर्विश्वतिवत्सरान् ॥

कि खुग रा० वृ० का ह्ण-दर्प-हर और चण्ड ही चन्द्रगर्भमृत्र में चित्रित किया गया है। संभव है चन्द्रगर्भसूत्र का यवन कोई ह्ण हो। फ्या ह्ण का नाम पुण्यमेन हो सकता है ? परन्तु पुष्यसेन स्कन्द्गुप्त के शत्रुओं अर्थात् पुष्यमित्रों में मे भी कोई हो सकता है।

यही गुप्त-र्ह्ण वैर था, जिस के कारण गुप्त-साम्राज्य अन्त में छिन्न भिन्न हुआ। राज्यकाल—कलि० रा० वृ० में उस का राज्यकाल २५ वर्ष का लिग्वा है।

# ६. नृसिहगुप्त=वालादित्य

कि स्वाराजवृत्तान्त से पता लगता है कि स्कन्दगुप्त के कोई पुत्र नहीं हुआ । उस का एक भ्राता प्रकाशादित्य = हिंथरगृत था। श्री प्रकाशादित्य की कुछ मुद्राणं एलन ने मुद्रित की हैं। इस प्रकाशादित्य ने स्कन्दगुप्त के जीवन काल में ही स्कन्द की सम्मित से अपने पुत्र नृसिंहगुप्त=वालादित्य को भारत-सम्राट् अभिपक्त किया। राजवृत्तान्त के तत्सम्बन्धी दलोक आगे लिखे जाते हैं—

ततो नृसिंहगुप्तथ्य वालादित्य इति श्रुत । पुत्र प्रकाशादित्यस्य स्थिरगुप्तस्य भूपते ॥ नियुक्तः स्विपतृन्येन स्कन्दगुप्तेन जीवता । पित्रैव साक भविता चत्वारिंगत् समा नृपः॥

अर्थात्—नृसिंहगुप्त अपने पिता प्रकाशादित्य के साथ ४० वर्ष तक राज्य करता रहा।
तिक्वतीय प्रन्थों में प्रकाश—राजा प्रकाश का ज्येष्ट भ्राता शाक्य महावल था। उस ने
हरिद्वार और कश्मीर के मध्य का सारा प्रदेश जीता। यह शाक्य महावल स्कन्दगुप्त हो
सकता है।

यदि मञ्जूश्री (६४८-६५२) का कोई अर्थ निकल सकता है तो वह यह है कि देवराज-स्कन्दगुप्त का अनुज (=प्रकाशादित्य?) वलाध्यक्ष था। उसने दूर तक प्राची दिशा जीती। स्कन्दगुप्त ३६ वर्ष तक जीता रहा। स्कन्द का पुत्र मर गया था। उस ने यतिवृत्ति धारण कर ली थी। इसी शोक में स्कन्दगुप्त मर गया। उस के पश्चात वाल नाम (६७१) राजा हुआ।

# ७. महाराजाधिराज श्रीकुमारगुप्त द्वितीय=क्रमादित्य

इस के विषय में किछ० रा० वृ० में लिखा है—

अन्यः कुमारगुप्तोऽपि पुत्रस्तस्य महायशाः । क्रमादित्य इति ख्यातो हूणैयुद्ध समाचरन् ॥ विजित्येशानवर्मादीन् भटार्केणानुसेवित । चतुश्रत्वारिंशदेव समा भोक्ष्यति मेदिनीम् ॥

<sup>9</sup> वि० ओ॰ रि॰ सो॰ जर्नल, भाग २७, पृ० २२६। इस लेख के लेखक का मत है कि शाक्यमहावल शक्रमहेंद्र था।

अर्थात् उस वालादित्य का पुत्र कुमारगुप्त द्वितीय अथवा क्रमादित्य था। असने हूणों से युद्ध किए। उस ने ईशानवर्मा को जीता और भटार्क उसका अनुसेवी रहा। उस का राज्य ४४ वर्ष तक रहा।

इस के पश्चात् गुप्त साम्राज्य नष्ट हो कर छोटे छोटे भागों में वंट गया। कलि० रा० वृ० के अनुसार प्रत्येक गुप्त राजा का राज्यकाल निम्नलिखित है—

| चन्द्रगुप्त               | ' 6          | वर्ष      |
|---------------------------|--------------|-----------|
| समुद्रगुप्त               | ५१           | 25        |
| चन्द्रगुप्त-विक्रमादित्य  | ३६           | 23        |
| कुमारगुप्त-महेन्द्रादित्य | ४०           | ,,        |
| स्कन्दगुप्त-विक्रमादित्य  | २५           | <b>55</b> |
| नृसिंहगुप्त-वालादित्य     | ४०           | 77        |
| कुमारगुप्त-क्रमादित्य     | ઇઇ           | 59        |
|                           | पूर्णयोग २४३ | "         |

इस प्रकार लगभग २४३ वर्ष राज्य कर के ये गुप्त अथवा श्री-पार्वतीय राजा समाप्त हुए। इन की मुद्राओं पर लक्ष्मी की मूर्ति उन के श्री-पर्वत वासी होने का चिन्ह है।

वायुपुराण का प्रसिद्ध रलोक—वायुपुराण में महाराज विश्वस्फाणि के वर्णन के पश्चात् लिखा है—

अनुगङ्ग प्रयाग च साकेत मगधास्तथा । एनान् जनपदान् सर्वान् भोक्ष्यन्ते गुप्तवशजा ॥५९।३८३॥

हमारा विचार है कि यह इलोक जिस परिस्थित का उल्लेख करता है, वह गुप्तसाम्राज्य के नाश के पाश्चत् गुप्तों के खण्ड खण्ड होने की है। पुराण-प्रकरण इसी वात का संकेत करता है। वर्तमान लेखक इस वात को अन्यथा लिखते हैं, उन्हें प्रकरण देखना चाहिए।

रयामिलकविरिचत पादताडितकम्—इस नाम के भाण में गुप्तकुल के युवराज<sup>9</sup> और सौरा-प्ट्रिक शककुमार<sup>२</sup> का एक काल में उल्लेख है। इस संकेत का ऐतिहासिक मूल्य निर्धारित करना चाहिए।

॥ शुभं भूयाव ॥